|   | वीर सेवा मन्दिर           | X     |
|---|---------------------------|-------|
|   | दिल्ली                    | XXXXX |
|   | *                         | XXXX  |
|   | क्रम संस्था               | XXXX  |
|   | काल नं ० 25 1. वि. चित्रा |       |
| į | ख्यह                      | 3     |

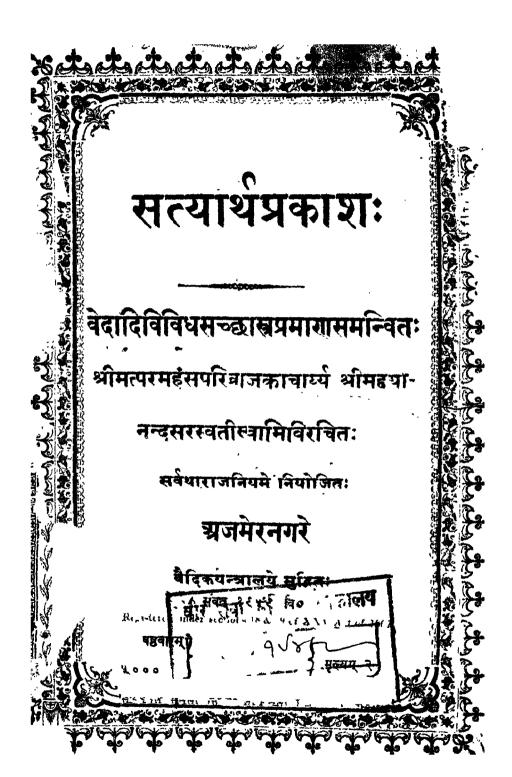

# ऋथसत्यार्थप्रकाशः॥

वदादिविविधसच्छास्त्रप्रमार्गाः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीमह-यानन्दसरस्वती

स्वामिविरचितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

#### **यजमेरनगरे**

वैदिकयन्त्रालयं मृद्धितः

संवत् १६५६ वि०

Registered under froctions 18 & 19 of Act XXV of 1847

पष्ठवारम् ५०००

मूल्यम् 🤧



## ग्रथ सत्यार्थप्रकाशस्य मृचीपत्रम् ।

| विषया:                       | पृष्ठतः — पृष्ठम    | विपयाः                          | पृष्ठनः —- <b>पृ</b> ष्ठम् |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| भृमिका                       | e - · 9             | _                               |                            |
| ्र सप्टन्ल                   | ासः                 | ् अन्थप्रामाग्याप्रामाग्यवि     | o ६६ ७२                    |
| ईश्वरनामध्याख्या             | . <b>१—</b> ₹∘      | <b>स्त्रीगृद्धाध्ययनविधिः</b>   | ye yy                      |
| ्मङ्गलाचरगासमी <del>दा</del> | . <b>२</b> १—-२२    | े अमुल्त                        | नामः                       |
| २ प्रमुल्ल                   | <b>ा</b> यः         | सभावर्त्तनविषयः 👑               | ·· ·· ভ§                   |
| बार्ने नांस्ताबिषयः          | . २३२५              | दृरंदश विवाहकरणम्               | 95                         |
| मृत् <i>मत्।</i> द्गनिषेधः   | 2428                | विवाहे स्त्रीपुरुषपरीत्ता       | ge                         |
| जन्मपत्रमृर्खादिग्रहसमीका    |                     | अल्य <b>वयसिविवाहनिषेधः</b>     | … હાઉ્≂⊏ા                  |
| ३ समुल्ल                     | <b>ा</b> स्तः       | ्युणकमीनुसारणवर्णस्यवर          | <sup>म्था ⊏४-१०</sup>      |
| ऋध्ययनाऽध्यापनविषयः          | ३२ — ७५             | विवाहलक्त्रणा <b>नि</b>         |                            |
| गुरुमन्त्रव्याग्व्या         | ક્રમ — ઉપ્          | स्त्री गुरुषच्यवहारः            |                            |
| प्राणायामशिक्षा .            | 34                  | पञ्चमहायज्ञाः …                 |                            |
| सन्ध्याम्निहोत्रोपदेशः       | 3 5                 | पाम्बगिडतिरम्कारः …             |                            |
| यज्ञपात्राकृतयः              | ३७                  | प्रातरूथानादिवर्मकृत्य <i>म</i> |                            |
| हामफल्वनिर्णयः ,             | য়⊏                 | पाम्बगिडलच्चग्हानि · · ·        |                            |
| उपनयनसमीच्।                  | . <del>- </del> ₹ € | गृहस्थधर्माः                    |                            |
| ब्रह्मचर्यापदेशः             | 8 o                 | पग्डित लच्चणानि                 |                            |
|                              | 89-83               | मृर्खनच्यानि ···                |                            |
| पञ्चथापरीच्याध्यापनम्        | . x                 | विद्यार्थिकृत्यवर्णुनम् ···     | 799.788                    |

#### सत्यार्थपकाशः ॥

|                               | -                                     | _                            |                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>(वया</b> :                 | ' प्रप्रतः — पृष्ठम                   |                              | पृष्ठतः – पृष्ठभ्            |
| <b>श्राहानियोगाविषयः</b>      | ११२ १२२                               | चौर्घ्यादिषु दगडादि          | व्याख्या १७७ १८२             |
| ्रे.<br>१श्र <b>ं</b> ट्यम्   | १६३                                   | <b>4</b> 6                   | <b>।</b> मुल् <b>लासः</b>    |
| ्राक्ष-व्यम्<br>्रिका         | ल्लामः                                | र्देश्वरविषयः                | ्र १⊏२ २१४                   |
| बानप्रस्थाश्रमविधिः           | १२४ १२४                               | ईश्वर्विषय प्रश्लोत्त        | ्र. १८२-२१४<br>समि १८२-१८७   |
| सन्यासाश्रमविभिः              | <b>গৃহ্</b> ধু—গৃহ্                   | र्ट्टश्वरस्तृतिप्रार्थनीप    | ासनाः १८७-१ <b>१</b> ६       |
| ६ सम्                         | ल्लामः                                | हेश्वरज्ञानप्रकारः           | ! <b>!</b>                   |
| राजधर्मविषयः                  | १५६-१८६                               | इश्च•म्याम्नित्वम्           | १६४ १६६                      |
| स्त्राक्षश्रहम्<br>स्टब्स्य   |                                       | ्र<br>इश्वरावतारानिषेधः      | •• ः १२६-११७                 |
| mr\fa                         | 987 787                               | जीवस्य स्वातन्त्र्य          |                              |
| दग्रहन्यास्या · · ·           | 588-584                               | र्जावेश्वरयोभिन्नत           | विशेनम् २०० २०•              |
|                               |                                       |                              | र्गुगाकथनम ५०६               |
| श्रष्टादशब्यमननिष्य           | १४६-१४५<br><del></del>                |                              | २०१-२१                       |
| मन्त्रिद्वादराजपुरुष          | लच्गानि १४० १५१                       |                              | मपुल्लासः                    |
| मन्द्रपादिपकार्य <b>नि</b> यो | H: (1)                                | ~ ~                          |                              |
| र्साक्रिमीमाज्यास्या          | મુક્ક                                 | A a sale a cast a consti     | भेषयः २१५. २ <sup>८०</sup>   |
| वटकरमाप्रकारः                 | ૪૫,૨, ૧૫,૪                            | ्र्यूपराचमात्रा.<br>-        | भश्चात्त्वा:<br>अश्चात्त्वा: |
| गज्यप्रजारचगादि।              | वेधिः … १५.६                          | ्र क्षिमका <b>र</b> सस्य सम् | + 8 m/k 4 ?                  |
| ग्रामाधिपत्यादिवर्गाः         | नम् १४६-५७                            | र् पृष्टानाम्तिकम            | तनिगकरणम् २२६ 🐣              |
| करचन्नगप्रकारः                | <sup>5</sup> 4                        | १ मनुष्यागामादि              | पृष्टे:                      |
| म:बक्रसगप्रकार:               | १६                                    | o स्थानादानग्                | यः . २३१ २३०                 |
| न्नासनादिपा <b>र</b> गगर      | मध्याच्या १६                          | १ आय्यम्तच्हार               | इत्याग्न्या २३४-२३           |
| असी मित्रोदाभीत               | शत्रुषु वर्त्तनम् <b>शत्रु</b> भियुद  | द्व ईश्वरम्य जगत             | ाधारत्वम २३७२                |
| राहा । विशेषक व               | १६१-१६                                |                              | ६ मपुल्लामः                  |
| क्र्याभकार्थ ***              | भागकथनम · · १६                        | - 6 6                        | पयः - २४२-२                  |
| ज्यापासादगु साज               | नागम्भगम् । ।<br>व्यक्तिस्योगिः स्थान | `                            | i: ₹8€~,                     |
| अष्टादशाववादम                 | र्भिषु धर्मेगा न्याय                  | ્રું વાવવાવામાં ક            | ं सम्लासः                    |
| करणम् ः                       | १७० १                                 | ,                            | वासनिवसः २६६-२               |
| साचिकर्त्वयापद                | शः ··· १७३ १                          | ७५ ग्राचाराऽनाः              | वाराविषयः २६६–२              |
| सा <del>द</del> ्यानृते दगड   | विभिः \cdots 😬 १                      | ७६ भन्याऽभन्या               | विषयः २७६-२                  |
| 1                             | ii.                                   | इति प्रबर्द्धः ॥             |                              |

### उत्तराई:

| विषयाः                                       | पृष्ठतः – – पृष्ठम       | विषयाः                             | पृष्ठतः पृष्ठम  |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                              | <b>लासः</b>              | सूर्यादिप्रहपूजासमीचा              | <b>३</b> ५६−३५⊏ |
| _                                            | २=६ - २=७                | श्रोध्वीदेहिकदानादिस०              | ३५१-३६४         |
| <b>प्रार्थ्यावर्त्तदेशायमतमत</b>             | ान्तर <b>खगडनमग</b> डन   | एकादश्यादिवतदानादि                 |                 |
| विषयः                                        | २८८ २८१                  | समीत्ता                            | ३६५३६८          |
| <b>ःत्रादिसिद्धिनिगकर</b> ग्                 | <b>म्</b> २२० २२५        | मारगमोहनोच्चाटनवाममा               | र्गसमीचा ३६२    |
| !गममार्गनिराकरणम्                            | देशप ३०१                 | शैवमतसमीचा                         | . ३७०३७१        |
| द्धेतबादसमीचा                                | ३०२३१३                   | शाक्तवैष्णवमतसमीद्गा               | ३७२-३७५         |
| <b>नस्मरुद्राच्</b> तिलकादिस                 | ०, ३१४-३१८               | कवीरपन्थसमीन्ता                    | ३७६             |
| वैष्णवमतसमीचा                                | ३११ ३२४                  | नानकपन्थसमीचा                      | ३७५-३७१         |
| <sub></sub> चेपुञ्जासमीक्ता                  | <b>३२</b> ५- ३३०         | दावृगमम्नेह्या।देपन्थसंमी          | द्या ३८०-३८२    |
| ्रचेषुजासमीत्ता<br>।।ः<br>व्यायतनपूजासमीत्ता | । इ३१-३३३                | . गांकुलिगोस्वामिमतस०              | इट्द- इंह्ऽ     |
| <sup>र्र</sup> वाश्राद्धसमी <del>दा</del>    | इइ४                      | म्वामिनारायगामतसमी ०               | ३८१- ३८४        |
| जगन्नाथतीर्थसमीन्।                           |                          | ं माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थन  | Ţ               |
| रामेश्वरसमीचा                                | हरी दद७                  | सम्।जादिसमीच्हा                    | ३२१ ४०२         |
| कालियाकन्तसोमनाथ।                            |                          | त्र्यायसमार्जा <b>ब</b> षयः        | . ४०३           |
|                                              | ३३७ ३३⊏                  | . तन्त्रादिविषयकप्रश्लोत्तरारि     | में ४०३ ४०⊏     |
| रेकाज्वालामुखीसर्म                           | ोच्चा <sub></sub> ३३६    | ब्रह्मचारिसन्न्यासिममी ०           |                 |
| ्रहारवदरीना विगाति<br>।ज्ञ                   | रसमीचा ३४०               | <b>त्रार्यावर्तीयरा</b> जवंशावर्ती | 8 5 8 8 8 E     |
| ्राप्ताः ।नसमाद्याः                          | ३४०-३४१                  | १२ सम्रुल्ह                        | rrar:           |
| ामफर<br>स्तरगातीर्थशब्दयोव<br>उप             | ज्यास्या <u>१</u> ४२ ३४३ | 1                                  |                 |
| माहात्म्यसमाचा                               | ર્કા                     | त्रानुभृमिक।                       | 815-860         |
| ाह्य<br>हादरापुराणसमीच्<br>।हा               | ३४५- ३४७                 | नाम्तिकमतसमिचा                     |                 |
| ्वपुरागासमाद्याः                             | ∌8⊏                      | चारवाकमतसमीन्ता                    |                 |
| ातसमीचा                                      | 385-348                  | चारवाकादिनास्तिकमदाः               | 840-84E         |

| ४ सत्यार्थमकाशः ॥        |            |                                  |  |  |  |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>बाद्ध</b> सागतमनसमीचा | ४३२४३४     | कृश्चीनमतसमीत्वा ११२ - १५        |  |  |  |
| सप्तभक्ताम्याद्वादी      | ४३५ —४३६   | लयव्यवस्थापुरतकम् ५ १४- – ५      |  |  |  |
| नेनवाद्धयारंक्यम्        | 38 e £8    | गरानापुम्तकम् ५१७                |  |  |  |
| आम्तिकनाम्तिकसंवाद:      | 885 - 888  | समुण्लास्यस्य द्वितीय पुम्तकम् 🐰 |  |  |  |
| जगतोऽनादित्वसमीचा        | 883880     | राज्ञां पुस्तकम् ५१०             |  |  |  |
| जैनमते भूमिपरिमागाम्     | 88=882     | कालवृत्तम्य १ पुम्तकम् ५ १ ह     |  |  |  |
| जीवादन्यस्य जद्दवं पृदग  | लानां पाँप | ऐयुबास्त्रस्य पुस्तकम् ५१६       |  |  |  |
| प्रयोजनकत्वं च           | 840- 84 j  | उपदेशम्य पुस्तकम् ५२०-           |  |  |  |
| जैनधमप्रशंसादिसमीन्ता    | 835-825    | मत्तीरचितं, इञ्जीलाम्ब्यम् ५२०५  |  |  |  |
| जैनमतमृक्तिसमीच्         | ४७२        | मार्कविते इञ्जीलाम्ब्यम् 🔻 ५६ 🕺  |  |  |  |
| जैनसापुलद्मग्गममीच्।     | 8-38=0     | लुकरचितं इञ्जीलास्यम् ॥३६        |  |  |  |
| जैनतीर्थद्वर(२४)व्याख्या | 8=18=3     | योहनरचितमुसमाचार ५,३६-           |  |  |  |
| जैनमत जम्बृद्धीपादिवि०   | 8=8 - 8=1  | योहनप्रकाशितवाक्यम् 🛒 ५२८ 🕙      |  |  |  |
| १३ समुल्लामः             |            | १४ ममुह्रासः 🕟 🛒                 |  |  |  |
| <b>त्रनृ</b> शृशिका      | 850-858    | त्रानुभामका ५ १ ५ 🖑              |  |  |  |
| ·                        |            | यवनमतकुरानास्व्यसमीच्या ५५३ ६२२  |  |  |  |
|                          |            | म्बमन्तस्यामन्तस्यविषयः ६२३-६३८  |  |  |  |

इस्युनगर्द्ध:

#### पांचवीं स्त्रावित्त की भूमिका ॥

यह आवृति प्रथम समुन्तास से १२ वं समुन्तास के अन्त तक कि लिखी प्रतियों से मिलाई गई है (१) लिखी हुई दोनों अस के काणियें (२) दूसरी, तीसरी और चौथी वार की छपी कायां इसके अतिरिक्त भूतपूर्व श्रीयृत पिएडत लेखरामजी आर्थ मुनाफिर उपदेशक आर्थप्रितिनिधिसभा पंजाब और लाला आत्माण्य जी पूर्वमन्त्री आर्थ प्रतिनिधिसभा पंजाब और लाला आत्माल्य जी पूर्वमन्त्री आर्थ प्रतिनिधिसभा पंजाब ने जो कुवाकर के छा विण्यादि की भूल चुक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची निश्चाद की भूल चुक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची निश्चाद की मूल चुक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची की प्रभात इसमें उचित शुद्धियां की गई हैं एक आप विषय में बाखिर के मामाजिक विद्यानों से भी सम्माति ली गई है यह बड़ा कर्यों के मामाजिक विद्यानों से भी सम्माति ली गई है यह बड़ा कर्यों का काम था तो भी जितना ममय मिल सका उतना इसमें अम किया शुद्ध और उत्तम छापने की भी बहुत कोशिका की गई है फिर भी छापने वालों की असावधानी से अशुद्धियां रहगई हैं उनका एक शुद्धाशुद्ध पत्र दे दिया है किर भी कहीं कुछ अशुद्धि रहगई हो तो पाठक चमा करेंगे और कुषाकर मुचना देंगे

ग्रजमेर ता० २४ नम्बर १८६७

शिवम्माद् मंत्री प्रबंधकर्त् समा वैदिक यन्त्रालय



#### सञ्चिदानन्देश्वराय नमी नमः॥

#### भूमिका ॥

जिस समय मैंने यह मन्य "सत्यार्थपकाण" बनाया था उस समय और उस स पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूल कर मुजराती होने के कारण से मुक्त को इस भाषा का विरोप परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है इसलिये इस प्रन्थ को भाषा न्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इस के भेद किये विना भाषा की परिपारी मुधरनी किटन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष नो लिखा गया है। हां जो प्रथम छपने में कहीं न भूल रही थी वह निकाल रोाध कर ठीक २ कर दी गई है।

यह प्रनथ १४ चीदह समुल्लास ऋथात् चादह विभागों में रचा गया है। इस में १० दश समुल्लास पूर्वाई और ४ चार उत्तराई में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात म्बसिद्धान्त किसी कारण स प्रथम नहीं छुप सके थे अब वे भी छुपवा दिये हैं।

प्रथम समुल्लास में ईइवर के श्रोंकाराऽऽदिनामों की व्याख्या। हिनीय समुक्लास में सन्तानों की शिचा। तृतीय समुक्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्या- \*()

सत्य ग्रन्थों के नाम और पड़ने की रीति। चतुर्थ समुद्धास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पञ्चम समुद्धास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुद्धास में राजधर्म।

सप्तम समुद्धास में वेदेश्वरविषय ।

श्रप्रम समृह्यास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय। नवम समृह्यास में विद्याः श्रीवद्याः, बंधश्रीर मोच की व्याख्या। दश्वें समृह्यास में श्राचार, श्रनाचार श्रीर भक्ष्याभक्ष्यविषय। एकादश समृह्यास में श्रायांवर्तीय मतमतान्तर का खण्डन-मण्डन विषय।

हाददा समुद्धाम में चार्वाक बौद्ध ग्रीर जैन मत का विषय। त्रगंदरा तमुल्लाम में इंसाईमत का विषय। चौदहवें समुल्लाम में मुमल्मानों के मत का विषय। ग्रीर चौदह समुल्लाम के ग्रन्त में ग्रायों के मनातन वेदविहित मत की विशेषतः स्यास्या लिखी है जिम को मैं भी यथावत मानता है॥

मेरा इस अन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उस को सत्य और जो मिश्या है उस को मिश्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समका है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पत्त्पाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असल्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसिलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान आरों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का खळा समर्थित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना

हिताहित समक्त कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का पित्याग कर के सदा आनन्द में रहें में मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सि-द्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में कक जाता है परन्तु इस मन्थ में ऐसी बात नहीं रक्षणी है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य्य है। किन्तु जिस से मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो सत्याऽसत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि स-त्योपदेश के विना अन्य कोई सी मनुष्य जाति की उन्नति का कारणा नहीं है।

/ इस ग्रन्थ में जे। कहीं २ मृत चुक ने अथवा शोधने तथा छापने में मृत चुक रह जाय उस को जानने जनाने पर जैया वह सन्य होगा वैमा ही कर दिया जा-यगा श्रीर जो कोई पत्तपात से अन्यया शंका वा खगडन भगडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायसा । हो जो वह मनुष्यमात्र का हिनैपी हो कर कुछ जनावेगा उस को सत्य २ सम्भने पर उस का भन संगृहीन होगा । यदापि अ।ज कल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं वे एक्तपान हो।इ सर्वनन्त्र सिद्धान्त व्यर्थात्, तो २ वार्ते सब के अनुकृत सब में मत्य हैं \$उन का अहगा और जो एक इसरे से निरुद्ध बातें हैं उन का त्याग कर परस्पर प्रीति से बतें वर्तीवें तो जगत् का पूर्ण हित होये 🕽 क्योंकि विद्वानों के विभाध से अविद्वानों में विभाध वह कर अनेकविध दःस्य की बृद्धि श्रीर मुख की टानि होनी है । इस हानि ने जो कि स्वार्थी सनुष्यों की श्रिय है राव स-नुष्यों को दृश्य सागर पें इया दिया है। इन में से जो कोई सार्व बिक दिन लाजु में धर प्रवृत होता है उससे स्वार्था लेगा विरोध करने में तत्वर है।कर अनेक प्रकार बिध्न कर-ते हैं । परन्तु 'सत्यमेव जयति नातृतं सन्येन पत्था विततो देवयानः, अर्थात् सर्वदा सन त्य का विजय और अगस्य का पराजय और सत्यही से विद्वानों का गांग विस्तृत होता है इस दृढ़ निश्चय के त्रालम्बन से ऋसिलोग परोपकार करने से उदासीन हो कर कभी सत्यार्थप्रकारा करने से नहीं हटते । यह बड़ा हट निश्चय है कि यत्तदंशे विषमिव परिगामेऽमृतोपमद् " यह गीता का बचन है इस का अभिपाय यह है कि जो र विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अगृत के सहश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ की रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस अंथ का सत्य र तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इस में यह ऋभिप्राय रक्षा

水

गया है कि (जो २ सब मतों में सत्य २ बाते हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से उन का स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में भिश्या बातें हैं उन २ का खगडन किया है)। इस में यह भी अभिप्राय रक्का है कि जब एतमनान्तरों की गुम वा प्रगट बुरी वातों का प्रकाश कर वि-द्वान अविद्वान् सब सायारण मनुष्यों के सामने रक्त्या है जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सस्य मतस्थ होने । यद्यपि में अधीवर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसना हं तथापि जैसे इस देश के मनमतान्तरें। की सूर्धा बातीं का पत्तपात न कर याथानध्यप्रकाश करता ह वेसे ही दूसरे देशस्थ वा मतान्नति वालों के साथ भी वर्त्तता है जैसा स्वदेश वालों के साथ मनष्योर्ज्ञात के विषय में वर्त्तता है वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सज्जनों की भी वत्तना योग्य है (क्योंकि में भी जो किसी एक का पत्तपानी होना नो जैसे अपाज कल के स्वमन की स्नुति मगडन अप्रीर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर ही-ते हैं वैसे में भी होता) परन्तु एसी बार्त मनुष्यपन से बाहर हैं । क्येंफि जैसे पशु बलवान् हो कर निर्वती को दुःख देते और मार भी डालते हैं । जब मनुष्य शरीर पा के वैसा ही कर्म करने हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्तु पश्चन हैं । और जो बलवान होकर निबेलों की रत्ता करना है वही मनुष्य कहाना है ऋौर 🔄 स्वार्थवण होकर पर हानिमात्र करना रहना है वह जानों पणुत्रों का भी बड़ा भाई है । अब (आयावानयों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहेंबे स मुन्लास तक निग्वा है इन समुज्लामीं में जो कि मत्यमत प्रकाशित किया है वह बेदोक्त होने से मूक्त को सर्वथा मन्तत्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि अंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तत्र्य हैं।(जो १२ बाग्हेंवे समुद्धास में दर्शाया चार्वाक । का मत यर्थाप इस समय जीगाऽम्तसा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बध अनीश्वरवादादि में रखना है यह चार्वाक सब में बहा नाम्तिक है उस की चेष्टा का रोकना अवश्य हैं, क्योंकि जो मिथ्या वाने न राकी जांय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त होजांय चार्वाक का जो मत है वह नथा बाद्ध श्रीर जैन का जो मन है वह भी १२वें समुक्षास में लिखागया है और बौद्धों तथा जिनयों का भी चार्वाक के मन के साथ मेल है और कुछथांडासा विरोध भी है और जैन भी वहुत से अंशों में चार्बाक और बैंद्धों के साथ मेल रखता है और

थोडी सी वातों में भेद है। इस लिये जैनों को मित्र शाम्वा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुक्तास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समभा लेना जो इस का भेद है सो २ बारहेंचे समूलास में दिग्वलाया है बौद्ध श्रीर जैनमत का विषय भी लिग्वा है। इन में से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन अंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है उस में से यहां लिखा है श्रिगर जैनियां के निम्न लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से ४ चार मृलमुत्र, जैसे १ आवश्यकमृत्र २ विशेष आवश्यकमृत्र. ६ दरावकालिकसूत्र, और ४ पान्तिकसूत्र । ११ स्यारहत्रज्ञजैसे १ ब्राचारांग मृत्र, २ मुयंडांगमृत्र,३ थागांगमूत्र, ४ समवायांगमूत्र, ५ भगवतीमृत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथा मृत्र, ७ उपासकदशासृत्र, ⊏ अन्तगड दशासृत्र, १ अनुस्तरोववाईसृत्र, १० विपाकसृत्र, और ११ पश्र व्याकरगामूत्र । १२ बारह उपांग. जैसे १ उपवाहमृत्र. २ रावप्सेनी मृत्र २ जीवाभिगममृत्र. ४ पत्रगणामृत्र, ५ जम्बृद्गीपपन्नतीमृत्र, ६ चन्द्रपन्नतीमृत्र, मुरपन्नतीमृत्र, = निरियावलीमृत्र, १ किप्यामृत्र, १० कपवडीमयामृत्र, ११ पृष्यियामृत्र ऋौर १२ पृष्यचृलिया मृत्र । ५ पांचकलप मूत्र जैसे १ पुत्र, २ निशीथमृत्र, ३ कल्प मृत्र, ४ व्यवहार मृत्र और ५ जीतकल्प मृत्र ॥ ६ छः छेद. जैसे १ महानिशीथवृहद्वाचनाम्त्र, २ महानिशीथलवृताचनाम्त्र ३ मध्यम वाचनाम्त्र, ४ पिंडनिरुक्तिम्त्र, ५ श्रीधनिरुक्तिमृत्र, ६ पर्व्यूपणामृत्र. । १० दशपय म्नमृत्र, जैसे १ चतुम्मरणमृत्र, २ पंचम्बाणमृत्र, ३ तदुलैवयालिकमृत्र, ४ भक्ति-परिज्ञानमृत्र, ७ महाप्रत्याच्यानमृत्र, ६ चंदाविजयमृत्र, ७ गर्गाविजयमृत्र, ८ मरगा-समाधिसृत्र, र देवेन्द्रस्त न सृत्र श्लीर १० संसारमृत्र, तथा नन्दीसृत्र योगोद्धारमृत्र भी प्रामाणिक मानने हैं ॥ ५ पञ्चांग जैसे १ पूर्व सब ग्रन्थां की टीका २ निरुक्ति ३ चरणी ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मृल मिल के पंचांग कहाते हैं इन में दृंदिया अवयवों को नहीं मानते और इन से मिन्न भी अनेक अंथ हैं कि जिन को जैनी लोग मानते हैं। इन के मत पर विशेष विचार १२ वारहेंव समुल्लास में देख लीजिये । जैनियों के अन्धों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी म्बभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत बांल के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई र उस प्रथ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिश्या है नियोंकि जिस को कोई माने कोई नहीं इस से वह प्रंथ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता । हां जिस को कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अप्रग्राह्य हो सकता है

परन्तु (ऐसा कोई अंथ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता हो इस लिये जो जिस अन्थ को मानता होगा उस अन्थम्थविषयक खगड़न मगड़न भी उसी के लिये सम्भा जाता है) परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस अन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेंतु से जिन लोग अपने अन्थों को छिपा रखते हैं इसरे मतम्थ को न देते' न मुनाने और न पहाते इसलिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बाने भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। कूठ बात को छोड़ देना ही उन्तर हैं।

१२ व समुद्धास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लाग बायबिल का अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १६ तेरहवें समुद्धास में देखिये श्रीर १४ चौदहवें समुल्लस में मुसल्माना के मनविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मन का एल पुम्तक मानते हैं इन का भी विशेष ब्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस प्रन्थकर्ता के तात्वर्थ से विरुद्ध मनसा से देखेगा उस को कुछ ू भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्यार्थवीय में चार कारण होते हैं. त्राकाङ्क्ता, योग्यता. त्रामक्ति, त्रीर तल्पर्ध्य । लब इन चार्गे वानी पर ध्यान देकर जो पुरुष प्रंथ को देखता है तब उसको प्रंथ का ऋभिपाय यथायोग्य विदित होता है। "श्राकाङ्का" किसी विषय पर वक्ता की श्रीर वाक्यस्थ पदी की आकांना परस्पर होती है। "योग्यता" वह कहानी है कि जिस से जो होसके जैसे ज-ल से सींचना ''त्रासित्'' जिस पदके साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उसपद को बोलना वा लिखना । "तालय" जिम के लिये वक्ता ने शब्दोंचारण वा लेख किया हो उसी के माथ उस बचन वा लेख को युक्त करना । बहुत में हठी दुरायही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिनाय से विरुद्ध कलाना किया करते हैं । विशेष कर सत बाले लोग क्योंकि मन के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्वकार में फंस के नष्ट है। जाती है इस लिथे जैसा में पुरागा. जैनियों के प्रंथ. वायवित और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देख कर उन में से गुर्गों का प्रहण और दोषों का त्याग मन्ष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूं, वैसा सब को करना योग्य है है। इन मर्तों के थोड़ २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन देख कर मनुष्य लोग सत्यऽसत्य मत का निर्णय कर सर्के

का त्याग करोन में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से विहः है। यद्यपि इस प्रन्थ को देख कर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इस का अभिष्राय समभौंगे इसिलये में अपने पारिश्रम को सफल समभ्यता और अपना अभिष्राय सब सज्जनों के सामने घरता हूं। इस को देख दिख्ला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पद्मपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महारायों का मुख्य कर्त्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्त्यामी सचिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आश्रय को विस्तृत और चिरस्थायी करे।।

श अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्धरशिरोमिणपु ॥श इति भूमिका ॥

मधान महाराणा जी का उदयपुर । (स्वामी) द्यानन्दसरस्वती



×

\*

# त्रथ सत्याथप्रकाशः देशकार्थः

स्त्रीश्म शन्नी मित्रः शंवर्रणीः शन्नी भवत्वर्यमा। शक्त इन्द्रो बह्नस्पतिः शक्तो विष्णु रूरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नर्मस्ते वायो त्वमे व प्रत्यक्षं ब्रह्मीमि। त्वामे व प्रत्यक्षं ब्रह्मीमि। त्वामे व प्रत्यक्षं ब्रह्मी विद्यामि क्रृतं वेदि-ष्यामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामेवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामेवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामेवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामेवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामेवतु त्वासिम् शानित्रशानित्रशानितः ॥ १॥ स्रोश्म शानित्रशानित्रशानितः ॥ १॥

अर्थ-( अो २म् ) यह अोंकार राज्य परमेश्वर का सर्वेत्तम नाम है क्योंकि इस में जो अ, उ और म् तीन अत्तर मिल कर एक ( आरेम् ) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से विराद, अग्नि और विश्वा-दि । उकार से हिरगयगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर, ब्रादित्य श्रीर प्राज्ञा-दि नामों का वाचक और प्राहक है। उस का ऐसा ही वेदाहि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्या-ख्यान किया है कि प्रकरगानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्मागड, पृथिवी स्पादि मृत इ-न्द्रादि देवता त्रीर वैद्यकरास्त्र में शुग्रव्यादि त्रीषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? . (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं।(प्रश्न) केवल देवों का प्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ( उत्तर )त्राप के प्रहरा करने में क्या प्रमारा है ! (शश्न) देव सब प्रसिद्ध श्रीर वे उत्तम भी हैं इस से मैं उन का प्रहण करता हूं। ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मा-नते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध श्रीर उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इस से श्राप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि श्राप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे ''उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वा-धितन्यायः" किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप मोजन कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अपात भोजन के लिये जहां तहां अमण करे उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपाधित नाम समीप पाप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपश्चित अधीत् अपाप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये अम करता है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसा ही आप का कथन हुआ। क्योंकि आप उन विराट् भादि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर श्रीर ब्रह्माग्रहादि उपस्थित अर्थी का परित्याग करके असंभव और अनुस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं 🕽 जो आप ऐसा कहें कि जहां जिस का प्रकरण है वहां उसी का प्रहरा योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हे भृत्य त्वं सें धवमानय,, श्रर्थात् तृ सैंधव को ले आ। तब उस को समय अर्थात् प्रकरण का वि-चार करना अवश्य है क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवगा का । जो स्व स्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े श्रीर मोजनकाल हो तो लवसा को

ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उस का स्वामी उस पर कुद्ध हो कर कहेगा कि तू निर्भुद्धि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुम को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस का महण करना उचित हो वहां उमी अर्थ का महण करना चाहिये। तो ऐसाही इम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये।

#### ॥ ऋय मन्त्रार्थः॥

त्रुगो३म् स्वम्त्रग्न ॥ १ ॥ यजुः ० त्र्य० ४० । मं ० १० ॥ देन्विये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'श्रोम्' श्रादि परमेश्वर के नाम श्राते हैं। त्रुगोमित्येतदत्त्वरमुद्रीथमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उप० मं ० १ ॥ त्र्योमित्येतदत्त्वरमिद्ध सर्व तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ माएडुक्य० मं ० १ ॥ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाश्सि सर्वाणि च यहदन्ति । यदिच्छन्तो त्रग्रचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण त्रविन्योमित्येतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिपत् । वल्ती २ मं ० १५ ॥ प्रशासिनारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्मामं स्वप्रधीगन्यं विद्यानं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमेके वदंत्यर्गिन मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे त्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु ० त्र्य० १२ ॥ श्रो० १२२ । १२३ ॥ स त्रह्मा स विष्णुः स रुद्धस विवस्तेऽत्वरस्स परमः स्वराट ।

अर्थ यहां इन प्रमाणों के लिखने में ताल्पर्य यहां है कि जो ऐसे र प्रमाणों में क्रो इका गिंद नामों से परमाला का प्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम फनर्थक नहीं। जैसे लोक में दिरदी आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गालिक कहीं कार्मिक और कहीं स्वामाविक अर्थों के वालक हैं। "ओरम् " आदि नाम मार्थक हैं जैसे (ओरम् सं०) "अवतित्याम, आकार्शमव व्यापकत्वात् खम्, सेर्वस्यो बृहत्वाद ब्रह्म"रत्ता करने से (ओरम्) आकार्शवत् व्यापक होने से (खम्) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १॥ (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १॥ (ब्रह्म) देश का नाम है ॥ १॥ (ब्रह्म) के अर्थ का प्रधान और निज नाम (ब्रार्थ) को कहा है अत्य सब गौगिक नाम है ॥ २॥ (सेर्व वेदा ) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानस्प तपश्चरण जिस का

 $\stackrel{\langle \bullet \rangle}{\langle \bullet \rangle}$ 

कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "श्रो३म्" है ॥ ४ ॥

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्ता देनेहारा मूच्म से मृक्म स्वप्रकारास्वरूप समाधि-स्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये॥ ५ ॥ और स्वप-कारा होने से "अग्नि" विज्ञानस्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमैश्व-र्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवनमूल होने से "प्राण" श्रोर निरन्तर व्यापक होने से परभेश्वर का नाम ''ब्रह्म'' है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा स विष्णुः ० ) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से " विष्णु " दुष्टों को दसड <u>दे के रुलाने</u> से " रुद्र " म-ङ्गलमय और सब का कल्याणकर्त्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न त्त्राति न विनश्य-ति तदरत्तम्" "यः स्वयं राजते स स्वराट् योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स का-लाग्निर्गश्वरः,. ( त्र्यत्तर ) जो सर्वत्र व्याप्त त्रविनाशी ( स्वराट् ) स्वयं प्रकाशस्वरूप श्रीर ( कालाग्नि० ) प्रलय में सब का काल श्रीर काल का भी काल है इसलिये परमे-श्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रिभित्रं ) जो एक ऋद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं।। '' बुपु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः'' 'शोभनानि पर्गानि पालनानि पूर्णानि कमीलि वा यस्य सः.. " यो गुर्वात्मा स गरुत्मान् " "यो मातरिश्वा वायुग्वि बलवान् स मातरिश्वा.. ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्श) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं ( गरुत्मान् ) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है (मातरिश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इसलिये परमात्मा के दिव्य, मुपर्शा. गरुतनात् ऋौर मातिरिश्वा ये नाम हैं. रोष नामों का ऋर्थ ऋागे लिस्बेंगे ॥ 🕳 ॥ ( भृभिरसि॰ ) "भवन्ति भृतानि यम्यां सा भृमिः.. जिस में सब भूत प्राशी होते हैं इस-निये ईश्वर का नाम "भूमि" है । शेष नामी का ऋर्थ ऋागे लिखेंगे ॥ र ॥ ( इन्द्रो म-हा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ ( प्राणाय॰ ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाओं के ठीक २ ऋथों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का महण होता है । क्योंकि ऋोम् और अम्यादि नामों के मुख्य ऋर्थ से परमेश्वर ही का महण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याम्व्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वेसा ग्रहण करना

सब को योग्य हैं)परन्तु " श्रो ३म् " यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है श्रीर श्रम्नि श्रादि नामों से परमेश्वर के अहण में प्रकरण श्रीर विशेषण नियमकारक हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तृति. प्रार्थना. उपासना. सर्वज्ञ. व्यापक, शुद्ध. सनातन श्रीर सृष्टिकर्त्ता श्रादि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ब्रहण होता है श्रीर जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि:---

ततां विरार्डजायत विराजो स्त्रिधिपूर्हणः ।
श्रीताहायुर्श्व प्राणश्च मुखादिग्निरंजायत ।
तेने देवा स्त्रयंजन्त ।
पश्चाइभिनयां पुरः । यजुः । स्त्रश्च ३ १ ।
तस्माहा एतस्मादात्मन स्त्राकाद्याः सम्भृतः । स्त्राकाद्याः हागुः । वायोगिनः । स्त्रानेरापः । स्त्रह्यः प्रथिती ।
पृथिच्या स्त्रोपधयः । स्त्रोपधिम्योऽनम् । स्त्रनादेतः ।
रेतसः पुरुषः । स वा एप पुरुषोऽन्यसमयः ॥

यह तैतिगियोपनिपर् ब्रह्मानंद वल्ली प्रथमानुवाक का वचन है। ऐसे प्रमाणों में दिगार्, पुरुष, देव. त्र्याकाश. वायु. अग्नि, जल. भूमि आदि नाम लाकिक पदार्थों के हाते हैं। क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय. अल्पज्ञ, जड़, हश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का प्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विगर् आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न होके संसारी पदार्थों का प्रहण होता है। किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा. द्वेष, प्रयत्न, मुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा. द्वेष, प्रयत्न, मुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषणों में जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का प्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विरार् आदि नामों से परमेश्वर का प्रहण होन ता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो। अथ ओंकारार्थः। ( व ) उपसर्गपूर्वक

( राज दीप्ती ) इस धातु से किए प्रत्यय करने से "विराद .. शब्द सिद्ध होता है । "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयित प्रकाशयित स विराट् ., विविध श्रर्थात् जो बहु प्र कार के जगत को प्रकाशित करे इस से बिराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ( ऋञ्चु गतिपूजनयोः ) ऋग, ऋगि, इस् गत्यर्थक धातु हैं इन से ''ऋग्नि' शब्द सि द्ध होता है ''गतेन्त्रयोऽर्थाः'' ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः ''योऽञ्-चित ऋच्यतेऽगत्यङ्गत्येति सोऽयमिनः.. जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने श्रीर पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "श्रम्भि" है। ( विश् प्रवेशने ) इस धातु से "विश्व,, शब्द सिद्ध होता है "विशन्ति प्रविप्टानि सर्वाख्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो बाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु पृतिष्टः स विश्व ईश्वरः,, जिस में त्राकाशा-दि सब भत प्रवेश कर रहे हैं ऋथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविप्ट हो रहा है इस-लिये उस परभेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण त्राकारमात्र से होता है । ''ज्योतिर्वे हिरएयं तेजो वे हिरएयमित्यैतरेये <u>शतपथे च ब्राह्मशे'</u>' ''यो हिरएयानां मुर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमत्तमधिकरणं स हिरएयगर्भः.. जिस में मूर्यादि तेज-वाले लोक उत्पन्न होके जिस के त्राधार रहते हैं त्राथवा जो मूर्यादि नेज:स्वरूप प-दार्थी का गर्भ नाम उत्पत्ति त्रीर निवासस्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम "हि-रगयगर्भ., है। इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:

हिर्ण्यगुर्भः समेवर्त्तात्रे भूतस्यं जातः पातिरेकं त्र्यासीत् । स दोधार प्रथिवीं चामुतेमां कस्मं देवायं हिवेपां विधेन ॥ यजु॰ त्रा॰ १३ । मं॰ ४ ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरगयगर्भ, से परमेश्वर ही का प्रहण होता है। (वा गित-गन्धनयोः) इस धातु से 'वायु'' राज्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्) "यो वाति च-राऽचरज्जगद्धरित बिलिनां बिलिप्टः स वायुः" जो चगऽचर जगत् का धारण, जीवन और प्रलय करता श्रीर सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम "बायु,, है (तिज निशाने) इस धातु से "तेजः,, और इस से तिद्धित करने से "तेजस,, राज्द सिद्ध होता है। जो श्राप स्वयंप्रकाश श्रीर मूर्य्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम "तेजस,, है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से प्रहण

होते हैं । ( ईश ऐश्वर्ध ) इस धातु से "ईश्वर,, शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वेश्वर्य-वान् वर्त्तते स ईश्वरः.. जिस का मत्य विचारशील ज्ञान और श्रनन्त ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम ''ईश्वर.. हैं। (दो अवस्तरहने) इस धातु से ''श्रदिति'' श्रीर श्रीर इस से तद्धित करने से "ऋादित्य.. शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽ-यमिटितिः + ऋदितिरेव ऋादित्यः.. जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "ऋादित्य.. संजा है। (जा अवनोधने) "प्र"पूर्वक इस धात से "प्रज्" और इस से ताद्धित करने से "पाजु.. राट्ट मिद्ध होता है । "यः प्रकृष्टतया चराऽचरम्य जगता व्यवहारं जानाति स प्रज्ञ:+प्रज्ञ एव प्राज्ञ:, जो निर्श्रान्त, ज्ञानयुक्त, सब चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्" है । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ ऋर्थ यहां व्याख्यात किये हैं बैसे ही अन्य ना मार्थ भी ऋँकार से जाने जाते हैं। जो (शक्तो भित्रः शंवर ) इस मंत्र में भित्रादि नाम हैं वे भी परभेश्वर के हैं क्योंकि स्तृति, प्राथना, उपासना, श्रेष्ठ ही की की जाती है। श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुगा, कर्म, म्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से ऋधिक हो । उन सब श्रेष्टों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ट उस को परभेश्वर कहते हैं । जिस के तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उस से ऋधिक क्योंकर हो सकता है / जैसे परभेश्वर के सत्य, न्याय, दया. सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुरा हैं वैसे ऋन्य किसी जड पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के मुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परभेश्वर ही की म्तुति प्रार्थना और उपासना करें. उस से मिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वक महाशय विद्वान् देत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य श्रीर अन्य साधा-रसा मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्नुति पार्थना और उपास-ना की. उस से भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

( पृश्न ) भित्राहि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का प्रहण करना चाहिये। ( उत्तर )यहां उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैमा

परमेश्वर सब जमन् का निश्चित मित्र न किसी का रात्रु श्रीर न किसी से उदासीन है इस से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का महरा यहां होता है। हां गौण ऋर्थ में मित्रादि शब्द से मुहदादि मनुष्यों का अहरा होता है ( त्रिमिदा स्नेहने ) इस धातु से ऋौणादिक "कु" प्रत्यय होने से "भित्र" शब्द सिद्ध होता है। "मेद्यति स्निद्यति स्निद्यते वा स मित्रः" जो सब से स्नेह करके श्रीर सब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम भित्र है। ( वृज् वर्ण), बर ईप्सायाम् ) इन धातुत्रों से उणादि "उनन्" प्रत्यय होने से "वरुण" राब्द सिद्ध होता है 'यः सर्वान् शिष्टान् मुमुच्चन्धर्मात्मनो वृशोत्यथवा यः शिष्टैर्भुमुच्चिमर्धर्मात्मभिर्वयते व-र्ध्यते वा स वरुणः परमेश्वरः" जो त्रात्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुन्तु और धर्मात्माओं से प्रहरा किया जाता है वह ईश्वर वरुण "संज्ञक" है ऋथवा "वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः" जिसलिये पर-मेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उस का नाम "वरुए" है ( ऋ गतिपापरायोः) इस धातु से "यतु" प्रत्यय करने से "अर्घ्य" शब्द सिद्ध होता है श्रीर "अर्घ्य" पूर्वक (माङ्माने) इस धानु से कनिन् प्रत्यय होने से "अर्थमा" राज्द सिद्ध होता है "योऽर्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्थमा,, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुर्प्यों का मान्य श्रीर पाष तथा पुरुष करनेवालों को पाप श्रीर पुरुष के फलों का यथाबत सत्य र नियमकर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम "ऋर्यमा" है। (इदि परमैश्वर्थे) इस धातु से "रन्" प्रत्यय करने से "इन्द्र" शब्द सिद्ध होता है "य इन्द्रित परमैश्वर्यवान भवति स इन्द्रः परमेश्वरः" जो ऋखिल ऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम "इन्द्र" है। "बृहत्" राब्दपूर्वक (पा रच्लांगे) इस धातु से "उति,, प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से "बृहस्पति, शब्द सिद्ध होता है "यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालियता स बृहस्पितः" जो बड़ों से भी बड़ा श्रीर बड़े श्राकाशादि ब्रह्मागडों का स्वामी है इस से उस परभेश्वर का नाम "मुहस्मिति" है। (विप्तृ व्याप्ती) इस घातु से "नु" प्रत्यय होकर "विष्णु" राज्य सिद्ध हुआ है "वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः" चर और श्रचरहृष जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम "विष्णु" है । "उरुमहान् कमः पराकमो यस्य स उरुकमः" श्रनन्त पराकमयुक्त होने से परमात्मा का नाम "उरुकम" है। जो परमात्मा ( उष्कामः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का सु-हुत् अविरोधी है वह ( शुम् ) मुस्तकारक वह ( बरुणः ) सर्वोत्तम वह (शुम्) मुस्तन्वरूप

#### सत्यार्थत्रकाशः ॥

बह (श्रर्यमा) न्यायाधीरा वह ( राम् ) मुस्तमचारक वह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐरवर्य्यवान् भ्रीर ( राम् ) सकल ऐरवर्य्यदायिक वह ( बृहम्पितिः ) सब का श्रिषष्टाता वह ( राम् ) विद्याप्रद श्रीर ( विष्णुः ) जो सब में व्यापक परमेरवर है वह (वः) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हो ॥

( वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) बृह बृहि वृद्धी इन धातुओं से "ब्रह्म" शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा श्रनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब-हा को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यक्तम्ब्रह्मासि ) आप ही अन्तर्या-मिरूप से प्रत्यक्त ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्तं श्रेष्ट्म वदिप्यामि ) मैं त्राप ही को प्रत्यक्त ब्रह्म कहंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं व-दिष्यामि ) जो त्राप की वेदस्थ यथार्थ त्राजा है उसी का मैं सब के लिये छपदेश त्रीर श्रा-चरण भी कहूंगा ( सत्यं विद्यामि ) सत्य बोलं सत्य मानं और सत्य ही कहूंगा ( त-न्मामवत ) सो त्राप मेरी रक्ता कीजिये ( तद्वकारमवत् ) सो त्राप मुभ्क त्राप्त सत्य-बक्ता की रत्ता कीजिये कि जिस से आप की आज़ा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर वि-हुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आजा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध वही अधर्म है "अवत मामवत वक्तारम्" यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिये है जैसे "कश्चित कञ्चित प्रति वद्ति त्वं प्रामं मच्छगच्छ,, इस में दो बार किया के उ-च्चारण से तु शीव ही बाम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अ-वश्य रत्ता करी अर्थात धर्म से मुनिश्चित और अधर्म से खुणा सदा करूं ऐसी कृषा मुम्म पर कीजिये, मैं त्राप का बड़ा उपकार मानृंगा ( ऋों शान्तिः शान्तिः शान्तिः )इस में तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप ऋर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दःख हैं एक ''आध्यात्मिक.. जो आत्मा शरीर में अविद्या. राग. द्वेष. मर्खता भौर ज्वर पीडादि होते हैं दूसरा ''श्राधिभौतिक'' जो रात्र, व्याघ्र श्रीर मर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा ''आधिदैविक'' अर्थान् जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अतिउप्णता, मन भौर इ-न्द्रियों की अशान्ति से होता है इन तीन प्रकार के केशों से आप हम लोगों को दूर क-रके कल्याण कारक कम्मी में सदा प्रवृत्त रिवये क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप, सब सं-सार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुत्तुओं को कल्याण के दाता हैं । इसलिये श्राप स्बयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुजिये कि जिस से सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म्स को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दु:लीं से पृथक रहें "मूर्य्य आत्मा जगतस्तत्युषरच" इस यजुर्वेद के वचन से जो जमत् नाम प्राामी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं "तस्थुयः" अप्राामी अर्थात् स्थावर जब पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम " सूर्व्य " है। ( श्रत सातत्यगमने ) इस घातु से "श्रात्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽतित व्यामोति स ग्रात्मा" जो सब जीवादि जगन में निरन्तर व्यापक हो रहा है "परश्चासानात्मा च य ऋत्मभ्यो जीवेभ्यः मूक्त्मभ्यः परोऽतिमूक्तः स परमात्मा " जो सब जीव ऋादि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा श्राकाश से भी त्रातिमुक्त और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईरवर का नाम " परमात्मा" है । सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है "य ईश्वरेषु समर्थेषु परमःश्रेष्ठः स परमेश्वरः" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम " परमेश्वर " है। ( पुज श्रमिपवे, पुङ् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुत्रों से " सविता " शब्द सिद्ध होता है " ऋभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम् । यश्चराचरं जगत् सुनोति मृते वोत्पादय-ति स सविता परमेश्वरः " जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सबिता" है। ( दिवु क्रीडाविजिगीषान्यवहारचुतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिषु ) इस धातु से " देव " शब्द सिद्ध होता है ( कीड़ा ) जो शुद्ध जगत् को कीड़ा कराने (विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छायक्त (व्यवहार) सब को चेष्टा के साधनी-पसाधनों का दाता ( युति ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) त्र्राप त्रानन्दस्वरूप श्रीर दूसरों को त्रानन्द देनेहारा ( मद ) मुद्रोन्मर्त्तों का ताडनेहारा ( स्वप्न ) सब के श्यनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना के योग्य और (गित ) ज्ञानस्वरूप है इसिलये उस परमेश्वर का नाम " दे-व ,, है। ऋथवा " यो दीव्यति क्रीड़ित स देवः " जो ऋपने स्वरूप में ऋगनन्द से ऋाप ही कीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना कीडावन् सहज स्वभाव से सब जगन् को बनाता वा सब की हान्त्रों का त्र्याधार है "विजिगीयत स देव:" जो सब का जीतने-हारा स्वयं अजेय अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके " व्यवहारयित स देव: " जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जनानेहारा और उपदेष्टा '' यक्षराचरं जगर बोत्तयित " जो सब का प्रकाराक "यः स्तूयते स देवः" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के बोग्य और निन्दा के योग्य न हो "बो मोदयति स देवः" जो स्वयं अानन्दस्वरूप और

वृसरों को त्रानन्द कराता जिस को दुःल का लेश भी न हो "यो माद्यति स देवः" जो सता हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्<u>षित करने श्</u>रीर दुःलों से प्रथक् रखनेवाला "यः खापयति स देवः" जो प्रलय के समय ऋत्यक्त में सब जीवों को सुलाता "यः का-मयते कान्यते या स देव:" जिस के सब सत्य काम और जिस की माधि की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देवः" जो सब में व्याप्त और जानने के यो-म्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "देव" है। ( कुवि ऋाच्झादने ) इस धातु से "कु-वेर" शब्द सिद्ध होता है " यः सर्वे कुवति म्वन्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः" जो ऋपनी व्याप्ति से सब का ऋाच्झादन करे इस से उस परभेश्वर का नाम "कुवेर" है। ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से "पृथिवी" राज्य सिद्ध होता है "यः प्रथते सर्वजग-द्विस्तृगाति स पृथिवी' जो सब विस्तृत जगन् का विस्तार करने वाला है इसलिये उस परभेश्वर का नाम "पृथिवी" है। (जल घातने) इस धातू से "जल" शब्द सिद्ध होता है "जलित घातयति दुष्टान्, संघातयति—श्रव्यक्तपरमाग्वादीन् तर् ब्रक्ष जलम्" जो दुर्ष्टो का तादन त्रीर अव्यक्त तथा परमाणुत्रीं का अन्ये। इन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संज्ञक कहाता है। (काशृदीप्तौ) इस धातृ से " त्र्याकाश " शब्द सिद्ध होता है " यः सर्वतः सर्वे जगत् प्रकाशयति स आकाशः" जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इसिनये उस परमात्मा का नाम " श्राकाश " है। ( श्रद भक्त्यों ) इस धातु से "अन्न" शब्द सिद्ध होता है।।

> श्रयवेऽति च भूतानि तस्मादनं तदुच्यते ॥ १॥ श्रह्मनमहमन्ममहमनम् । श्रह्मनादोहमनादेः॥ ॥ २ ॥ ताते • उपनि • । श्रनुत्राक २ । १ • ॥ श्रसा-चराचरत्रहणात् ॥ वेदान्तदर्शने । श्र• १।पा • २।सू • ९॥

जो सब को भीतर रखने सब को श्रहण करने योग्य चराचर जगत का श्रहण कर-नेवाला है इस से ईश्वर के "श्रन्न" "श्रन्नाद" श्रीर "श्रत्ता" नाम हैं। श्रीर जो इस में ताम बार पाठ है सो श्रादर के लिये है जैसे गूलर के फल में क्राम उत्पन्न होके उसी \*

में रहते और नष्ट हो जाते हैं बैसे परमेश्वर के बीच में सब जगन् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से "वसु" राज्य मिद्ध हुआ है। "वमन्ति भूतानि यन्मिन्नथवा यः सर्वेषु वसित स वसुरीश्वरः" जिस में मब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसिलिये उस परमेश्वर का नाम "वसु" है। ( रुदिर अश्रुविमोचने ) इस धातु से "िच्" मत्यय होने से "रुद्र" राज्य सिद्ध होता है। "यो रोदयत्यन्यायकारिशो जनान् स रुद्रः" जो दृष्ट कर्भ करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम "रुद्र" है।

यन्मनसा ध्यायति तद्दाचा वदति यद्दाचा वदति तत् कर्भणा करोति यत् कर्भणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यजुंदि के ब्राक्षण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को बाणी से बोलता जिसको वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उस को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैना कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दु:खरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है इसलिये परमध्यर का नाम "रुद्र" है।

त्र्प्रापों नारा इति प्रोक्ता त्र्प्रापो वै न स्नवः । ता यदस्यायनं पूर्व ते न नारायणः स्मृतः ॥ मनु ॰ ॥ त्र्य ॰ १ इलो ॰ १० ॥

जल श्रीर जीवों का नाम नारा है वे श्रयन श्रर्थात् निवासम्थान हैं जिस के इस-लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। (चिंद श्राह्लादे) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है। "यश्चन्दित चन्द्यित वा स चन्द्रः" जो श्रान-न्द खरूप श्रीर सब को श्रानन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। (मिंग गत्यर्थक) इस धातु से "मङ्गरलच्यू" इस सूत्र से "मङ्गल" शब्द सिद्ध होता है "यो मङ्गति मङ्गयित वा स मङ्गलः" जो श्राप मङ्गलखरूप श्रीर सब जीवों के मङ्गल का का-रण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है। (बुध श्रवगमने) इस धातु से

"बुव" शब्द मिद्ध होता है "यो बुव्यते बोधयति वा म बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप श्रीर सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "ब्रथ" है । "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया। ( ईशुचिर पूर्तीभावे ) इस धात से "शुक्र" शब्द सिद्ध हुआ है " यः राच्यति शोचयति वा स शुक्रः " जो अत्यन्त पवित्र और जिस के सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम "शुक्र" है। ( चर गतिभन्नणयोः ) इस धान से "रानेम" अव्यय उपपद होने से "रानैश्वर" राज्य सिद्ध हुआ है "यः श-नैश्चरति स शनेश्चरः" जो सब में सहज से प्राप्त धैर्य्यवान है इस से उस परमेश्वर का नाम "रानैश्वर" है । ( रह त्यागे ) इस धातु से "राहु" राज्य सिद्ध होता है "यो रहति परित्यजति दृष्टान राहयति त्याजयति वा स राहरीश्वरः" जो एकान्तम्बरूप जिस के स्व-रूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुडानेहारा है इस से परमेश्वर का नाम "गहु" है। ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातू से "केतू" शब्द सिद्ध होता है " यः केतयति चिकित्सित वा स केत्रीश्वरः " जो सब जगत् का निवासम्थान सब रोगों से रहित और मुमुत्तुओं को मुक्तिसमय में सब रोगों से छुड़ाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम "केनु" है। (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है "यज्ञी व विष्णुः" यह बाह्यगप्रमन्थ का वचन है। "यो यजित विद्वद्गिरिज्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता ऋौर सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है ऋीर होगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (ह दानादनयोः, श्रादाने चेत्येके ) इस धातु से "होता" राब्द सिद्ध हुआ है " यो नहोति स होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता श्रीर प्रहण करने योग्यों का प्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम "होता" है। ( बन्ध बन्धने ) इस से "बन्धु" शब्द मिद्ध होता है " यः स्वित्मन् चराचरं जगद् बध्नाति बंधुवद्धर्मात्मनां मुखाय महायो वा वर्तते स बन्धः" जिस ने ऋपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से ऋपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के धारण रक्तण और मुख देने में "बन्धु" मंज्ञक है। (पा रक्तणे) इस धात मे "पिता" शब्द मिद्ध हुआ है " यः पाति मर्वान् म पिता " जो मन का रक्तक जैसे पिता अपने मन्तानों पर मदा कृपालु होकर उन की उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर

सब जीवों की उन्नित चाहता है इस से उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" को पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयित सर्वाञ्जीवान् स माता" जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का मुख और उन्नित चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है। ( चर गतिभन्ना-एयोः) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य्य" शब्द मिद्ध होता है "य आचारं आह्यित सर्वा बिद्धा वा बोधयित स आचार्य्य ईश्वरः" जो सत्य आचार का प्रहण करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर का नाम "अवार्य" है। ( ग्रु शब्दे ) इस धातु से "ग्रुरु" शब्द बना है "यो धर्म्यान् शब्दान् ग्रुणात्युपदिशति स ग्रुरुः"।

स पूर्वेषामिष गुरुः कालेनान इच्छेदात् ॥ योगसू •

#### समाधिपादे सू॰ २६॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यागुक्त बेदों का उपदेश करता, सृष्टि की श्रादि में श्राम्न, वागु, श्रादित्य, श्रंगिरा और ब्रह्मादि गुरुशों का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इसिलये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है। (श्रज गितक्तेपणयोः, जनी प्रादुर्भावे) इन धानुश्रों से "श्रज" राज्द बनता है "योऽजित सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृती प्रदार्थान् प्रक्तिपति जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः" जो सब प्रकृति के श्रवयव श्राकाशादि भृत परमाणुश्रों को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का संबन्ध करके जन्म देता और न्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम श्रज "है। (शृहि शृद्धों) इस धातु से "ब्रह्मा " शब्द सिद्ध होता है "योऽसिलं जगिक्मांकेन बृहति वर्द्धयति स ब्रह्मा " जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा " है। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा " यह तैक्तिरीयोपनिषद् का बचन है "सन्तिति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्। यज्ञानाति चराऽचरं जगच्जानम्। न विद्यतेऽन्दोऽबिर्भार्थादा यस्य व्यवन्त्वम् । सर्वभ्यो वृहत्त्वाद् ब्रह्मा " जो पदार्थ हों उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो पदार्थ हों उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो

चराऽचर जगत् का जाननेवाला है इस से परमेश्वर का नाम " ज्ञान " है । जिस का अन्त अवधि मर्योदा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम " अनन्त " है। ( हुदाज् दाने ) आङ्पूर्वक इस धातु से " आदि " राज्द श्रीर नज़पूर्वक " अनादि " राज्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स श्रादिरित्यूच्यते, न विद्यते श्रादिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः " जिस के पूर्व कुन्न नहीं और परे हो उस को चादि कहते हैं, जिस का चादि कारण कोई भी नहीं है इसिलिये परमेश्वर का नाम श्रनादि है। ( टुनदि समृद्धी ) त्राङ्पूर्वक इस धातु से " त्रानन्द " राब्द बनता है "त्रानन्दन्ति सर्वे मुक्ता यम्मिन् यद्वा यः सर्वाञ्जीवाना-नन्दयति स श्रानन्दः " जो श्रानन्दम्बरूप जिस में सब मुक्त जीव श्रानन्द को प्राप्त होते श्रीर जो सब धर्मात्मा जीवों को ज्ञानन्दगुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "त्रानन्द" है। ( अस भुवि ) इस धातु से " सत् " शब्द सिद्ध होता है " यदम्ति त्रिष् कालेए न बाध्यते तत्सद् ब्रद्ध " जो सदा वर्तमान श्रर्थात् भूत, भविप्यत्, वर्तमान कालों में जिस का बाध न हो उस परमेश्वर को "सन्" कहते हैं। (चिती संज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है " यश्चेतित चेतयित संज्ञापयित सर्वान् सञ्जनान् योगि-नस्तिचित्यरं ब्रह्म " जो चेतनस्वरूप मव जीवों को चिताने श्रीर सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित् है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से पर-मेश्वर को "सिक्क्यनन्दस्वरूप" कहते हैं। " यो नित्यध्रवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः " जो निश्चल ऋविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। ( शुंध शुद्धी ) इस से "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से प्रथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (बुध अवगमने ) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से "बुद्ध " शब्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जाननेहारा है इस से ईरवर का नाम बुद्ध है। ( मुच्लु मोचने ) इस धानु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है ''यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्तृन् स मुक्तो जगदीश्वरः'' जो सर्वदा ऋशुद्धियों से ऋलग ऋौर सब मुमुलुओं को क्षेरा से लुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है " अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर् और श्राङ्पूर्वक (डुकूज्करले) इस धातु से "निराकार" राज्द सिद्ध होता है।

"विकतः काकासकः विस्कारः" जिस का आकार कोई <u>भी नहीं</u> और न कभी शरीर धा-रसा करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। ( अञ् न व्यक्तिअद्मराकान्ति-गतिषु ) इस धातु से "अञ्जन" राज्य और निर् उपसर्ग के योग से "निरञ्जन" राज्य सिद्ध होता है "अञ्जनं व्यक्तिर्भ्रदाणं जुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माची निर्गतः पृथागतः स निरञ्जनः" जो व्यक्ति ऋर्थात् ऋाकृति, म्लेच्छाचार, दृष्ट कामना और चन्नुरादि इन्द्रि-यों के विषयों के पश्च से पृथक है इस से ईश्वर का नाम "निरज्जन" है। ( गए सं-स्त्याने ) इस धात से "गए" शब्द सिद्ध होता और इस के आगे "ईश्" वा "पति" शब्द रखने से "गुणेश " श्रीर "गुणपति" शब्द सिद्ध होते हैं " ये प्रकृत्यादयो जडा जीवारच गुग्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा " जो प्रकृत्यादि जह और सब जीव मस्त्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इस से उस ईश्वर का नाम "गरोश" वा "गरापति" है। "यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः" जो संसार का अधिप्ठा-ता है इस से उस परमेश्वर का नाम "बिश्वेश्वर" है। "यः कटेऽनेकविधव्यवहारे स्व-स्वरूपेगीव तिष्ठति स कृटस्थः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारों में व्याप्त श्रीर सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में ऋपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव राज्द के ऋर्थ लिखे हैं उतने ही "देवी" राज्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जैसे "ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषगा होगा तब "देव" जब चिति का होगा तब "देवी" इस से ईश्वर का नाम "देवी" है। (शक्तु शक्तों) इस भातृ से "शक्ति" शब्द बनता है "यः सर्व जगत् कर्त्तु शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। ( श्रिञ् सेवायाम् ) इस धातु से " श्री" राब्द सिद्ध होता है "यः श्रीयते सेव्यते संवंशा जगता विद्वद्भियांगिभिश्च स श्रीरीश्वरः'' जिस का सेवन सब जगत्, विद्वान् श्रीर योगी जन करते हैं इस से उस परमात्मा का नाम "श्री" है। (लच्च दर्शनाक्कनयोः) इस धान से ''लच्मी'' राज्द सिद्ध होता है ''यो लक्त्यित पश्यत्यक्क्ते चिह्नयति चराचरं जगदथवा वेदै-राप्तैर्योगिभिध यो लक्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः" जो सब चराचर जगतु को देखता चिहित ऋर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृत्त के पत्र, पूट्प, फल, मूल, पृथिबी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि जिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का लच्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लच्मी" है।

( सु गती ) इस धातु में "सम्म्" उस से मतुष् और डीष् प्रस्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है " सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती " जिस को वि-विध विज्ञान ऋर्थान शब्द ऋर्थ मम्बन्ध मयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमे-श्वर का नाम "सरस्वर्ता" है । "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सा-मर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है । ( कीज़ प्राप्के ) इस धातु से " न्याय " शब्द सिद्ध होता है " प्रमाक्षेरर्थप्रीक्त्यं न्यायः " यह वचन न्यायमृत्रों पर बात्म्यायनमृतिकृतभाष्य का है "पत्तपातराहित्याचरएां न्यायः " जो प्रत्यक्तादि प्रमाओं की परीक्ता मे सत्य २ मिद्ध हो तथा पक्तपातगहित ध-र्मारूप अाचरण है वह त्याय कहाता है "त्यायं कर्त्तु शीलमस्य स त्यायकारीश्वरः" जिस का न्याय अर्थात पक्तपानगहिन धर्म करने ही का स्वभाव है इस मे उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है । ( दय दानगतिरज्ञाहिंसादानेषु ) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है "द्यंत द्दाति जानाति गच्छति रच्चति हिनस्ति यया साद्या बहुबी द्या विद्यते यम्य म द्यालः परमेश्वरः जो त्राभय का दाता मत्याऽमत्य सर्व विद्यात्रों का जानने सब सज्जनों की रक्ता करने और दुष्टों को यथायोग्य दगड देनेवाला है इस से परमात्मा का नाम "दयानु" है । "द्रुयोर्भावो द्विता द्वाभ्यामितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वेतं द्वितीयश्वरभावो यन्मिगतर्द्वेतम्" ऋशीत् "सजातीयविजातीयम्बगतभेदशन्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इस से जो रहित है, सजा-तीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य मे भिन्न जा-तिवाला बृद्धः पाषागादि .स्वगत ऋर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक. कान आदि अवयवों का भेद है वैमे दूसरे म्बजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं मे रहित एक परमेश्वर है इस से परमात्मा का नाम "अद्वैत" है। "गण्यन्ते ये ते गुणा वा वैर्मणयन्ति ते गुणाः,यो गुणेभ्यो निर्गतः म निर्गुण ईश्वरः'' जितने सत्त्व,रजस्,तमः,रूप, रस. म्परी, गन्धादि जड़ के गुगा, अविद्या अल्पज्ञता राग, द्रेष और अविद्यादि क्लेश जीव के मुता हैं उन से जो पृथक् हैं. इस में "अशब्दमस्पर्शमद्भपमध्यवम्" इत्यादि उपनिषदीं का प्रमाग है-जो शब्द, स्पर्श. रूपादिगुग्ररहित है इस से परमात्मा का नाम "निर्गुग्र" है। "यो गुर्गै: सह वर्तते स सगुरा:"जो सब का ज्ञान सर्वमुख पवित्रता अनन्त बलादि गर्गों से युक्त हैं इसलिये परमेश्वर का नाम सगुरा है। जैसे प्रश्रिवी गन्धादि गुर्गो से सगुरा

लिये उस परमेश्वर का नाम "काल,, है। (शिष्तृ विशेषणे) इस धातु ने "शेष,, शब्द सिद्ध होता है "यः शिष्यते स शेषः,, जो उत्पत्ति श्रीर प्रलय से शेष ऋर्थात् बच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम "शेष,, है। (श्राप्तृ व्याप्ती) इस धातु से "ग्राप्त"

श्रीर इच्छादि गुर्णों से रहित होने से "निगर्ण" है वैसे जगत श्रीर जीव के गुर्गों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्मुण श्रीर सर्वजादि मुखों से सहित होने से "समृण्" है । ऋर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुराता और निर्मुणता से प्रथक हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड पदार्थ निर्मुण और ऋपने गुणों से सहित होने से समुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि श्रपने गुणों से सहि-त होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समभाना चाहिये । "अन्तर्यन्तं नियन्तं शीलं यम्य सोऽयमन्तर्यामी" जो सब प्राणि श्रीर श्रप्राणिरूप जमन् के भीतर व्यापक होके सब का नियम फरता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "ऋन्तर्यामी" है । "यो धर्मे गजते स धर्मराजः" जो धर्म ही में प्रकाशमान् श्रीर श्रधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "धर्म्मराज" है। ( यमु उपरमें ) इस धातु से "यम" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः" जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इमलिये परमात्मा का नाम "यम" है। ( भज सेवायाम् ) इस धातु से "भग" इस से मनुष् होने से "भ-गवान्" शब्द सिद्ध होता है "मगः सकलैश्वर्य सेवनं वा विद्यते यम्य स मगवान्" जो समग्र ऐरवर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का नाम " भगवान " है। ( मन ज्ञाने ) धातु से "मनु" शब्द बनता है "यो मन्यते स मनुः" जो मनु ऋर्यान् विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम "मनु" है। (पृ पालन-पूरणयोः ) इस धातु से "पुरुष" शब्द सिद्ध हुन्ना है "यः म्यव्याप्त्या चराऽचरं जगत् प्रणाति पूरयति वा स पुरुषः " जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिय उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" है। (ड्रभूज धाररापोषरायोः) "विश्व" पूर्वक इस धातु से "विश्व-म्भर" शब्द सिद्ध होता है "यो विश्वं बिभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदी-श्वरः" जो जगत का धारण ऋौर पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "वि-श्वम्भर,, है । ( कल संख्याने ) इस धानु से "काल,, शब्द बना है "कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः" जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस

स आप्तः" जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और ध-मीत्माश्रों से पाप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम ''आप्त,, है। ( दुक्रन करके ) ''शम्'' पूर्वक इस धातु से 'शक्कर,, शब्द भिद्ध हुआ है ''यः श्रह्रत्यार्श सुखं करोति स शङ्करः,,जो कल्याग त्रर्थान् मुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम ''शङ्कर,, है। ''महत्'' शब्द पूर्वक ''देव,, शब्द से ''महादेव , भिद्ध होता है "यो महतां देवः स महादेवः" जो महान् देवीं का देव अर्थात् विद्वानीं का भी विद्वान मर्यादि पदार्थी का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम "महादेव" है । ( प्रीञ तर्पणे कान्ती च ) इस धान से 'भिया, शब्द सिद्ध होता है 'यः प्रणाति श्रीयते वा स श्रियः .. जो सब धर्मानात्रों मुमुतुर्श्ने। श्रीर शिष्टों को प्रसन्न करता श्रीर सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 'प्रिय, है। ( भू सत्तायाम् ) "म्बयं , पर्वक इस घान से ''म्बयम्भ , शब्द सिद्ध होता है ''यः स्वयं भवति स स्व-यम्भरीश्वरः ,. जो त्राप से त्राप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुन्ना है इस से उस परमात्मा का नाम "म्वयम्भ" है। ( कु शब्दे ) इस धात से "कवि" शब्द सिद्ध होता है 'यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः" जो वेदद्वारा सब विद्यात्रों का उ-पदेष्टा श्रीर वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "कवि.. है। ( शिवु कल्यांगे ) इस धातु से "शिव" शब्द सिद्ध होता है "बहुलमेतिन्नदर्शनम्" इस से शिव धातु माना जाता है. जो कल्यागम्बरूप और कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शिव ,, है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंिक जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म खभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और खभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवन हैं क्योंिक वेदादि शाखों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म खभाव व्याख्यात किये हैं. उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शाखों को पढ़ते हैं।

( प्रश्न ) जैसे अन्य अन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मङ्गल करेमा तो उस के अन्य में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमझल ही रहेगा इसिलये "मझलाचरणं रिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छुतितरचेति" यह सांस्व्यशास्त्र के अ० ५ का पिहला सूत्र है। इस का यह आभिप्राय है कि जो न्याय पच्चपातरित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मझलाचरण कहाता है। प्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मझलाचरण है न कि कहीं मझल और कहीं अमझल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को:

### यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि॥

यह तैत्तिरियोपनिषद् प्रपाठक ७ अनु० ११ का वचन है। हे सन्तानो जो "अन-वच" अनिन्दनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अधर्म्मयुक्त नहीं। इसिलिये जो आधुनिक अन्थों में "श्रीगिथशाय नमः" "सीतारामाभ्यां नमः" "राधाकु-प्लाभ्यां नमः" "श्रीगुरुचरणारिकदाभ्यां नमः" "हनुमते नमः" "दुर्गाये नमः" "वरुकाय नमः" "मैरवाय नमः" "शिवाय नमः" "सरखत्ये नमः" "नारायणाय नमः" इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों में विरुद्ध होने से मिथ्या ही समम्तते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के अन्थों में कहीं ऐसा मझलाचरण देखने में नहीं आता और आर्षअन्थों में "ओ २म्" तथा "अथ" शब्द तो देखने में आते हैं। देखो—

"त्र्रथ शब्दानुशासनम्,, त्र्रथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

"त्र्रथातो धर्मजिज्ञासा,, त्र्रथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । इति पूर्वमीमःसायाम्।

"त्र्रथातो धर्म व्याख्यास्यामः,, त्र्राथेति धर्भकथनानन्तरं धर्मल-चणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

"त्र्रथ योगानुशासनम्,, त्र्रथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे । "त्र्रथ तिविधदुःखात्यन्तिनृतिरत्यन्तपुरुषार्थः ,, सांसारिक विषयभोगानन्तरं तिविधदुःखात्यन्तिनृत्यर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः । सांख्यशास्त्रे ।

100

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

"त्र्रथाता ब्रह्मजिज्ञासा,, इदं वेदान्तसूत्रम् । "त्र्रोमित्येतद्वरमुदगीथमुपासीत,, इदं छान्दोग्योपनिषद्चनम् । "त्र्रोमित्येतद्वरमिदं सर्व तस्योपन्याख्यानम्,, इदं च माएडू-क्योनिषद्चनम् ॥

ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के अन्थों में "ओम्" और "अथ" शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि. इट्. अग्नि. ये त्रिषप्ताः परि-यन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं "श्रीगिशशाय नमः" इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में "हिरः ओ२म्" लिखते और पढ़ते हैं यह पौराशिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादि शास्त्रों में "हिर्" शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये "ओ२म्" वा "अथ" शब्द ही अन्थ के आदि में लिखना चाहिये। यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिक्ता के बि-षय में लिखा जायगा॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वाभिकृते सन्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः समुल्लासः सम्पूषेः ॥

- caerass



\*

#### श्रथ शिक्षां प्रवच्यामः॥

## मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपश्रवाद्या का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्तक अर्थात् एक मी-ता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना मा-ता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस-लिये (मानुमान्) अर्थात् 'प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मानुमान् "। धन्य वह माता है कि जो गर्माधान से ले कर जबतक पुरी विद्या न हो तबतक मुरीलता का उपदेश करे॥

माता और पिता को स्रित उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और परचात् मा-दक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूत्त, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, स्रारोम्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और मुशीलता से सम्यता को प्राप्त करें वैसे छुत, दुग्ध, भिष्ट, स्रज्ञपान स्रादि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिस के रजम् वीर्य्य भी दोषों से रहित होकर सत्युत्तम गुरायुक्त हों। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के प्रधात न समागम करना। पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न स्रावे तबतक और गर्भीस्थिति के परचात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परम्पर प्रसन्नता. किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और मुश्रुत में भोजन छा-दन का विधान और मनुस्मृति में खी पुरुष की प्रसन्नता को रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्ते । गर्भाधान के पश्चान् खी की बरुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चान् एक वर्षपर्यन्त खी पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुग्नकारक द्रव्यों ही का सेवन खी करती रहै कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ।।

जब जन्म हो तब श्रच्छे मुर्गान्धयूक्त जल से बालक का म्नान नाड़ी हेदन करके मुगन्धियुक्त घृतादि के होम \* श्रीर स्त्री के भी म्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर कमशः आरोग्य और एष्ट होता जाय । ऐसा प-दार्थ उस की माना वा घायी खावे कि जिस से दृध में भी उत्तम गुणा प्राप्त हों । प्रमृता का दुध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात भाषी पिलाया करे परन्तु भाषी को उत्तम पढ़ार्थी का ग्वान पान माता विता करावें जो कोई दरिद्र हों धायी को न रस्व सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम त्रोवधि जो कि बुद्धि पराक्रम त्रारोग्य करने हारी हों उन को शुद्ध जल में भिजा श्रीटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक की पिलार्वे । जन्म के पश्चान् बालक और उस की माता को दूसरे म्थान में जहां का बायु शुर्घ हो वहां रक्षें मुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्षें और उस देश में अमरा क-राना उचित है कि जहां का वायु गृद्ध हो ऋौर जहां धायी गाय बकरी ऋादि का द्ध न मिल सके वहां जैमा उचित समभें वैसा करें क्योंकि प्रमूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्वल हो जाती है इसलिये प्रसृता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के श्विद्ध पर उस ऋोपधि का लेप करे जिस से दूध सवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनर्राप युवति हो जाती है। तबतक पुरुष ब्रह्मचर्म्य से वीर्म्य का निम्नह रक्ते इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उ-त्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की बृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उ-त्तम बल पराक्रमयुक्त दीवीयु धार्मिक हों । स्त्री योनिसङ्कोचन शोधन और पुरुष वीर्घ्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

<sup>\*</sup> बालक के जन्म समय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में हवनादि वेदोक्त कर्म्म होते हैं वे (संस्कारविधि ) में सविस्तर लिख दिये हैं।

### द्वितीयसमुल्लासः ॥

बालकों को माना सदा उत्तम शिला करे जिस से यन्तान सम्य हों और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उस की माता वालक की जिह्या जिस मकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ग का म्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का अोष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को भिलाकर बोलना, हस्त, दीर्घ, मृत. अन्तरों को ठीक २ बोल सकना। मधुर. गम्भीर. सु न्दर खर. अन्तर, मात्रा, वास्य, संहिता. अवशान भिन्नर श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समम्मने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे. मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान त्र्यादि से भाषण. उन से वर्तमान और उन के पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिस से कहीं उन का ऋयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्यापिय और सत्तक्ष में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हाम्य, लडाई, हर्ष, शोक, किया पदार्थ में लोलपता, ईप्या, द्वेपादि न करें उपस्थेन्द्रिय के म्परी और मर्दन से वीर्थ की ज्ञीराता नपुंसकता होती और हम्त में दुर्गन्ध भी होता है इस मै उस का स्पर्श न करें। सदा मत्यभाषण, शौर्य, धर्य, प्रमन्नवदन त्र्यादि गुणौं की प्राप्ति जिम प्रकार हो करावें । जब पांच २ वर्ष के लडका लडकी हों तब देवनाग-री अन्तरों का अभ्याम करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अनुरों का भी। उस के पश्चात जिन में अच्छी शिता, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, रा-जा प्रजा, कुटुम्ब, वन्धू, भगिनी, भृत्य ऋदि में कैसे र वर्त्तना इन वातों के मन्त्र, श्लोक, मूत्र, गद्य, पद्य भी ऋर्थसिंहत कण्ठस्थ कगर्वे । जिन से सन्तान किसी पूर्त के बहकाने में न त्रावें, त्रीर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध आन्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भृत भेन आदि मिथ्या बानों का विश्वास न हो।

### गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित्रुमधं समाचरन्।

प्रेतहारैः सम तव दशरावेण शुध्याति॥ मनु ॰ ऋ ॰ ५ । ६ ५॥

अर्थ-- जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिम का नाम प्रेत है उम का दाह करनेहारा शिप्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के माथ दशवें दिन शुद्ध होता है। और जब उम शरीर का दाह हो चुका तब उम का नाम भृत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों बर्तमान में आ के न रहें वे भृतस्थ हैं इस से उन का नाम भृत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज प्रयुद्ध के विद्वारों का सिद्धान्त है

परन्तु जिम को शङ्का, कुसङ्ग, कुमंस्कार होता है उम को भय और शङ्कारूप भूत, पेत, शा-किनी, डाकिनी त्रादि त्र्यनेक अमजाल दुःखदायक होते हैं । देखा जब कोई पाणी म-रता है तब उस का जीव पाप पुगय के वश है। कर परमेश्वर की व्यवस्था में मुख दु:ख के फल भोगने के ऋर्थ जन्मान्तर धारण करना है । क्या इस ऋविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ! अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पदने मुनने और विचार से रहित हो कर सिलपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादका-दि मानस रोगों का नाम भृत पेतादि धरते हैं। उन का ख्रींपध सेवन ख्रीर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धर्त्त, पालगडी, महामुर्ख, अनाचारी, खार्था, भन्नी, चमार, शृद्र, म्ले-च्छादि पर भी विश्वामी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, होगा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, ऋपने धन का नाश, सन्तान श्रादि की दुईशा श्रौर रोगों को बढ़ा कर दुःख देने फिरने हैं। जब श्रांख के श्रंधे श्रीर गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी म्यार्थियों के पास जा कर पूछते हैं कि "महाराज! इस लड्का, लड्की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है '' ! तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भृत प्रेन भैरव शीतला आदि देवी आ गई है जबतक तुम इस का उपाय न करो-गे तब तक ये न हुँटेंगे श्रीर प्राण् भी ने नेंगे। जो तुम मलीटा वा **इतनी** भेंट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से स्नाड के इन को निकाल दें"। तब वे श्रंधे श्रीर उन के सम्बन्धी बोलने हैं कि "महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जान्त्रो परन्तु इन को ऋच्छा कर दीजिये" तब तो उन की बन पड़ती है। वे पूर्च कहते हैं "अच्छा लाख्यो इतनी सामि-मी, इतनी दक्तिगा देवता को भेट श्रीर ग्रहदान कराश्रो" मांभा, मृदङ्ग, दोल, थाली ले के उस के सामने बजाते गाते और उन में में एक पाखरडी उन्मत्त होके नाच कृद के कहता है "भें इस का प्राग्त ही ले लुंगा" तब वे अंधे उस भड़ी चमार आदि नीचे के पर्गों में पड़ के कहते हैं "त्राप चाहें सो लीजिये इस को बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान हूं, लात्रो पक्की मिटाई. तेल, मिन्दूर, सवा मन का रोट श्रीर लाल लं-गोट,, "मैं देवी वा भैरव हूं लाओ पांच बातल मच, बास मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई ऋौर वस्त्र'' जब वे कहते हैं कि "जो चाहा सो लो " तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है, परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेट पांच जृता, दंडा वा चपेटा, लातें मारे तो उस के हनुमान देवी और भैरव भाट प्रसन्न हो कर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उन का केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥

श्रीर जब किसी महमस्त महस्य ज्योनिर्विदामाम के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है !" तब वे कहते हैं कि "इम पर मर्स्यादि कर ब्रह चढ़े हैं. जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान करायों तो इम को मुख है। जाय नहीं तो ब-हुत पीडित होकर मर जाय तो भी आधर्य नहीं"। ( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्वित जैमी यह प्रथिवी जड है वैसे ही सुर्खादि लोक हैं व ताप और प्रकाशादि से भिन्न कल भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं ! जो काशित होके दुःख श्रीर शान्त होके एख दे सकें ( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा मुखी दुःवी हो रहे हैं यह ब्रहों का फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुगर्या के फल हैं। ( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिःशास्त्र भठा है ! ( उत्तर ) नहीं, जो उस में अंक, बीज, रेखागिएत विद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब भूठी है। ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो नि-प्फल है ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शोकपत्र" रखना चा-हिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को त्रानन्द होता है, परन्त वह त्र्यानन्द्र तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र बन के प्रद्वों का फल न सूर्ने । जब पूरी-हित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उम के माता पिता प्रगोहित से कहते हैं "महा-राज ! त्राप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये.. जो धनाट्य हो तो बहुत मी लाल पीली रेम्बाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रिति से जन्मपत्र बना के मुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतियां जी के मामने बैठ के कहते हैं "इस का ज नमपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो मुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाट्य और प्रतिष्ठावान जिम मभा में जा बेटेगा तो सब के जपर इस का तेज पडेगा. शरीर मे त्राराग्य त्रीर राज्यमानी होगा., इत्यादि वांने मुन के पिना आदि बोलने हैं "वाह २ ज्योतिषी जी आप वहत अच्छे हो" ज्योतियी जी समभते हैं इन वातों मे कार्य्य मिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये मह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये मह कर हैं अर्थात् फ-लाने २ ब्रह के योग में = वर्ष में इम का मृत्यूयांग है, इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के त्रानन्द को छोड़ के शोकसागर में हुव कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जी ! प्रव हम क्या करें !" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करें।" गृहस्थ पृत्ने "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान करी, प्रह के मंत्र का जप करात्रों त्रोंग नित्य ब्राह्मणों को भोजन करात्रोंगे तो अनुमान है

कि नवमहों के थियन हट जायेंगे" अनुमान शब्द इसलिये हैं कि जो मरजायगा तो कि हैंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हम ने तो बहुत सा यत्न किया श्रीर तुम ने कराया उस के कर्भ ऐसे ही थे। श्रीर जो बचजाय तो कहते हैं कि देखों, हमारे मंत्र, देवता श्रीर ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है! तुझारे लड़के को बचा दिया। यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जग पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन भू-तौं से ले लेने चाहियें। श्रीर जो बचजाय तो भी ले लेने चाहियें क्योंकि जैसे ज्योति-िषयों ने कहा कि "इस के कर्म श्रीर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी को नहीं" यैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह श्रपने कर्म श्रीर परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" श्रीर तीसरे गृह श्रादि भी पुगवदान कराके श्राप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिथियों का दिया था।

श्रव रह गई शीतला श्रीर मन्त्र तन्त्र त्रादि थे भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई क-हता है कि "जो हम मन्त्र पढ के डोग वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रतार से उस को कोई थिवन नहीं होने देते" उन को वही उत्तर दे ना चाहिये कि क्या तम मृत्य, परमेश्वर के नियम और कर्भफल से भी बचा सकोगे ? तु-ह्मारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुझारे घर में भी मर जाते हैं ऋौर क्या तुम मरण से वच सकोगे : तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और थे धूर्च जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस से इन सब भिश्या व्यवहारों को छोडकर धार्मिक, सब देश के उपकार कत्ती, निष्कपटता से सब को विद्या पढाने वाले, उत्तम वि-द्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा थे जगत् का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोडना चाहिये । और जितनी लीला ग्सायन, मारण, मोहन, उचाटन, वशीकरण त्रादि करना कहते हैं उन को भी महापामर समभाना चाहिये, इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावम्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वसन्तान किसी के अमजाल में पड़ के दुःख न पार्वे और वीर्य की रत्ता में आनन्द और नाश करने में दुःख पाप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे "देखो जिस के शरीर में मुरक्तित वीर्य रहता है तब उस को आगोग्य. बुद्धि. बल, पराक्रम बढ़ के बहुत मुख़ की प्राप्ति होती है। इस के कुत्तरण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, की का दर्शन. एकान्त सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रह कर उत्तम शिक्ता और पूर्ण विद्या को प्राप्त होनें । जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलच्चणी और जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्वृद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराकमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग मुशिक्ता और विद्या के प्रहण, वीर्य की रक्ता करने में इस समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अपूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्या प्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये" इसी प्रकार की अन्य २ शिक्ता भी माता और पिता करें इस लिये "मातृमान् पितृमान्" शब्द का प्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता है ठे वर्ष से = वें वर्ष तक पिता शिक्ता करे और १ वें वर्ष तक बालकों को माता है ठे वर्ष से = वें वर्ष तक श्राचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विद्वान् करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और श्रुद्वादिवर्ण उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विद्वान् करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और श्रुद्वादिवर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान् सभ्य और मुशिक्तित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताडना ही करते रहते हैं, इस में व्याकरण महाभाण्य का प्रमाण है:—

सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोत्तितैः । लालनाश्रविणो दोषास्ताडनाश्रविणो गुणाः ॥ ऋ ०८ । १ । ८ ॥

अर्थ—जो माता पिता, और आचार्य सन्तान और शिप्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिप्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सन्तानों वा शिप्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों और शिप्यों को विष पिला के नष्ट अष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिप्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुण्युक्त होते हैं और सन्तान और शिप्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अपसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईप्या, द्वेष से ताड़न- करें किन्तु ऊपर से भयपदान और भीतर से कुपाड़िश रक्सें। जैसे अन्यशिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, कूरता, ईप्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के प्रहण करने की शिक्षा वरें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक वार चोरी, जारी. मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उस के सामने एक वार चोरी, जारी. मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी

### सत्यार्थभकाशः ॥

बाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को वा तुम मुभ्र से अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम को मैं हुंगा" इस को वैसे ही पूरी करे नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण और सत्यमतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये, इल कपट वा क्रतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित हो-ता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। छल और कपट उस को कहते हैं कि जो भीतर त्रीर बाहर त्रीर रम्ब दूसरे को मोह में डाल त्रीर दूसरे की हानि पर ध्यान न दे कर स्वभयोजन सिद्ध करना । " कृतघ्नता " उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले श्रीर बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उस से न्यून वा श्रिधिक न बोले। बडों को मान्य दे, उन के सामने उठ कर जा के उच्चासन पर बैठावे प्रथम "न-मस्ते" करे उन के सामने उत्तमासन पर न बेंटे, सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, संपन्न हो कर गुर्णों का ब्रह्म श्रीर दोषों का त्याग रक्ले, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता श्रीर त्राचार्य की तन मन श्रीर धनादि उत्तम २ पदार्थी से मीतिपूर्वक सेवा करे।

## यान्यस्माकश्तुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ तै<u>त्ति ॰ प्रपा ॰ ७ ऋनु ॰ ११॥</u>

इस का यह श्रभिपाय है कि माता पिता श्राचार्घ्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहैं कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन २ का महण करो और जो २ दुष्ट कर्म हों उन का त्याग कर दिया करो, जो २ सत्य जानें उन २ का मकाश और प्रचार करें। किसी पासंडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और श्राचार्य्य श्राज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे श्राचरण के श्लोक "निघगटु" "निरुक्त" "श्रष्टाप्यायी" अथवा श्रन्य मृत्र वा वेदमन्त्र कर्राठस्थ कराये हों उन २ का पुन: अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुक्तास में परमेश्वर का व्याख्यान

किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार मोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात् जितनी सुधा हो उस से कुछ न्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दु:ख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है "नाविज्ञाते जलाशये" यह मनुं का वचन है—अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें।।

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्तपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतां वदेद्दाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु • त्र्रा • ६। ४६॥

श्चर्थ—नीचे दृष्टि कर उंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के त्राचरण करे।

माता शतुः पिता वैरी येन वालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये इंसमध्ये वको यथा ॥ चाणक्यनीति म्प्रध्या २ । श्लो ० ११ ॥

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्हों ने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत श्रीर कुरोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता, पिता का कर्चन्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त क-रना। यह बालशिक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समक्त लेंगे॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते वालाशिक्ताविषये द्वितीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥



#### श्चथाऽध्ययनाध्यापनविधिव्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्ता, गुण, कर्म्म और स्वभाव रूप आमूषणों का धारण कराना माता, विता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रहों से युक्त आमूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आमूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयामिक और चोर आदि का मय तथा मृत्य का भी सम्भव है। संमार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है।

विद्याविलासनन्सो धृतशीलाशिचाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः। संसारदुःखदलनेन सुभूपिता ये धन्या नरा विहितकर्भपरोपकाराः॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दरशील स्वभावयुक्त, स-त्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेद-विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की खौर लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिद्धा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिद्धा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में

लबकों का महोप्रवीत और कन्याओं का भी संग्राबेग्य संस्कार करके यंग्रीक बाजार्यकल अर्थात अपनी २ बाइराला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होता वाहिये श्रीर बे लड़के और लड़कियों की पाठराला दो कोरा एक दूसरे से दूर होनी चाहियें, जो कहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब की कीर पुरुषों की पाठराला में पुरुष रहें। सियों की पाठराला में पांच वर्ष का लहका और पहलों की पाठ्याला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात् जब-तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिए। रहैं तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसे-बन, भाषरा, विषयकथा, परस्परकीड़ा, विषय का ध्यान श्रीर सङ्ग इन झाठ प्रकार के मैथुनों से घलन रहें भीर श्रध्यापक लोग उन को इन बातों से बचार्वे जिस से उत्तम विद्या शिक्ता शील स्वभाव शरीर और ऋात्मा के बलयुक्त होके आनम्द को नित्य बढा सकें। पाठगालाओं से एक योजन अर्थात् चार कोश दूर आम वा नगर रहै। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, श्रासन दिये जायँ चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विधा बढाने की चिन्ता रक्कें। जब अमण करने को जावें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न अालस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सन्प्रदानं च कुमाराणां च रज्ञणम् ॥ मनु॰ श्रमः ७ । इलोक १५२ ॥

इस का अभिपाय यह है कि इस में राजनियम श्रीर जातिनियम होना चाहिये कि पांचें वा आठों वर्ष से श्रागे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न र-स्व सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न मेजे वह दगड़नीय हो, प्रथम लड़कों का यज्ञीपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में श्राचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें वह मन्त्र यह है:—

श्रोक्ष सूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेषयं भर्गी देवस्य धीमहि । पियो यो नेः प्रचोदयोत् ॥ यजु • श्र • ३ ६ । मं • ३ ॥

ं इस मन्त्र में जी प्रथम ( श्रोदेम् ) है उस का श्रर्थ प्रथम समुक्लास में कर दिया है वहीं से बान सेना । अब तीन महाव्यावृतियों के अर्थ संदेश से लिखते हैं "भूरिति वै प्रासः" ' यः प्रास्थवति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयन्भूरीश्वरः" जो सब कंगत् के जी-वन का भाषार, पास से भी पिय श्रीर स्वयम्भू है उस प्रारा का बाचक होके "मू:" षरमेश्वर का नाम है । "भुवरित्यपानः" "यः सर्घ दुःखमपानयति सोडपानः" जो सब दुःस्तों से रहित; जिस के सक्त से जीव सब दुःस्तों से छूट जाते हैं इसिलावे उस परमेश्यर का नाम "भुवः" है। "स्वरिति व्यानः" "यो विविधं जगत् व्यानयति व्यानोति स व्यानः" जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेरवर का नाम "सः" है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अनु०५ के हैं ( सिवतुः ) "यः सुनोत्युरपादयति सर्वे जगत् स सविता तस्य" जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐरवर्ष का दाता है ( देवस्य ) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः" जो सर्व सुखों का देनेहारा श्रीर जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेगयम्) "वर्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भर्गः ) "शुद्धस्यरूपम्" शुद्ध स्वरूप और पिन करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( भीमहि ) "धेरेमहि" धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) "जगदीश्वरः" जो संविता देव परमात्मा ( नः ) "अस्माकम्" हमारी ( धियः ) "बुद्धीः" बुद्धियों को (प्र-चोदयात् ) ''प्रेरयेत्'' प्रेरणा करे ऋर्थात् बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे ''हे परमेश्वर ! हे सिचदानन्दस्वरूप!हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे ब्राज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकलजगद्वत्यादक ! हे अनादे ! विश्वन्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदों भूर्भुवः स्वर्वरेगयं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन् ! यः सनिता देवः परभेशवरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट-देवो भवतु नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित् कदाचिन् मन्यामहे" हे मनुष्यो ! जो सब समर्थों में समर्थ, सिंदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुक्त स्व-भाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररहित, सब के घट २ की जाननेवाला, सब का धत्ती पिता उत्पादक, अन्नादि से विशव का पी-वर्गा करनेहारा, सकल ऐश्वर्थ्युक्त, जगत् का निर्माता, शुद्धस्तरूप और जो पासि की

क्रमवा करने योग्य है उस परमारमा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी की हम भारता करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्वामी स्वरूप हम की दुष्टाचार अधर्मायुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्टाचार सत्वमार्ग में चलांवे, उस को छोड़ कर दूसरे किसी बस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें । क्योंकिन कोई उस के तुल्क और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सन सुखों का देनेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान श्राचमन प्रा-सायाम श्रादि किया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि श्रीर श्रारोम्य श्रादि होते हैं । इस में प्रमागः--

त्र्राहर्गाताणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वृद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु • त्र्रर • ५ । इलो • १ • ९ ॥

जल से रारीर के बाहर के अवयव, सत्याचरसा से मन, विद्या और तप अर्थात् सब मकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिकी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि हुद् निश्चय प्रवित्र होते हैं। इस से स्नान मोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्रामायाम इस में प्रमासाः—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिज्ञये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ योग • साधनपादे स् ॰ २८॥

जब सनुष्य प्रासामाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और द्वान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बदता जाता है ॥

दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।-१तथोन्द्रयाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥मनु • ११ ०१ ॥
वैसे चान में तपाने से मुक्णीदि धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वैसे
प्राणामाम करके मन चादि इन्द्रियों के दोष चीख होकर निर्मत हो जाते हैं। प्राणायाम
की विधिः—

. 7

# प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग • समाधिपादे सू • ३४॥

अँसे ऋत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राता को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाराक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूले-न्द्रिय को उत्पर सींच रक्ते तबतक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर अ भिक ठहर सकता है जब धबराहट हो तब धीरे २ भीतर बायू को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो । और मन में ( श्रोश्म् ) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है । एक ''बाह्मविषय'' अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा ''आभ्यन्तर'' अर्थात् भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीमरा 'स्तम्भवृत्ति'' अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाराक्ति रोक देना । चौथा ' बाह्याभ्यन्तराद्वेपी '' अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बा-हर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर त्र्याने लगे तब भीतर से बाहर की स्रोह प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गंति रु-क कर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी खाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीव मूच्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और मूच्म विषय को भी शीव्र ग्रहण करती है। इस से मनुष्य के शरीर में वीर्य्य वृद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समभ्त कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बडे छोटे से यशायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन । जिस को ब्रह्मयन भी कहते हैं। "त्राचमन" उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में श्रोष्ठ लगा के करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठस्थ कफ श्रीर पित्त की निवृत्ति थोडी सी होती है।परचात् "मार्जन" श्रर्थात् मध्यमा श्रीर श्रनामिका श्रंगुली के श्रमभाग से नेत्रादि अर्को पर जल डिडके उस से श्रालस्य दर होता है जो त्रालस्य और जल पास न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक पाणायाम, मनुसा परिक्रमण, उपस्थान, पीन्ने परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना श्रीर उपासना की रीति सि-संलावें । पश्चात् "श्रघमर्षण" श्रशीत् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे । यह स-न्ध्योपासन एकान्त देश में एकाश्रचित्त से करे ॥

श्रपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । साविती-मप्यधीयीत गत्वारएयं समाहितः ॥ मनु • त्र्प्र • २।१ • ४॥

जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा सावधान होके जल के सभीप स्थित होके नि-त्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उचारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। इसरा दे-युक्त । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेचादिक से होता है। सन्ध्या और अग्निहोत्र सायं पातः दो ही काल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घराटा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्य्योस्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उस के लिये एक किसी धातु वा मही की उत्तर १२ वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गहिरी और नीचे ३ वा ४ अंगुल परिमागा से बेदी

इस प्रकार बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थारा नीचे चौड़ी रहे। उस में चन्दन पलारा वा आआदि के श्रेष्ठ कार्छों के दुकड़े उ-सी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उस में रक्ले उस के मध्य में अं-नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे। एक प्रोक्तंणीयात्र ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् पृत रखने का पात्र और चमसा

ऐसा सोने चांदी वा काष्ट का बनवा के प्रणीता और पोद्मणी में जल तथा खुतपात्र में खुत रख के खुत को तपा लेवे प्रणीता जल रखने और पोद्मणी इसलिये कि उस से हाथ धोने को जल लेना सुगम है। परचात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवें फिर इन मंत्रों से होम करे।।

श्री भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूभुवः स्वराग्नवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि श्राम्बहोत्र के पत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक 3 आहुति देवे और जो श्र-धिक श्राहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुतितानि परा सुव । य<u>ड</u>्रहं तन्न न्त्रासुव ॥ यजु॰ त्रा॰ ३० । ३ ॥

इस मन्त्र श्रीर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे "श्रों" "मूः" श्रीर "प्राणः" आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के श्रर्थ कह चुके हैं " स्वाहा " राज्द का श्रर्थ यह है कि जैसा ज्ञान श्रात्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के मुख के श्रर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये॥

( मक्ष ) होम से क्या उपकार होता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दु-र्गन्ययुक्त बायु श्रीर जल से रोग रोग से पाणियों को दुःख श्रीर सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से मुख पाप्त होता है। ( मक्ष ) चन्दनादि धिस के किसी के लगावे या वृतादि स्वाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। (अचर) जो तुम पदार्थविचा जामते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का सभाव नहीं होता। देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का बहुण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समभ लो कि श्रम्नि में डाला हुआ पदार्थ मुक्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्थ की निवृत्ति करता है। ( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर कस्त्ररी मुगंधित पुष्प त्रीर त्रातर त्रादि के घर में रखने से मुगंधित वायु होकर मुखकारक होगा। ( उत्तर ) उस मुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का पवेश करा सके क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अनि ही का सामध्ये है कि उस वायु और दुर्गन्ययुक्त पदार्थों को जिल्ल भिन्न और हलका करके बा-हर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। (प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उच्चर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के लाभ निदित हो जायें श्रीर मन्त्रों की श्रावृत्ति होने से कराठस्थ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रत्ता भी होने। ( प्रश्न ) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ! ( उत्तर ) हां क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितवा दुर्गन्थ उत्पन्न होके बायु

कीर जल को बिगाड कर रोबोत्पति का निमित्त होने से मायीयों को दक्ष आप करता है उतना ही पाप उस मनुष्य की होता है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सगन्ध वा उस से ऋषिक वायु श्रीर जल में फैलाना चाहिये। श्रीर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुल विशेष है जितना वृत ब्रीर सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य लाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग व-कादि उच्च पदार्थ न खाँदें हो उन के शरीर और कात्मा के बल की उसति न हो सके इस से श्रष्के पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम श्रधिक करना उ-चित है इमलिये होम करना अत्यावश्यक है। ( मक्स ) पत्येक मनुष्य कितनी आहति करे और एक २ ब्राह्नित का कितना परिमाण है ? ( उत्तर ) पत्येक मनुष्य को मोल-ह २ ब्राहृति और छः २ मासे वृतादि एक २ ब्राहृति का परिमाण न्यून से न्यून चा-हिये श्रीर जो इस से श्रधिक करे तो बहुत श्रच्छा है। इर्मालिये आर्यवरशिरोमिए। महा-शय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते श्रीर कराते थे जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक श्रार्यावर्त्तदेश रोगों से रहित श्रीर मुखों से पूरित था श्रव भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् एक ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईरबर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा दैवयज्ञ जो अनिहीत्र से लेके अध्यम्भार्यन्त यञ्च और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु बद्धाचर्य्य में केवल ब-अयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है।।

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्नुमई।ति राजन्यो इयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पनं मन्तवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ •

यह मुश्रुत के मूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है।। ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, च्रित्र और वैरय, च्रित्र च्रित्र और वैरय तथा वैरय एक वैरय वर्ण का यहो-पवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन हुमलच् अपुक्त रूद्ध हो तो उस को मंत्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्ध पढ़े परन्तु उस का अपवयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है। परचात् पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कों की पाठशाला में और निक्रालिसित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें।।

## षट्बिंडादाब्दिकं चर्च्य गुरौ तैवेदिकं व्रतम् । तद्धिकं पादिकं वा प्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु । त्रप्र । १ ॥

अर्थ आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्षपर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साक्रोपाक प-कृने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षों का अक्षचर्य और आठ पूर्व के मिल के छड़वीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी अ-हशा न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रक्से ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्शतिवर्षाणि तत्प्रातः स-वनं चतुर्विश्शत्यक्षरा गायती गायतं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽ-न्वायसाः प्राणा वाव वसव एते हीदश् सर्वे वासयन्ति॥ १॥

तञ्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चदुपतपेत्स न्यात्प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनश् सवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां व-सूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति ॥२॥

त्रथ यानि चतुश्रत्वारिश् शहर्षाणि तन्माध्येदिनश् सवनं च-तुश्रत्वारिश् शदत्वरा तिष्टुप् तेष्टुमं माध्येदिनश् सवनं तदस्य रुद्रा त्रश्रन्वायताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदश् सर्वश् रोदयन्ति ॥ ३॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स तृयात्प्राणा रुद्रा इदं में माध्यंदिनश् सवनं तृतीयसबनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाश् रुद्रा-णां मध्ये यहो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥४॥ त्र्राय याच्यष्टाचत्वारिश् शहर्षाणि तनृतीयसवनमण्टाचत्वारिश्श-दत्तरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या त्र्रान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदश् सर्वमाददते॥ ५॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा श्रादि-त्या इदं मे तृतीयसवनमायुग्नुसंतनुतेनि माहं प्राणानामादि-त्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युःदैव तत एत्यगदो हैव भवति॥६॥

बह छान्दोन्योयनिषद् प्रपाठक ३ लगड १६ का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम श्रीर उत्तम, उन में से कनिष्ठ-जो पुरुष श्रव्यरममय देह श्रीर पुरि ऋर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ ऋर्थात् ऋतीव शुभगुर्खों से सङ्गत त्रीर मत्कर्त्तव्य है इम को श्रावश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय त्रर्थात् ब्रह्मचारी रह कर वेदादि विद्या श्रीर सुशिक्ता का प्रहरा करे श्रीर विवाह करके लंपटता न करे तो उस के शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुर्णों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे श्रीर वह श्राचार्य्य वैसा ही उ-पदेश किया करे श्रीर ब्रह्मचारी ऐमा निश्चय रक्खे कि जो मैं प्रथम श्रवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहंगा तो मेरा शरीर श्रीर श्रीतमा त्रारोग्य बलवान् होके शुभगुणों को वसाने वा-ले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से मुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो शासेद्ध है कि रोगरहित रहूंगा श्मीर श्रायु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य ४४ वर्ष पयर्न्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण और श्रात्मा चलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने श्रीर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप पा-गायक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढा-स्रो जैसे में इस ब्रह्मचर्य्य का लोप न करके यज्ञम्बरूप होता हूं स्रौर उसी स्राचार्य्य कल से त्राता त्रीर रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी ऋच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्मचर्य ४० वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अन्तर की जगती वैसे जो ४८ वर्षपर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्यार्त्रों का ग्रह्ण करते हैं ॥ जो आचार्य्य श्रीर माता पिता श्र-पने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या श्रीर गुण प्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान श्राप ही श्राप श्रखंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य्य

\*()

का सेवन करके पूर्ण ऋषीत् चार सी वर्ष पर्यन्त आयु की बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओं । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोच्च की प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परिः हाणिश्चेति । त्र्राषोडशाहृद्धिः । त्र्रापञ्चिवंशतेयौवनम् । त्र्राभः चत्वारिंशतः सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥ पञ्चिवंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे । समत्वागतवीयौ तौ जानीयात्कुशको भिषक् ॥

यह मुश्रुत के मुत्रस्थान ३५ श्रध्याय का वचन है। इस शरीर की चार अवस्था है एक ( वृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरी ( योवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवाबस्था का श्रारम्भ होता है तीसरी ( सम्पूर्णता ) जो पश्चीसर्वे वर्ष से लेके चालीसर्वे वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पृष्टि होती है चौथी ( किञ्चित्परिहाणि ) जब सब साक्रोपाक शरीरस्थ सकल घातु पुष्ट होके पूर्णता को पाप्त होते हैं तदनन्तर जो घातु बढ़ता है वह रारीर में नहीं रहता किन्तु साम प्रसेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही ४० वां वर्ष उत्तम स-मय विवाह का है अर्थात उत्तमोत्तम तो अडतालीसर्वे वर्ष में विवाह करना । ( मक्ष ) क्या यह ब्रह्मचर्य्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? ( उत्तर ) नहीं जो २५ वर्ष पर्व्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य्य करे तो १६ वर्ष पर्वन्त कन्या जो पुरुष ३० वर्ष पर्वन्त अक्षचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्ती २२ वर्ष जो पुरुष ४= वर्ष ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य सेवन रक्ले अर्थात् ४ = वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को अक्षचर्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और क्रियों का है श्रीर जो वि-बाह करना ही न चाहै वे मररापर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकें तो मले ही रहें परन्तु यह का-म पूर्याविद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी सी और पुरुष का है। यह बड्डा कठिन काम है कि जो काम के बेग को बांग के इन्द्रियों को अपने वश में रखना।

त्रध्तं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । इमर्च स्वाध्यायप्रवचने च । इमर्च स्वाध्यायप्रवचने च । इप्रम्मिहोष्ठच स्वाध्यायप्रवचने च । इप्रम्मिहोष्ठच स्वाध्यायप्रवचने च । इप्रमिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैरिरिक्षेयानिषद् प्रपा० ७। अनु० १। का वचन है—ये पढ़के पढ़ाने वालों के निवम हैं। (अद्रतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें (तपः०) तपसी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शाकों को पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) वाबा इन्द्रियों को चुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) मन की दृष्टि को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़तेः पढ़ाते जायें (अम्नयः०) आहवनीयादि अग्नि और विश्वत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्नहोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथयः०) अन्तिथियों की सेवा करते हुए पढ़ते एढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाव०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाव०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाव०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाविः०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाविः०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाविः०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें।।

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनु• म्र ० ४ । २ ०४ ॥ यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमाः॥

योग • साधनपादे सूत्र ३ • ॥

मर्थात् ( अहिंसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही क-

रना ( अम्तेय ) अर्थात् मन वचन कर्म्म से चोरी का त्याग ( ब्रह्मचर्य ) अर्थात् उपस्थे-न्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता छोड़ खत्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थात्ः—

शौचसन्तोपतपः स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः॥ योग • साधनपादे सू • ३२॥

(शौच) त्रर्थात् म्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना सन्तोप नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मगुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) प हना पड़ाना (ईश्वरप्राणिधान) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमों के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्निति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अर्थोगित अर्थात् संसार में गिरा रहता है:

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ मनु श्र २ । २ ॥

ऋर्थ-ऋत्यन्त कामानुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म किसी से न हो सकें इसलिये:—

स्वाध्यायेन व्रतेहोंमैस्त्रेविधेनेज्यया सुतैः।

महायज्ञेश्व यज्ञैश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

मनु॰ ३१ २८॥

श्रर्थ-( लाध्याय ) सकल विद्या पट्टने पट्टाने ( व्रत ) ब्रह्मचर्ध्य सत्यभाषणादि नियम पालने ( होम ) श्रम्निहोत्रादि होम सत्य का प्रहण असत्य का त्याग श्रोर सत्य विद्याश्रों का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मापासना ज्ञान विद्या के प्रहण ( इज्यया ) पत्तेष्ट्यादि करने ( मुतैः ) मुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव श्रीर अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ श्रीर ( यज्ञैः ) श्रम्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञा- नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी श्रर्थात् वेद श्रीर परमेश्वर की मक्ति का श्राधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इत ने साधनों के विना ब्राह्मण शरीर नहीं वन सकता:—-

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेहिद्दान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ मनु• २ । ८८ ॥

ऋर्थ-जैसे विद्वान् साराथ घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को स्त्रोटे कामों में खैंचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निमह में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि:—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु॰ २ । ९३ ॥

अर्थ - जीवात्मा इन्द्रियों के वरा होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वरा में करता है तब ही सिद्धि को प्राप्त होता है:—

वेदास्त्यागश्च यज्ञार्श्व नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित् ॥ मनु॰ २ । ९७॥

\*जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के बेद, त्याग, यज्ञ, नियम श्रीर तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:——

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

### मह्माहुतिहुतं पुरायमनध्यायवषट्कतम् ॥ २ ॥ मनु॰ २ । १०५ । १०६॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अन-ध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास पश्वास सदा लिये जाते हैं बंद नहीं किये जा सकते वैसे नित्यकर्म प्र-तिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुग्यरूप होता है जैसे भूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुग्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

श्रिभिबादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्द्धन्त श्रायुर्विद्यायशोवलम् ॥ मनु॰ २ । १२१ ॥

जो सदा नम्र सुरील विद्वान् श्रीर वृद्धों की सेवा करता है उस के श्रायु, विद्या, कीर्ति श्रीर बल ये चार सदा बढ़ते हैं श्रीर जो ऐसा नहीं करते उन के श्रायु श्रादि चार नहीं बढ़ते ॥

स्त्रहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम् । वाक् चैव मधुरा श्वद्गा प्रयोज्या धर्मिमच्छता ॥ १ ॥ यस्य वाङ्मनसी शुन्दे सन्यगुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥ मनु २ । १५९ । १६० ॥

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्यारा के मार्ग का उपदेश करें और उपदेश सदा मधुर मुशीलतायुक्त वासी बोर्ले जो धर्म की उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वासी और मन शुद्ध तथा सुरिक्तित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

संमानाद्वाह्मणो नित्यमुहिजेत विशादिव । श्रमृतस्येव चाकाङ्केदवमानस्य सर्वेदा ॥ मन् २ । १६२ ॥

वही ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुस्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है।

श्रनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा हिजः शनैः।

गुरी वसन् साठिचनुयाद्बह्माधिगमिकं तपः ॥मनु ०२। १६४॥ इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यस कुरुते श्रमम् । स जीवनेव शूद्र<u>त्वमाश</u> गच्छति सान्वयः॥ मनु २ । १६८॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पीत्र सहित गू-द्रभाव को शीप्र ही मास होजाता है ॥

वर्जयेनमधु मांसठच गन्धं माख्यं रसान् श्चियः।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥ १॥

श्रम्यङ्गमठजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्तधारणम्।

कामं कोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्॥ २॥

धूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।

श्चीणां च प्रेच्नणालन्ममुपघातं परस्य च॥ ३॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेरक्वचित्।

कामादि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति वतमात्मनः॥ ४॥

मनु॰ २ | १७७-१८० ॥

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिए। मद्य. मांस. गन्ध, माला. रस, स्त्री और पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गों का मर्दन, विना निमित्त उपन्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन. जूते और छत्र का धारण, काम, कोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईप्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ द्यूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्यामाषण, खियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवें वीर्य्यस्वलित कभी न करें जो कामना से वीर्य्यस्वलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुद्यास्ति । सत्यं वद । धर्मचर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । त्र्याचार्घ्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा न्यवच्छेत्सीः । सत्यान प्रमदितन्यम् । धर्मान प्रमदितन्यम् । कुशलाच प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रव-चनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्घ्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । स्त्राचार्य्य देवो भव । स्त्रति• थिदेवो भव । यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत-राणि । यान्यस्माकश् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराः णि। ये के चास्मच्छ्रेयाश्सो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसित-व्यम् । श्रद्धया देयम् । त्रश्रश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हि. या देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । त्र्रथ यदि ते कर्मः विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सन्मर्शिनो युक्ता त्र्रयुक्ता त्र्रालुका धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्तरन् । तथा तत्र वर्त्तथाः । एष त्र्प्रादेश एष उपदेश एषा वे दोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुः पास्यम् ॥ तैत्तिरीय • प्रपा • ७ त्र्प्रनु • ११ । कं • १।२।३। ४॥

×

श्राचार्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य भौर शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से सम-रत विद्याओं को प्रहरा और त्राचार्य के लिये प्रिय धन दे कर विवाह कर के सन्तानी-त्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से त्रारोग्य त्रौर चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की बृद्धि को मत छोड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता ऋाचार्य्य और अ-तिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्यभाषणादि को कि-या कर उन से भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र श्रर्थात् धर्मयुक्त कर्म हों उन का प्रहण कर त्रीर जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ श्रीर उन्हीं का वि-श्वास किया कर श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुम्त को कर्म वा शील तथा उपास-ना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पद्मपातरहित योगी अयोगी श्रादिचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में वर्ते वैसे तु भी उस में वत्तीकर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिवत और यही शिता है इसी प्रकार वर्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये।।

त्र्यकामस्य किया काचिद् दृश्यते नेह कहिंचित् । यद्यादि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु॰ २ । ४॥

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकीच विकाश का होना भी सर्वथा त्रासम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥

त्र्याचारः ५रमो धर्मः श्रुत्युक्तः रमार्त एव च । तस्मादस्मिनसदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् हिजः॥ १ ॥

#### यत्यार्थपकाशः॥

त्र्याचागहिच्युते। विप्रो न वेदफलमश्रुते । त्र्याचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥ २ ॥ मनु॰ १ । १०८ । १०९ ॥

कहने, मुनने, मुनाने, पर्ने, पर्ने का फल यही है कि जो वेद श्रीर वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का श्राचरण करना इसिलये धर्माचार में सदा युक्त रहे।।१॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदपितपादित धर्मजन्य मुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता श्रीर जो विद्या पर के धर्माचरण करता वहीं सम्पूर्ण मुख को प्राप्त होता है।। २॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्ययाद् हिजः । स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदानिन्दकः ॥ 🎺 मनु ॰ २ । ११ ॥

जो वेद और वेद(नुकृल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस बेदनिन्दक नास्तिक की जाति. पङ्क्ति और देश से बाझ कर देना चाहिये क्योंकि:—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साचान्द्रर्भस्य लचणम् ॥ मनु॰ २ । १२ ॥

वेद. म्मृति वेदानुकृत श्राप्तोक्त मनुम्मृत्यादि शास्त्र, मत्पुरुषों का श्राचार जो सना-तन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्त्तण अर्थात् इन्हीं से ध-मीऽधर्म का निश्चय होता है जो पक्तपातरिहत न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वेशा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पक्तपातसहित अन्या-याचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं।

> त्र्प्रर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ मनु० २ । १३ ॥

जो पुरुष (ऋथं) मुवर्णादि रत और (काम) स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का नि-श्रय करें वयोंकि धर्माऽधर्म का निश्वय विना केंद्र के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर च-त्रिय वैश्य और उत्तम शृद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें श्रीर क्तत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य श्रीर धनादि की बृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और च-त्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के ऋषीन और चत्रियादि के त्राजादाता त्रीर यथावत्परीत्रक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखरड ही में फंस जाते हैं ऋौर जब ज्ञियादि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मरा भी ऋषिक विद्याभ्यास ऋौर धर्मपथ में चलते हैं ऋौर उन चित्रयादि विद्वानों के सामने पाखरह भूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते. और जब जन्नियादि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में त्राता है वैसा ही करते कराते हैं । इसलिये ब्राह्मण भी ऋपना कल्याण चाहैं तो क्तियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्रिन यादि ही विद्या, धर्म, राज्य श्रीर लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं वे कभी भिन्नावृत्ति नहीं क-रते इसिल्ये वे विद्या व्यवहार में पत्तपाती भी नहीं हो सकते त्रीर जब सब वर्णों में विद्या मुशिद्धा होती है तब कोई भी पाखरहरूप श्रधमेयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्तियादि को नियम में चलाने वाले बाह्मए। श्रीर संन्यासी तथा बाह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्त्रियादि होते हैं इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जोर पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीत्ता करके होना योग्य है - प्रीत्ता पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के मुण कर्म खभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टिक्रम से अनुकृत वह २ सत्य और जो सृष्टिकम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहै कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से असत्य है। ती-सरी "श्राप्त" त्रर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का सन्न उपदेश के अनुकूल है वह २ आब और जो २ विरुद्ध वह २ अआब है । <u>चौथी अप</u>ने आत्मा की पंवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को मुख प्रिय और दु:ल अप्रिय है वैसे

ही सर्वत्र समम्म लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा मुख दृंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पांचवीं आठों ममाण अर्थान् प्रस्वत्त, अनुमान, उपमान, राज्यः, ऐति-ह्या, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यन्त के लक्त्त्णादि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जाने।।

इन्द्रियार्थसिककर्षोत्पनं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसाः यात्मकम्प्रत्यत्तम् ॥ न्यायः ॥ त्र्प्रध्यायः । त्र्प्राह्मिकः । सुतः ४ ॥

जो श्रोत्र. त्वचा, चत्तु, जिह्ना श्रोर घाण का शब्द, स्पर्श. रूप, रस श्रीर मन्ध के साथ श्रव्यविद्य श्रर्थात् आवरणरिंदत सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का श्रोर मन के साथ श्रात्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्त कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य श्रर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल ले श्रा" वह ला के उस के पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जल" इन दो श्रक्त्यों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्त होता है, श्रीर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दममाण का विषय है। "शब्द्यिमचिंदि" जैसे किसी ने रात्रि में खम्मे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर साम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्त नहीं कहाता। "व्यवसायत्मक" किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि "वहां वस्त्र मृख रहे हैं जल है वा श्रीर कुछ है" "वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त" जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्त ज्ञान नहीं है किन्तु जो श्रव्यपदेश्य श्रव्य-भिचारि श्रीर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्त कहते हैं॥

दसरा अनुमानः

स्त्रथ तत्पूर्वकं तिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो-दष्टठच ॥ न्याय • स्त्र• १ । स्त्रा • १ । सू • ५ ॥

जो मृत्यत्तपूर्वक अर्थान् जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यत्त हुआ हो उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्त होने से अ-दृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्व- **X** 

तादि में घूम को देख के अग्नि, जगत् में मुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक " पूर्ववत्" जैसे बहलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पहते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत्। दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बहती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुग्य के आचरण देख के मुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं। तीसरा "सामान्यतोदृष्ट, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् पत्यत्तस्य पश्चान्मी-यते ज्ञायते येन तद्नुमानम्" जो प्रत्यत्त के पश्चात् उत्यन्न हो जैसे घूम के प्रत्यत्त देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।।

तीसरा उपमानः

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय • ॥

त्र्य**० १ ।** ऋा० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्त साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि "तू विष्णुमित्र को बुला ला" वह बोला कि "मैंने उस को कभी नहीं देखा" उस के खामी ने कहा कि "जैसा यह देवदक्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है जब वह वहां गया और देवदक्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उस को ले आन्या । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है।।

चौथा शब्द प्रमाणः---

त्रप्राप्तोपदेशः शब्दः॥ न्या ।॥ त्रप्र ० १ । त्रप्रा ० १ । सू ० ७ ॥ जो त्राप्त त्र्रथीत् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय

**\*** 

पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिसं से मुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेग्ति सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को राज्यप्रमाण जानो ॥

पांचवा ऐतिहाः

न चतुष्ट्रमैतिह्यार्थापत्तिसन्भवाभावप्रामाएयात् ॥ न्याय ० ॥ त्र्र्र ०

२। ऋा॰ २। सू॰ १॥

जो इतिह श्रर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया श्रर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिहा है ॥

छुठा ऋर्थापत्तिः

"श्रथीदापद्यते सा अर्थापत्तिः" केनिचदुच्यते "सत्मु घनेषु वृष्टिः सित कारणे कार्य मवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्मु घनेषु वृष्टिरसित कारणे च कार्य्य न भवति" । जैसे कि-सी ने किसी से कहा कि "बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इस से विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बद्दल वर्षा और विना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥

सातवां सम्भवः ---

"सम्भवित यस्मिन् स सम्भवः" कोई कहे कि 'माता पिता के विना सन्तानोत्पित्रि हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के दुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का वि-वाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिकम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिकम के अनुकूत हो वही सम्भव है ॥

आठवां अभावः---

"न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हाथी ले आ" वह वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण। इन में से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्याऽसत्य का नि-श्रय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

30

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ "वैधर्म्य" अर्थात् प्रथिवी कठोर और जल कीमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब उस से "निःश्रेयसम्" मोत्त्त को प्राप्त होता है ॥

प्रथिव्यापस्तेजोवायुरोकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्या-णि॥ वै०॥ त्रप्र० १ । त्र्या० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, त्राकाश, काल, दिशा, त्रात्मा श्रीर मन ये नव द्रव्य हैं। क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यत्तत्त्वणम् ॥ वै०॥ त्र्र्र० १ । त्र्रा० १ । सु० १५॥

'कियाश्च गुगाश्च विद्यन्ते यिस्मिस्तत् कियागुणवत्'' जिस में किया गुण और के-वल गुण रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से प्रिश्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य किया और गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन कियारहित गुणवाले हैं ( समवायि ) ''समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, पाक्तित्वं का-रणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्'' ''लच्यते येन तल्लक्षणम्'' जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लच्य जाना जाय जैसा आंस्र से रूप जाना जातां है उस को लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवतीपृथिवी ॥ वै ।। त्रा ० २ । त्रा ० १ । सू ० १॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है । उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः प्राथिव्यां गन्धः ॥ वै ० ॥ त्र्रा ० २ । त्र्रा ० २ । सू ० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल में रस, ऋग्नि में रूप, वायु में स्पर्श श्रोर श्राकाश में शब्द स्वाभाविक है।

रूपरसस्पर्शवत्य त्र्यापो द्रवाः स्विग्धाः ॥ वै० ॥ त्र्य० २ । त्र्या० १ । सू० २ ॥

रूप रस, श्रीर स्पर्शवान् द्रवीभूत श्रीर कोमल जल कहाता है। परन्तु इन में जल का रस खाभाविक गुण । तथा रूप स्पर्श श्रम्नि श्रीर वायु के योग से हैं॥

त्रप्रसु झीतता ॥ वै० ॥ त्रप्र० २ । त्र्रा० २ । सू० ५ ॥

श्रीर जल में शीतलत्व भी मुगा स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवात् ॥ वै० ॥ त्र्य्य० २ । त्र्या० १ । सू० ३ ॥ जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इस में रूप खाभाविक और स्पर्श बायु के योग से है ॥

र्पर्शवान् वायुः ॥ वै० ॥ त्र्प्र० २ । त्र्प्रा० १ । सू० ४ ॥ स्पर्श गुण वाला वायु है । परन्तु इस में भी उप्णता शीतता तेज श्रीर जल के योग से रहते हैं ॥

त त्र्याकाशे न विधनते ॥ वै०॥ त्र्य०२। त्र्या०१। स्०५॥ रूप रस गन्ध और स्पर्श त्राकाश में नहीं हैं। किन्तु शब्द ही त्राकाश का गुण है॥ निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्॥ वै०॥ त्र्य०२। त्र्या०१। सू०२०॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिक है ॥
कार्य्यान्तराप्रादुर्भावाच शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै॰॥ ऋ ॰
२ । ऋ । १ । सू ॰ २५॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है। किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है।। त्रप्रपरस्मिनपरं युगपिचरं विप्रमिति काललिङ्गानि ॥ वै॰ ॥ त्र्य ० २ । त्र्या ० २ । सू ० ६ ॥

जिस में अपर पर ( युगपत् ) एकवार ( चिरम् ) बिलम्ब (चिप्रम् ) शीव्र इत्या-दि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ वै ॰ ॥ ऋ ॰ २ । ऋ । २ । सू ॰ ९ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और श्रनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है॥ इत इदामिति यतस्तिहिश्यं लिङ्गम्॥ वे॰॥ श्रन्थ २ । स्त्रा॰ २ । सू॰ १०॥

यहां से यह पूर्व, दित्तागा, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं॥

त्र्प्रादित्यसंयोगाद् भृतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच प्राची॥ वै०॥ त्रप्र•२। त्र्रा०२। सू० १४॥

जिस ओर प्रथम ब्रादित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा कहते हैं। श्रीर जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुप्य के दाहिनी श्रीर दिस्तिश श्रीर बाई श्रीर उत्तर दिशा कहाती है ॥

एतेन दिगन्तरात्नानि व्याख्यातानि ॥ वै ० ॥ त्र्य ० २ । त्र्या ० २ । सु ० १६ ॥

इस से पूर्व दिल्ला के बीच की दिशा को आग्नेयी, दिल्ला पश्चिम के बीच को नै ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं।

इच्छाहेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय ० ॥ त्रप्र ० १ । सु ० १ ० ॥

•

**3**8,

अस में (इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( भयत ) पुरुषार्थ, मुख, हु:स, ( ज्ञान ) जानना गुरा हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपःनिमेपोन्मेपजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखदुः-खेच्छाद्देपप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै०॥ त्रप्र०३ । त्रप्रा० २। स०४॥

(प्राण) बाहर से वायु को भीतर लेना ( श्रपान ) भीतर से वायु को निकालना ( निमेष ) श्रांख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) श्रांख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन विचार श्रथीत् ज्ञान ( गित ) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का प्रहण करना ( श्रन्तर्विकार ) चुधा, तृषा, उचर, पीड़ा श्रादि विकारों का होना, मुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष श्रीर प्रयत्न ये सब श्रात्मा के लिक्ष श्रर्थात कर्म और गुण हैं ॥

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो लिङ्गम्॥ न्याय ०॥ त्र्य ० १ । स्त्रा ०

जिस से एक काल में दो पदार्थों का प्रदण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं। यह द्रव्य का ख़रूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:--

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि प्रथक्तं संयोगिवभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादेशे प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ वै ।। त्रप्र १ । त्रप्रा १ १ सू १ ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवन्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥

द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगिविभागेष्वकारणमनपेत् इति गुण-लिक्कणम् ॥ वै०॥ स्त्र० १। स्त्रा० २। सू० १६॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनेपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे॥

## श्रोत्रोपलव्धिर्वुदिनिर्प्राह्यः प्रयोगेणाऽभिज्यलित त्र्याकादादेशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिस की श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ब्रह्ण करने योग्य श्रीर प्रयोग से प्रकाशित तथा श्राकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का प्रहण हो वह रूप, जिद्धा से जिस मिद्यादि अनेक प्रकार का प्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का प्रहण होता वह रमर्श, एक द्वि इत्यादि गण्णना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल श्रायांत् हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह प्रथक्त, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह श्रपर, जिस से श्रच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, श्रानन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दु:ख, इच्छा—राग, द्वेष—विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (द्वत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति श्रीर चिकनापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म) न्यायाचरण श्रीर कठिनत्वादि, (श्रधर्म) अन्यायाचरण श्रीर कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौवीस २४ गुण हैं।।

## उत्तेपणमवत्तेपणमाकु चनं प्रसारणं गमनामिति कर्माणि।। वै ।। अ ॰ १। आ ॰ १। सू ॰ ७॥

"उत्तेषण्" जपर को चेष्टा करना "अवत्तेषण्" नीचे को चेष्टा करना "आ-कुञ्चन" सङ्घोच करना "प्रसारण्" फैलाना "गमन" आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षणः —

## एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेत्तकारणमिति कर्मलक्षणम्॥ वे ।। ह्य । ह्या । १ । सू । १७॥

"एकन्द्रव्यमाश्रय श्राधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तत्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेन्द्रारहितं कारणं तत्कर्मलन्त्रणम्" "श्रथवा यत् क्रियते तत्कर्म, लन्यते येन तल्लन्त्रणम्, कर्मणो लन्त्रणं कर्मलन्त्रणम्" द्रव्य के श्राश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेन्द्रारहित कारण हो उस को कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै॰ ॥ त्ररं १ । न्त्रा • १ । सू॰ १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण श्रीर कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥
द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम् ॥ वै । श्र ० १। श्रा ० १ । सू ० २ ३॥
जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥
द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्व>च सामान्यानि विशेषाश्र्य ॥ वै ० ॥ श्र ०
१ । श्रा ० २ । सू ० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष क हाते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

> सामन्यं विशेष इति वुद्धयपेत्तम् ॥ वै॰ ॥ श्रय॰ ९ । त्र्या॰ २ सू॰ ३॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेद्धा से सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व द्य-त्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और द्यत्रि-यादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जाने।।

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वै ।। श्र ० ७ । श्रा ० २ । सू ० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुण गुणी जाति व्य-क्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै॰ ॥ त्र्र्रः १ । त्र्रा॰ १ । सू॰ ९ ॥

जो द्रत्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्भ होता है उस को साध-म्य कहते हैं। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदश कार्य्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् "द्रव्यगुणयोर्दिजातीयारम्भ-कत्वं वैधर्म्यम्" यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुण्युक्तता पृथिवी से विरुद्ध है।

कारणभावात्कार्थभावः ॥ वै०॥ त्र्प्र० ४ । त्र्प्र० १ । सू० ३ ॥ कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ वै ० ॥ त्र्य ० १ । त्र्या ० २ । सू ० २॥ कार्य के त्रभाव से कारण का त्रभाव नहीं होता ॥

कारणाऽमावात्कार्य्याऽभावः ॥ वै०॥ ऋ० १। ऋा०२। सू०१॥ कारण के न होने से कार्य कमी नहीं होता ॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दष्टः ॥ वै॰ ॥ त्र्र्य॰ २ । त्र्र्या॰ १ । सु॰ २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते बेसे ही कार्य्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है:ऋपणुमहादिति तास्मिन्विशेषभावाहिशेषाभावाच्च ॥ वै०॥ ऋप्र• ७।
ऋपा० १। सू॰ ११॥

( ऋणु ) मूच्म ( महत् ) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिचा से छोटा और द्वचणुक से बड़ा है तथा पहाड़ प्रथिवी से छोटे वृत्तों से बड़े हैं ॥

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता॥ वै०॥ ऋ० १। ऋ॥ ० १। सू० ७॥

जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद् द्रव्यम्—सन् गु-णः –सत्कर्भ" सन् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अ-न्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोनुकृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै ।॥ त्र्र ० ९। त्र्रा ० २ । सू ० शा

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥ क्रियागुणव्यपदेशाभावान्त्रागसत्॥ वे ० ॥ ज्य ० १ । ज्या ० १ । सू १ ॥

किया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत् ) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागमान ॥ दूसराः—

सदसत् ॥ वै॰ ॥ ऋ॰ ९ । ऋ।॰ १ । सू॰ २॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह मध्वंसाभाव कहाता है।। तीसगः--

सचासत्॥वे०॥ ऋ०१। ऋ१०१। सू०४॥

जो होवे और न होवे जैसे ''अगौरश्वोऽनश्वो गोः'' यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्यामाव कहाता है। चौथाः--

यचान्यदसदतस्तदसन् ॥ वै० ॥ ऋ० ९ । ऋ१० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वीक्त तीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ता<u>माव कहते हैं । जैसे "नर</u>-शृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग "खपुष्प" आकारा का फूल और "बन्ध्यापुत्र" बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवाः—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेषः॥ वै॰॥ स्त्र॰ ९ । स्त्रा॰ १ । सु॰ १०॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं॥ इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाविद्या ॥ वै॰ ॥ त्र्र्य॰ ९ । त्र्र्या ॰

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है।।

तदुष्टजानम् ॥ वै०॥ त्रप्र०९। त्र्प्रा०२। सू०१९॥
जो दुष्ट अर्थान् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं॥

त्रप्रदुष्टं विद्या॥ वै०॥ त्रप्र०९। त्र्प्रा०२। सू०१२॥
जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्थस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्र्य॥ वै०॥
त्रप्र०७। त्र्प्रा०९। सू०२॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै ० ॥ त्र्य ० ७ । त्र्या ० १ । सू ० ३ ॥ जो कार्यक्ष पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारण्क्ष पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गूण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणविनत्यम् ॥ वै॰ ॥ ऋ ॰ ४। ऋ। ॰ १। सू ॰ ९ ॥

जो विद्यमान हो श्रीर जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य हैं श्रर्थान:--

त्र्रास्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवाथि चेति लैङ्गिकम् ॥ वै॰ ॥ ऋ ॰ ९ । ऋा ॰ २ । सू ॰ १ ॥

इस का यह कार्य्य वा कारणा है इत्यादि समवायि. संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लेकिक अर्थात् लिक्किक्की के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। "सम्बायि" जैसे आकाश परिमाणवाला है "संयोगि" जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है "एकार्थसमवायि" एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यक्ष स्पर्श कार्य्य का लिक्क अर्थान् जनाने वाला है "विरोधि" जैसे हुई वृष्टि होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिक्क है "व्याप्ति" :—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः॥ निजदाक्तग्रुद्ववामित्याचार्याः॥

त्र्राधेयशक्तियोग इति पठचशिखः॥ सांख्य ॰ ॥ त्र्रर ॰ । सु॰ २९ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन ऋषीत् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों ऋथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है। २१। तथा व्याप्य जो धूम उस की निज शिक्त से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के छुंदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है। ३१। जैसे महत्तत्वादि में प्रकृत्यादि की व्याप्कता नुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधियरूप और शिक्तमान् आधाररूप का सम्बन्ध है। ३२। इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परित्ता करके पढ़ें और पढ़ावें। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस र प्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीत्ता करके जो सत्य ठहरे वह २ प्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परित्ताओं से विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्यों कि:—

#### लचणप्रमाणाभ्यां वस्तासिदः॥

लक्त् जैसा कि "गन्धवती पृथिवी" जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्त् ए श्रीर प्रत्यक्तादि प्रमाण इन से सब सत्याऽसत्य श्रीर पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के विना कुछ भी नहीं होता ॥

#### त्र्रथ पठनपाठनविधिः **॥**

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि स्-त्ररूप है उस की रीति अर्थात् इम अक्तर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीम की किया करनी करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्तरों का उचारण माता पिता आचार्य सिखलांवे। तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे "वृद्धिरादेच्" फिर्

#### वृतीयसमुहासः ॥

पदच्छेद "इद्धिः, आत्, ऐच् वा त्रादैक्" फिर समास "श्राचऐच श्रादेन्" और श्र-र्थ जैसे "मादैनां वृद्धिसंज्ञा कियते" प्रयात आ, हे, श्री की वृद्धिसंज्ञा की जाती है "तः परो यस्मात्स तपरस्तादिप परम्सपरः" तकार जिस से परे और जो सकार से भी परे हो वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे तू और तू से परे ऐक दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि हुल और प्लुत की पृश्वि संज्ञा न हुई । उदाहरण (भागः) यहां "भज" धातु से "धज्" प्रत्यय के परे "घृ, ज्" की इत्संका हो-कर लोप हो गया पश्चात "भज् च" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृद्धि-संज्ञक आकार हो गया है। तो भाज पुनः "ज" को गृहो अकार के साथ मिल के "भागः" ऐसा प्रयोग हुआ "अध्यायः" यहां अभिपूर्वक "इक्" धातु के हुल इ के स्थान में "वज्" मत्यय के परे "ऐ" वृद्धि श्रीर उस को त्राय हो मिल के "श्रध्यायः" "ना-यकः" यहां "नीज्" धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "एवुल्" प्रत्यय के परे "ऐ" हिद् और उस को आयु होकर मिल के "नायकः" और "स्तावकः" यहां "स्तु" बात से "गवुल" पत्यय होकर हस्त उकार के स्थान में त्री वृद्धि त्राव् त्रादेश होकर स्रकार में मिल गया तो "स्तावकः" (कृञ्) धातु से त्रागे "गवुल्" प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा हो के लोप "व" के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में "आर " इदि होकर "कारकः" सिद्ध हुआ। जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उन का कार्व्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कचा रूप घर के जै-से "भज्भवज्भम्" इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ज का लोप होकर "भज्भ अ+सु" ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि और ज् के स्थान में "ग्" होने से "भाग् +अ+सु" पुनः श्रकार में मिल जाने से "भाग+सु" रहा श्रव उकार की इत्संज्ञा "स्" के स्थान में "रु" हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने के पश्चात् "मागर्" ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर "भागः" यह रूप सिद्ध हुआ। जि-स२ मुत्र से जो २ कार्य्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के ऋौर लिखवा कर कार्य्य क-राता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीष्ठ ढढ़ नोध होता है । एक नार इसी प्र-कार अष्टाध्यायी पढ़ा के घातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रियास-हित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मग्यण्" कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से ऋण् प्रत्यय हो जैसे "कुम्भकारः" पश्चात् ऋपवाद मूत्र जैसे "ऋातोऽनुपसर्गे कः" उपसर्गमिन कर्म्म उपपद लगा हो तो त्राकारान्त धातु से "क" प्रत्यव होवे ऋषीत् जो बहुन्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब घातुत्रों से "अरण्" पाप्त होता है

उस से विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व मूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने प्रहुगा कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपन्नाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के रा-ज्य में मार्डलिक श्रीर भूभिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे मार्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच में अस्तिल राज्य अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है । धातुपाठ के पश्चात् उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार श-हा, समाधान, वार्त्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुकृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे ऋर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्या-वृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महा-भाष्य पर के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याक-रण से बोधकर पुनः ऋन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता ऋौर जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुप्रनथ ऋर्थात् सारखत, चन्द्रिका, कौ-मुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय म-हर्षि लोगों ने सहजता से महान् विषय अपने प्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन जु-द्वाराय मनुष्यों के कल्पित प्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। महर्षि लोगों का आश्य जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के प्रहरा। में समय थोडा लगे इस प्रकार का होता है और लुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के ऋल्प लाभ उठा सकें जैसे पहाड का खो-दना कौड़ी का लाभ होना । ऋार ऋार्ष अन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निघरटू और निरुक्त छः वा त्राठ महीने में सार्थक पढ़ें त्रीर पढ़ावें । अन्य नास्तिककृत त्रमरकोषादि में अनेक वर्ष व्यर्थन स्रोवें तदनन्तर पिक्नलाचार्व्यकृत इन्दोप्रनथ जिस से वैदिक लौकिक इन्दों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें इस प्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्ताव को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। श्रीर वृत्तरत्नाकर ऋादि अल्पनुद्धिप्रकल्पित अन्थों में अनेक वर्ष न स्रोवें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकीयरा-मायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुर्ताति आदि अच्छे र प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सम्बता प्राप्त हो वैसे को काव्य राित से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विरोध्य, विरोध्या और भावार्थ को अध्यापक लांग जनावें और विद्यार्थी लांग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वभीमांसा, वैरोधिक, न्याय, योग, सांस्थ्य और वेदान्त अर्थात् जहांतक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को परें पढ़ावें परन्तु वेदान्तमूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईरा, केन, कठ, प्रश्न, मुग्डक, माग्डूक्य, ऐतरेय, तैतिराय, छान्दोग्य और बहदारग्यक इन दश उपनिषदों के पढ़ के छः शास्त्रों के मान्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें पश्चात् छः वर्षों के मीतर चारों बाह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ बाह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा कियासहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

स्थाणुर्यं भारहारः किलाभूद्धितय वेदं न विजानानि योऽधैम्। योऽधैज्ञ इत्स्कलं भद्रमश्चेते नाकंमेति ज्ञानविधूतपाप्ता ॥ निक्क १। १८॥

जो वेद को खर और पाठमात्र पढ़ के ऋषे नहीं जानता वह जैसा वृक्त, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वहीं संपूर्ण आनन्द को पाप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पार्णे को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

ड्रत त्वः पश्यन दंद<u>र्श</u> वार्चमुत त्वः शृएवन शृंणोत्येनाम् । ड्रतो त्वंस्मे तुम्बंदेविसेस्रे <u>जायेव</u> पत्यं उ<u>श</u>ती सुवासाः ॥ ऋ ।। मं ॰ १ ॰ । सू ॰ ७१ । मं ॰ ४ ॥

जो अविद्वान हैं वे मुनते हुए नहीं मुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे मुन्दर वस्त्र आ-भूषण धारण करती अपने पति को कामना करती हुई सी अपना शरीर और खरूप का प्रकारा पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान के लिये अपने खरूप का प्रकार करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो ऋचेर परमे व्योमन यरिमन्देवा ऋधिविश्वे निषेदुः। यस्तन वेद् किमृचा करिष्यति य इत्तिहिदुस्त इमे समासते॥ ऋदः॥ मं ० १। सः १६४। मं ०३९॥

जिस व्यापक ऋविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथिवी मूर्व ऋदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस बहा को जो नहीं जा-नता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ मुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों की पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द की प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ परना वा पदाना हो वह अर्थ-द्वान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पर के त्रायुर्वेद अर्थात् जो चरक. सुश्रुत न्नादि ऋषि मुनि मणीत वैद्यक शास है उस को अर्थ. किया. शस्त हेदन, भेदन, लेप, चिकि-सा, निदान, श्रीवध, पथ्य, शारीर, देश, काल श्रीर वस्तु के गुरा ज्ञानपूर्वक ४ चार बर्ष के भीतर परें पट्टों । तदनन्तर धनुवंद अर्थात जो राजसम्बन्धी काम करना है इस के दो मेद एक निज राज पुरुष सम्बन्धी और दूसरा प्रजा सम्बन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के मध्यक्त शक्कास्तविद्या नाना प्रकार के व्यृहों का अभ्यास अर्थात् जिस की भाज कल "कबायद" कहते हैं जो कि शृतुओं से लड़ाई के समय में किया करनी होती: हैं उन को स्थावत् सीखें श्रीव जो २ प्रजा के पालने श्रीत कुद्धि करने का प्रकार है उन को सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्कें दृष्टों को यथायोग्य दग्ड श्रेष्टों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो २ वर्ध में सीख कर गान्धवेवेद कि बिस की गानविद्या कहते हैं उस में खर, राम, रागिशी, समय, ताल, माम, तान, वा-दित्र, नृत्य गीत त्रादि को यथावत सीलें परन्तु मुख्य करके सामबेद का गान वादित्र-वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ अर्थ ब्रन्थ हैं उन को परें परन्तु महुदे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशब्दवत् व्वर्थ त्रालापकर्मीन करें। अ-र्थवेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुरा विज्ञान किया कौशल ना-नाविष पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथायत सील के अर्थ श्रर्थात् जो ऐश्वर्य को बटाने बाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिष राज सूर्विसिद्धान्तादि जिस में बीजगिलत, श्रद्ध, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है इस को यथावत् सीखें तत्पश्चात् सब प्रकार की इस्तिक्ष्या यन्त्रकला श्रादि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नव्हन्न, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्च श्रादि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को भूठ समम्म के कभी न पढ़ें श्रीर न पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस से बीस वा इक्कीस वर्ष के मीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा श्रामन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्ष में हो सकती है उतनी श्राम्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती।

ऋषिप्रगीत प्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनृषि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिन का आत्मा पद्मपातस-हित है उन के बनाये हुए प्रन्थ भी वैसे ही हैं।

पूर्वमीमांसा पर ज्यासमुनिकृत ज्यास्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर वात्यायनमुनिकृत भाष्य, पतज्जलिमुनिकृत सूत्र पर ज्यासमुनिकृत माण्य, किपलमुनिकृत सांस्यायनमुनिकृत भाष्य, ज्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्यायनमुनिकृत माण्य
प्रथवा बौद्धायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसिहित पढ़ें प्रशावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में मीं
गिनना चाहिये जैसे ऋज्यमु साम और अवर्व बारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों बाह्मण, शिक्षा, कल्प, ज्याकरण, निष्यदु, विरुक्त, कृन्द और
ज्योतिष् छः वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद,
गान्धवंवेद और अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये मन्य
हैं इन में भी जो २ वेदिविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत
होने से विश्वर्कत स्वतःप्रमास अर्थात् हेन का प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष ज्यास्या ऋष्वेदादिमाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस मन्य में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के बोब्य अन्ध हैं उन का परिगणन संदोप से किया जाता है अ-र्थात् जो २ नीचे अन्य लिलेंगे वह २ जालअन्य समस्तना चाहिये। ज्याकरण में कात-न्त्र, सारखद, चन्द्रिका, मुख्यबोध, कौमुदी, रोखर, मनोरमादि। कोरा में अमरकोसादि। छन्दोअन्य में बृत्तरज्ञाकरादि। शिक्षा में अब शिक्षां अवस्थानि पाणिनीयं मतं यथा। इ-त्यादि। ज्योतिष् में शीअबोध मुद्र्यचिन्तामणि आदि। काज्य में नायकामेद, कुषलया- नन्द, रघुवंग, माघ, किरातार्जुनीयादि । भीमांसा में धर्मसिन्धु, व्रताकीदि । वैशेषिक में तर्क्षसङ्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी श्रादि । योग में हरुपदीपिकादि । सांस्थ में सांस्थ-तत्वकीमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ, पञ्चदश्यादि । वैद्यक में शार्क्षभरादि । स्मृतियों में मनुस्यति के मिल्लिस श्लोक श्रीर अन्य सब स्यृति, सब तन्त्र अन्य, सब पुराण, सब उपपुराण, नुक्रसीदामकुद्ध आकासमायण किम्मिनिकस्ति श्रीर सर्वभाषाग्रन्थ ये सब क-पोलकल्पित मिथ्या अन्य हैं ( पश्न ) क्या इन अन्यों में कुछ भी सत्य नहीं ! (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुतसा श्रसत्य भी है इस से "विषसम्पृक्तानवत् त्याज्याः" जैसे अत्युक्तम श्रन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये अन्थ हैं ( पश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ! ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( पश्न ) कीन सत्य श्रीर कीन मिथ्या है! (उत्तर)

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्यान् गाथा नाराइंसीरिति ॥

यह गृह्ममुत्रादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख श्राये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भागकादि का नाम प-क्षमा नहीं ( प्रश्न ) जो २ त्याज्य प्रन्थों में सत्य है उस का प्रहरा क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादि सत्य राखों का है श्रीर मिथ्याहै वह उन के घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का प्रहरण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या प्रन्थों से सत्य का प्रहण करना चाहै तो मिथ्या भी उस के गले लि-पट जावे इसलिये " श्रमुत्यमिश्रं सत्यं दरतस्याज्यमिति." श्रमत्य से युक्त अन्यस्य सत्य को भी वैसे छोड देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन को ( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोडने की रिक्षा की है उस २ का उम यक्षानत् करना छोडना भानते हैं जिसलिये नेद हम को मान्य है इसलिये इंगारा मत केर है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष श्रायों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये ( मक्ष ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे अन्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिबियय में छः शास्त्रों का विरोध है: सीमांसा कर्म, वैरेक्कि काल, न्याय परमाराः, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, त्रीर वेदान्त त्रक से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार रहत्त्रों ने सृष्टि की उत्पत्ति पसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि तुम की क्सिकाबिरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में होता है ई

30

क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्न ) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है ( इसर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष् आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न मतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे बड़े के बनाने में कमे, समय, मिट्टी, विद्यार, संयोग वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इस से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, आवाधि, दान और पथ्य के मकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या एक २ शास्त्रकार में कि हो।।

जो विद्या पहने पढ़ाने के विद्या हैं उन को छोड़ देवें जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विचयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पत्तीसर्वे वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्च्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपिर विद्या का लाभ न सममना, ब्रह्मचर्च्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोम्य, राज्यधन की बृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाष्णादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्या, विद्वान इन को सत्य मूर्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाक्षम के धर्म को छोड़ कर्व्यपुगड़, त्रिपुगड़, तिलक, कंटी, मालाधारक, एकादशी, त्रयोदशी आदि बत करना, काश्यादि सीर्थ और सम, कृष्ण, नारायग, शिव, अगवती, मणेशादि के नामस्य रख से पाप दूर होने का विश्वास, पाषंडियों के उपदेश से विधा पढ़ने में अक्षद्धा का होना, विद्या पर्म सीम परमेश्वर की उपासना के बिना मिध्या पुराखनामक भायवतादि

की कथादि से मुक्ति का मानना. लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचर्य्य और विद्या के लाम से रहित होकर रोगी और पूर्व बने रहते हैं।

आजकाल के संप्रदायी और स्वार्थी आसएा आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो स्तियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान हो जायेंगे तो हमारे पाषंड जाल से छूट और हमारे छल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न ) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पहें ! जो ये पहेंगे तो हम फिर क्या करेंगे! और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है: --

# स्त्रीशूदी नाधीयातामिति श्रुतेः॥

स्ती श्रीर शूद न पढ़ें यह श्रुति है ( उत्तर ) सब स्ती श्रीर पुरुष श्रश्नीत् मनुष्यमा-. त्र को पढ़ने का श्रधिकार है। तुम कुआ में पड़ो श्रीर यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं। श्रीर सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने मुनने के श्रधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छुट्यीसनें अध्याय में दूसरा मन्त्र है:—

यथेमां वार्चं कल्याणीमावदानि जनेम्यः । <u>ब्रह्मराज</u>न्याभ्याभ् शूद्राय चार्याय <u>च</u> स्वाय चार्रणाय ॥ यजु • ऋ • २६ । २ ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेम्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के मुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेद्रिति चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हूं वैसे तुम मी किया करों। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का प्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि प्रन्थों में बाझण, क्तिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है खी और शूद्रादि वर्णों का नहीं (उत्तर) (अध्याजन्याम्यां) इत्यादि देखो परमेश्वर खबं कहता है कि हमने बाझण, क्तिय, (अर्थ्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा खीआदि (अर्गाय) और अतिशृद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के

अच्छी बातों का अहरा और बुरी बातों का त्याग कर के दुःखों से लूट कर आनन्द की प्राप्त हों। किहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अवश्य मानवीय है। इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि "नास्तिकों वेदिनन्दकः" (वेदों का निन्दक और न मानेगावाला नास्तिक कहाता है)। क्या परमेश्वर शूदों का मला करना नहीं चाहता ' क्या ईश्वर पत्तपाती है कि वेदों के पदने मुनने का शूदों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ' जो परमेश्वर का अभिप्राय शूदादि के पदाने मुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, आनि, वायु. चन्द्र. मुर्ग्य और अलादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं (और जहां कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पदने पदाने से कुछ भी न आवे वह निर्वृद्धि और मूर्ल होने से शूद्र कहाता है। उस का पदना पदाना व्यर्थ है) और जो क्षियों के पदने का निषेध करते हों वह तुकारी मूर्वता, न्वार्थता और निर्वृद्धिता का प्रभाव है दे-त्वों वेद में कन्याओं के पदने का प्रमाणः

ब्रह्मचर्घ्येण कृन्यार् युवनि विन्दते पतिम् ॥ त्र्यथर्व ० ॥ कां ० ० ११ । प्र ० २४ । त्र्य ०३ । मं ० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या श्रीर मुशिन्ता को प्राप्त होके युवित, विदु-भी, अपने अनुकूल प्रिय सहश कियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्र-क्षचर्य्येण) ब्रह्मचर्य्य सेवन से वेदादिशाकों को पद पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्ता को प्राप्त युवित होके पूर्ण युवाबस्था में अपने सहश प्रिय विद्वान ( युवानम् ) पूर्ण युवाबस्था-युक्त पुरुष को (बिन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये कियों को भी ब्रह्मचर्य्य और विद्या का प्र-हण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या की लोग भी वेदों को पहें ! (उत्तर) अ-वस्य, देखो श्रीत्र सूत्रादि में :—

#### इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र की पड़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पड़ी होवे तो यज्ञ में खरसहित मंत्रों का उचारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की खियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पड़ के पूर्ण विदुषी हुई श्री यह शनपश्रनाक्षण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवागुर संप्राम घर में मचा रहे फिर मुख कहां ! इसिलये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकार्य्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य्य जो पित को स्त्री और स्त्री को पित प्रसक रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ।।

देखो त्रार्घ्यावर्स के राज पुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद त्रर्थान् युद्धविद्या भी अच्छे प्र. कार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी श्रादि दशरथ श्रादि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती ! ब्यौर युद्ध कर सकती ! इसलिये ब्राह्मणी ऋौर चत्रिया को सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और शुद्धा को पाकादि सेवा की विद्या अवस्य पट्नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म श्रीर श्रपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून श्रवश्य पदनी चाहिये वैसे खियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो श्रवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इन के सीखे विना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति त्रादि से त्रानुकूल वर्त्तमान, यथायोग्य सन्तानीत्यत्ति, उन का पालन वर्द्धन श्रीर मुशिज्ञा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से श्रोषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी न ऋवे और सब लोग सदा त्र्यानन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना वस्न त्राभुषण श्रादि का बनाना बनवाना गिएत विद्या के विना सब का हिसाब समभाना समभाना वे-दादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर श्रीर धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। इसलिये वे ही धन्यवादाई और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिला और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण वल को बढ़ावें जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सामु, श्रमुर, राजा, पजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र श्रीर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । यही कोरा अन्तय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अ-न्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं त्रीर दायभागी भी निजमाग लेते हैं त्रीर विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रत्ता और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं।।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्त शम् ॥ मनु ० ७। १५२॥

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना जो कोई इस आजा को न माने तो उस के माता पिता को दराड देना अर्थात् राजा की आजा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पार्वे किन्तु आचार्यकुल में रहें जबतक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥

# सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विद्याष्यते । वार्यनगोमहीवासस्तिलकाऽचनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४ । २३३ ॥

संसार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गी, पृथिवी, वस्न, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिये जितना बन सके उत्ता प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सीभाग्यवान् होता है। यह ब्रह्मचर्या-श्रम की शिक्ता संत्रेप से लिखी गई है इस के आगे चौथे समुक्तास में समावर्त्तन और गृहाश्रम की शिक्ता लिखी जायगी॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते शिकाविषये तृतीयः समुख्जासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥



40

श्रथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधि वच्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । ऋविप्तनुत्वसचर्यो गृहस्थाश्रममाविद्योत् ॥ मनु ॰ ३ । २ ॥

यश्रावत् ब्रह्मचर्य में त्राचार्यानुकृतः वर्त कर धर्म से चारों, तीन. वा दो, त्रथवा एक वेद को साङ्गोपाङ पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य ग्वगिडत न हुन्ना हो वह पुरुष वा स्त्री गृहा-श्रम में प्रवेश करे ॥

तं प्रतीतं स्वधमें ॥ त्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्विणं तल्य त्र्यासीनमईयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु ० ३ । ३ ॥

जो स्वधम अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का महण और माला का धारण करने-वाला अपने पलड़ में बैठा हुआ शिष्य है आचार्यादि उस का प्रथम गोदान से सत्कार करें वैसे लक्ष्मणयुक्त विद्यार्थिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे।।

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्दहेन दिजो भार्यो सवर्णी लच्चणान्यिताम् ॥ मनु॰ ३ । ४ ॥

गुरु की त्राज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक त्रा के बाह्मण, स्वत्रिय. वैश्य अपने वर्णानुकृल मुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

श्रम्पपिएडा च या मातुरसगोता च या पितुः । सा प्रशस्ता हिजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु• ३ । ५ ॥ जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है कि:——

#### परोत्तप्रिया इव हि देवाः प्रत्यत्तिहिषः । इातपथ •

 $\mathfrak{A}$ 

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्त पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्त में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों ऋौर खाई न हो तो उस का मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्त वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुए। ये हैं (१) एक —जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर कीडा, लडाई और भेम करते एक दूसरे के गुरा दोष खमाव या बाल्यावस्था के विपरीत त्राचररा जानते त्रीर जो नक्ते भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर बिवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता (२) दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलने से विलत्त्वण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिठू वा मातृकुल में विवाह होने में धातुत्रों के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती (३) तीसरा-- जैसे दूध में मिश्री वा शुंठ्यादि त्र्रोषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक् वर्त्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दृसरे देश में वायु श्रीर खान पान बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है ( ५ ) पांचवें −िन-कट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में मुख दु:ख का भान श्रीर विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं त्रीर दूरस्थों के विवाह में दूर२ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं ( ६ ) छुठे-हूर २ देश के वर्त्तमान श्रीर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:-

### दुहिता दुर्हिता द्रोहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु॰ १ । ४ ॥

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हि-तकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पितृकुल में दारियू होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ देना ही होगा ( ८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का धमएड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री मट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा ऋधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीदण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीड़ी और समीप देश में विवाह करना ऋच्छा नहीं ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु॰ ३ । ६ ॥

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसंबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर देः—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्वन्दो रोमशार्शसम् ।

ज्ञय्यामयाव्यपस्मारिश्वितृकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु०३ । ७ ॥

जो कुल सत्किया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, त्त्यी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, खेतकुष्ठ और ग-लितकुष्ठयुक्त हों उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये।।

नोहहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान पिङ्गलाम् ॥ मन्०३।८॥

न पीले वर्श वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी चौड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी श्रीर न भूरे नेत्र-वाली ॥

नर्ज्ञ वृद्धनिश्चिमा नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पश्चिहिप्रेष्यनान्तीं न च भीषणनामिकाम् ॥ मनु ० ३ । ९ ॥ न ऋच्च अर्थात् श्रिश्वनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवर्तावाई, चित्तरि आदि नचत्र ना-मवाली, तुलसिआ, गेंदा, गुलावी, चंवा, चमेली आदि कृच्च नामवाली, गङ्गा समुना आदि

**F** 

नदी नामबाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वेती आदि प्रवंत नामवाली, कोकिला, मैंना आदि पत्ती नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंबरि, चिरडका, काली आदि भीष्या नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं।

त्रप्रध्यङ्गाङ्गी सौन्यनान्नी हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृहङ्गीमुहहेस्स्रियम् ॥ मनु ० ३ । ९ ० ॥

जिस के सरल मूधे अन हों विरुद्ध न हों, जिस का नाम मुन्दर अर्थात् यशोदा, मुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिस की चाल हो, मूच्म लोम केरा और दांत युक्त और जिस के सब अन कोमल हों वैसी की के साथ विवाह करना चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कीन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहवें वर्ष से ले के चौवीसवें वर्ष तक कन्या और पचीसवें वर्ष से लेके अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस में जो सोलह और पचीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह वीस की स्त्री तीस पैतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौवीस वर्ष की स्त्री अप्रदालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ज्ञाचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विधाभ्यास अधिक होता है वह देश हु:ख में दूब जाता है। क्योंकि ज्ञान्यर्थ विद्या के प्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का मुधार और विगड़ने से विगाड़ हो जाता है। ( प्रश्न )

न्त्रष्ठवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिषी ॥ अध्याप १ नि दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भाता तथैव च ॥ तयस्ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥ अ

ये रलोक पाराशरी और शीघनोध में लिखे हैं। ऋथे यह है कि —कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिसी दशवें वर्ष कन्या और उस के आगे रजखला संज्ञा होती है औ ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस के माता पिता
और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उत्तर )

#### ब्रह्मोवाच

एकवाणा भवेद् गौरी हिवाणेयन्तु रोहिणी ॥ विवाणा सा भवेत्कन्या द्यंत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ माता पिता तथा स्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन हैं। ऋर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को द्वाण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक द्वाण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजखला हो जाती है।। १।। उस रजम्बला को देख के उसी के माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं।। २।।

( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) वाह २ पराशर और काशी-नाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है ! जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्रत्त्रण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौवीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिषक शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं \* जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव

\* उचित समय से न्यून ऋायुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तिर जी मुश्रुत में निषेध करते हैं:—

> ऊनपेंडशवर्षायामशाप्तः पञ्चिवशतिम् ॥ यद्यापत्ते पुमान् गैभ कुत्तिस्यः स विषद्यते ॥ १ ॥

#### चतुर्थसमुल्लासः ॥

W)

Ħ

है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वमुदेव की स्त्री श्री उस को तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि स्त्री भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हम ने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में:--

## बीणि वर्षाण्युदीचेत कुमार्यृतुमती सती ।

उद्धं तु कालादेतस्माहिंदेत सद्दां पितम् ॥ मनु० ९। ९०॥ कन्या रजस्रला हुए पिक्वं तीन वर्षपर्यन्त पित का खोज करके अपने तुल्य पित को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में २६ वार रजस्यला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्नुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय किहंत्रित् ॥ मनु॰ ९ । ८९ ॥ चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असहरा अर्थात् परस्पर विरुद्ध

> जातो वा न चिरंजीवेज्जीबेद्दा दुर्वलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥ सुश्रुत शारीरस्थ अ०१०। श्लो०४७। ४८॥

अर्थ — सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पश्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुत्तिस्थ हुआ गर्म विपत्ति को प्राप्त होता अर्थान् पूर्ण काल तक गर्भाराय में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥

अथवा उत्पन्न हो तो निरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो, इसकारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे ॥ २ ॥

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिकम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधा न करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दु:खभागी होते हैं॥ गुण कर्म खभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वीक्त समय से प्रथम वा असदशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥

( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ! ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

मन्तु यो भार्यया भक्ती भर्ता भार्य्या तथैव च । यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत वै ध्रुवम् ॥ मनु०३।६०॥

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आ-नन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख, दिस्ता और निन्दा निवास करती है इसलिये जैसी खयंवर की रीति आर्य्यावर्त्त में परंप-रा से चली आती है वहीं विवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहैं तब विद्या, विनय, शील. रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। ज-बतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी मुख नहीं होता और न बाल्या-वस्त्रा में विवाह करने से मुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत त्र्यागात्स उ श्रेयानभवति जार्यमानः। तं धीरांसः कृष्य उन्तयन्ति स्वाध्यो १ मनेसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ ।। मं १ । सू ० ८ । मं ०४ ॥

त्र्यापेनवी धुनयन्तामाद्यीश्वीः शब्दुं वाः शज्या त्रप्रप्रंदुग्धाः । नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानीमसुरत्वमेकंम् ॥ २ ॥ ऋ ।। मं ॰ ३ । सू ॰ ५५ । मं ॰ १६ ॥ पूर्वीरहं शुरदेः शश्रमाणा दोषावस्तीरुषसी जुरयन्तीः । मि

## नाति श्रियं जित्मा तुनूनामप्यू नु पत्नीर्वृषेणो जगम्युः ॥ ३ ॥ ऋ॰ ॥ मं॰ १ । सू॰ १७९ । मं॰ १ ॥

जो पुरुष (पिरवीतः ) सब ऋोर से बज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उत्तम शिक्ता श्रोर विद्या से युक्त (मुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य्ययुक्त (युवा ) पूर्ण ज्वान हो के विद्या ब्रह्ण कर गृहाश्रम में (श्रागात् ) श्राता है (स. उ) बही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान् ) अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी (भवति ) होता है (स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा ) विज्ञान से (देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरासः ) धर्ययुक्त (कवयः ) विद्वान् लोग (तम् ) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति ) उन्नतिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य्यधारण विद्या उत्तम शिक्ता का ब्रह्ण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्टश्रष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥

जो (अपदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः) गौओं के समान (अशिश्वीः) बाल्यावस्था से रहित (शबर्दुधाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शश्याः) कुमारावस्था को उल्लब्धन करनेहारी (नव्यानव्याः) नवीन र शिल्ला और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्त्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (अमुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्र शिल्लायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण करें। कभी भूलके भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकियही कर्म इस लोक और परलोक के मुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाशं उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २॥

जैसे (नु) शीष्ठ (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे (वृषणः) वीर्घ्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय क्षियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पीत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे की पुरुष सदा वर्ते जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्त्तमान (शरदः) शरद् ऋतुओं और (जरयन्तीः) वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली (उपसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा) रात्री और (वस्तोः) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय वृद्धपन वल और शोभा को दूर कर देता है

वैसे ( अहम ) मैं स्त्री वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्च्य से विद्या शिक्ता शरीर श्रीर श्रात्मा के बल श्रीर युवावस्था को प्राप्त होही के विवाह कहं इस से विरुद्ध करना वेद्विरुद्ध होने से मुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥३॥

जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मृनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्ध्य से विद्या परही के म्वयंवर विवाह करते थे तवतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या कान पहना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब मे क्रमशः अध्यावर्त देश की हानि होती चली आई है। इस से इस दष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वीक्त प्रकार में म्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह ब-र्गानकम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। (मश्न) क्या जिस की माना बाबागी पिना बाबाग हो वह बाबाग होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्य हों उन का सन्तान कभी बाबाग हो सकता है ! ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं श्रींर होंगे भी जैसे छांदोग्य उपनिषद में जावाल ऋषि श्रजातकल, महस्मारत में विश्वामित्र चत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे. श्रव भी जो उत्तम विद्या म्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मुर्ख शुद्ध के योग्य होता है और वैमा ही श्रागे भी होगा (प्रश्न ) मला जो रज वीर्घ्य से शरीर हन्ना है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ! ( उत्तर ) रज वीर्घ्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तुः —

## स्वाब्यायेन जपेहोंनैस्त्रैविचेनेज्यया सतेः।

महायज्ञैश्व यज्ञैश्व बाह्मीयं क्रियते तनः ॥ मनु० २। २८॥ इस का ऋर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी सङ्क्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) पटने पटाने ( जपैः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द. अर्थ, सम्बन्ध, म्वरोचारण सहित परने पढ़ाने (इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिरूर्वक ( मुतैः ) धर्म से सन्तानीत्पत्ति ( महायज्ञैश्च ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ ऋौर ऋतिथियज्ञ ( यज्ञैश्च ) ऋग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानी का सङ्ग. सत्कार. सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्भ और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ के दृष्टा-चार लोड श्रेष्ठाचार में वर्तने से ( इयम् ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं। फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ! मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से

लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खब्डन करोगे? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समभ्य को नहीं मान के खग्डन भी करते हैं (प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी मूर्धा समभ्य है इस में क्या प्रमाण? ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखे। जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ट वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग श्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:-

# येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छच रिष्यते ॥ मनु ० ४ । १७८ ॥

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चलें परन्त ( सताम ) जो सत्रुरुप पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता, पितामह दृष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में च-लने से द:ख़ कभी नहीं होता इस की तुम मानते हो वा नहीं ! हां २ मानते हैं। श्रीर देखां जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उस के बिरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ! अ-वश्य चाहिये। जो ऐसा न माने उस से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो श्रीर उस का पत्र धनाट्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ! क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड लेवे! जिस का पिता ककर्मी हो क्या उस का पत्र भी कुकर्म को ही करे ! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कर्म्स हों उन का सेवन और दृष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को श्रात्याव-श्यक है। जो कोई रज वीर्घ्य के योग से वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुरा कर्मी के योग से न माने तो उस से पञ्जना चाहिये कि जो कोई ऋपने वर्ण को छोड नीच, अन्त्यज, अथवा क्रश्चीन, मसलमान हो गया हो उस को भी बाबना क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोंगे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो आस्मशादि उत्तम कर्न करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाला होने तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न )

# तृाह्मणोस्य पुर्त्वमासीद्वाह् राजन्यः कृतः । ऊरू तदंस्य यहैश्यः पुत्रवाश्ग्रदो त्र्रंजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इस का यह अर्थ है कि बाह्मण ईश्वर के मुख, क्तत्रिय बारू. वैश्य उरू और शृद्ध पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसं मुख न बाहू त्र्यादि श्रीर बाहू त्र्यादि न मुख होते हैं इसी प्रकार बाबरण न चत्रियादि और चत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह ठींक नहीं क्योंकि यहां पुरुष ऋशीत् निराकार व्यापक परमात्मा की ऋनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उस के मुखादि श्रद्ध नहीं हो सकते जो मुखादि श्रद्धवाला हो वह पुरुष ऋषीत् व्यापक नहीं ऋौर जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् , जगत्का स्रष्टा, धर्ता, पल-यकत्ती, जीवों के पूग्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेष ग्राचाला नहीं हो सकता इसलिये इस का यह ऋष है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्या-पक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण (बार्) "बाहुँवें बलं बाहुँवें बीर्य्यम्" शतपृथवाह्मण् । बल वीर्य्य का नाम बाहु है वह जिस में ऋषिक हो सो (राजन्यः) स्तिय ( ऊरू ) कटि के अधीमाग और जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थी और सब देशों में ऊरू के बल से जावे मावे प्रदेश करे वह (वैश्यः ) वैश्य और (पद्भ्याम् ) जो पग के अर्थात नीच अक्त के सदृश मूर्वत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है। ऋन्यत्र शत्वपथ्रबाह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे: ---

# यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्युसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अकों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गृण कम खमाव से
युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम झाझण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से
मुखादि अक्त ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या की आदि
के पुत्र का विवाह होना! और जो मुखादि अंगों से बाझणादि उत्पन्न होते तो उपादान
कारण के सहश झाझणादि की आकृति अवश्य होती जैसे मुख का आकार गोल माल
है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये। चित्रियों के
शरीर भुजा के सहश वैश्यों के ऊरू के तुल्य और शूद्रों का शरीर पम के समान आकार

वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से परन करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाश्य से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न हो कर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हम ने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:--

# शूद्रो बाह्मणतामेति बाह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

चातियाज्जातमेवन्तु विद्यादैश्यात्तथेव च ॥ मनु ॰ १ ॰ । ६ ५ ॥

्रशूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, च्निय श्रीर वैश्य के समान गुण, कर्म, खभाववा-ला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, च्निय श्रीर वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण च्निय श्रीर वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो श्रीर उस के गुण कर्म खभाव शूद्र के सहश हों तो वह शूद्र हो जाय वैसे च्निय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है। श्रर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के संहश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे श्री

धर्मचर्घ्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जाति- परिवृत्तौ ॥ १ ॥

त्र्रधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णम।पद्यते जाति-. परिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये <u>त्रापस्तम्</u>त्र के मूत्र हैं। धर्माचरंश से निकृष्ट वर्श अपने से उत्तम २ वर्श को प्राप्त होता है ऋौर वह उसी वर्श में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे श्रधमांचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य श्रपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के यो-म्य होता है वैसे ही क्षियों की भी व्यवस्था समम्मनी चाहिये । इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण श्रपने २ गुण कर्म खमावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मणकुल में कोई चित्रिय वैश्य और शूद्ध के सदृश न रहे और चित्रय वैश्य तथा शूद्ध वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी

22

वर्श की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ग में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कीन करेगा और वं-शच्छेदन भी हो जायगा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये ! ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा श्रीर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अञ्यवस्था न होगी यह गुरा कर्मों से बर्फों की व्यवस्था कृत्याओं की स्रोलहवें वर्ष अपेर पुरुषों की पच्चीसुनें वर्ष की परीचा में नियत करनी चाहिये और इसी कम से अ-र्थात् ब्राह्मण् वर्ण का ब्राह्मणी. स्त्रिय वर्ण का स्त्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद वर्षा का शुद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर मीति भी यथायोग्य रहेगी। इने चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुरा ये हैं:---

श्चध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहश्चेव बाह्मणानामकल्पयत् ॥१॥ मनु • १ । ८८ ॥ इामो दमस्तयः शौचं बान्तिराजेवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकर्म खभावजम् ॥ २ ॥ भ • गी • ऋष्याय १८। स्तोक १२॥

बाबरा के पदना, पदाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु "प्रतिष्रहः प्रत्यवरः" मनु० । ऋर्थात् ( प्रतिष्रह ) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दमः) श्रोत्र श्रीर चत्तु त्रादि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना ( शौच ):

त्र्रिक्रिगीताणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु ० ५ । ९ ०९ ॥

जल से बाहर के ऋड़, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर राग द्वेषादि दोष श्रीर बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण श्रीर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है ( चान्ति ) निन्दा स्तुति सुख दु:ख शीतोप्ण नुधा तृषा हानि लाभ

¥Q

मानापमान आदि हुषे शोक छोड़ के धर्म में हृद निश्चय रहना ( आर्जव ) कोमलता निर-भिमान सरलता सरलसभाव रसना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( आर्ज ) सब वेदादि शास्त्रों को साक्रोपाक पढ़ के पदाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना ( विज्ञान ) पृथिवी से लेके परमेश्वर-पर्य्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उन से यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वपरजन्म, धर्म, विद्या, सत्सक्क, माता. पिता, आचार्य्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुणा आह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवस्य होने चाहियें ॥ लिखाः

प्रजानां रक्तणं दानमिञ्याध्ययनमेत च। 👉 विषयेष्वप्रसक्तिश्च स्नातियस्य समासतः ॥१॥ मनु ०१। ८९॥ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाष्यपलायनम् । दानमीश्वरमावश्च सातं कर्म स्वभावजम् ॥ २॥ म०गी ०॥ स्त्रध्याय १८। स्लो ० ४३॥

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थान् पक्षपात छोड़ के श्रेष्टों का सत्कार श्राँर दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और मुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना (अध्य-यन) बेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विषयेषु०) विषयों में न फंस कर जितेन्द्रिय रह के स-दा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥ १॥ (शौर्ध्य) सेकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दीनतारहित प्रगल्भ दृद्ध रहना (धृति) धैर्ध्यवान् होना (दाक्य) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृद्ध निःशंक रहके उस से कभी न ह-टना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होने आप बने जो भागने से वा शत्रुत्रों को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वरभाव) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्षना विचार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना उस को कभी भंग न होने देना। ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं॥ २॥ वैश्यः—

## 🤼 पशूनां रत्नणं दानमिज्याध्ययनमेव 🔏 ।

विशिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ मनु॰ १। ९०॥

(पशुरत्ता) गाय आदि पशुत्रों का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विश्वपथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मृल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सी वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना ये वैश्य के गुरा कर्म्भ हैं॥ शूद्ध:—

## \* एकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ॥ मनु॰ १ । ९१ ॥

शृद्ध को योग्य है कि निन्दा, ईर्प्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के आक्षण चित्रय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शृद्ध का गुण कमें हैं ॥ ये संचेप से वर्णों के गुण और कमें लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कमें हैं ॥ ये संचेप से वर्णों के गुण और कमें लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कमें हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नितशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को मय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शृद्ध हो जायेंगे और सन्तान मी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शृद्ध होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णास्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार बाह्यण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धर्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं चित्रयों को राज्य के अधिकार देने से कमी राज्य की हानि वा विष्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार वेश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शृद्ध को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानस-म्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम झब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्य जनों का काम है ॥

विवाह के लच्चण॥

बाह्यो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

### गान्धर्वो राज्ञसन्नैव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः॥ मनु॰ ३। २१॥

बिवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव तीसरा आर्थ चौथा प्राजापत्य पांचवां त्रामुर छटा गान्धवे सातवां रात्त्तस ऋगठवां पैराच । इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि --वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक त्रीर मुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना "ब्राह्म" कहाता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलंकारयुक्त कन्या का देना "दैव "। वर से कुछ ले के विवाह होना ' ऋषि " । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के ऋषे होना "प्राजापत्य "। वर त्रीर कन्या को कुछ दे के विवाह होना "त्रापुर"। त्र्यनियन त्रसमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परम्पर संयोग होना " गांधर्व "। लड़ाई करके बलात्कार त्रर्थात छीन भापट वा कपट से कन्या का प्रहरा करना " राज्ञस " । शयन वा मधादि पी हुई पागल कन्या से वलात्कार संयोग करना " पैशाच" । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव श्रीर प्राजापत्य मध्यम, श्राव श्रापुर श्रीर गांधर्व निकृष्ट, राज्यस अधम और पैशाच महाअष्ट है। इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या श्रीर वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दृष्णकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो श्रर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्घ्याश्रम श्रीर विद्या पृरी होने में शेष रहैं तब उन कन्या त्रीर कुमारों का प्रतिविम्ब ऋर्थात् जिसको "फोटोग्राफ" कहते हैं ऋथवा प्रतिकृति उतार के कन्यात्रों की ऋष्यापिकात्रों के पास कुमारों की, कुमारों के ऋष्यापकों के पास क-न्याओं की श्रतिकृति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को ऋध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुरा कर्म स्वमाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समभें उस २ पुरुष श्रीर कन्या का प्रतिविन्व श्रीर इतिहास कन्या श्रीर वर के हाथ में देवें श्रीर कहें कि इस में जो तुम्हारा श्रमिपाय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्त्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहैं तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समदा हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की श्रापस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना श्रीर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी

सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब दोनों का हढ़ श्रेम बिवाह करने में हो जाय तब से उन के ख़ान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का रारीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्वल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात् जिस हिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी ऋौर मग्रहप रच के श्चनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य श्रीर घृतादि का होम तथा श्चनेक विद्वान् पुरुष श्रीर स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें । पश्चान्(जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समभें उसी दिन "सं-स्कारविधि '४ पुम्तकम्थ विधि के अनुसार सब कमें करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति-प्रसन्नता से मब के मामने पाणिअहरापूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्घ्यस्थापन और की वीर्घ्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां नक ब्रह्मचर्य के वीर्घ्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्घ्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्ध्य के गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर श्रीर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र ऋशीत मूधा शरीर और ऋत्यन्त पसलचित्त रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को डीला छोडे और स्त्री वीर्यप्राप्ति समय अपान वायु को उत्पर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर बीर्घ्य का ऊपर त्राकर्षण करके गर्भाशय में स्थिति करे 🐎। पश्चात दोनों राद्ध जल से स्नान करें गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुधी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है परन्तू इस का निश्चय एक मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है। साँठ. केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालमिश्री डाल गर्म कर रक्ता हुआ जो ठएडा दृध है उस को यथारुचि दोनों पी के भ्रलग २ श्रपनी २ शस्यानें शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भास्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्षपर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम श्रीर पुनः दू-सरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वीर्य्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती अरेर अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवस्य रखना चाहिये पुरुष वीर्ध्य की स्थिति और स्नी गर्म की रत्ता और भोजन छादन

अ यह बात ग्हम्य की है इसिलये इतने ही से समग्र बातें समभ लेनी बाहियें बिशेष लिखना उचित नहीं ॥

\*

इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का बीर्य्य स्वध में भी नष्ट न हो और मर्भ में बा-लक का शरीर ऋरयुत्तमरूप, लावग्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त हो कर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से श्रीर अति विशेष आठवें महीने से श्रागे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूस, मादक द्रव्य बुद्धि श्रीर बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चांवन, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोलयन विधि के अनुकृत करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री श्रीर लड़के के शरीर की रचा बहुत सावधानी से करे अर्थात शुग्ठीपाक अथवा सौभाग्यश्रंग्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्से उस समय मुगंधियुक्त उप्पा जल जो कि किंचित् उप्पा रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे श्रीर बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाडीक्षेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल मृत से बांध चार श्रंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पाव पश्चात् उस म्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भी-तर मुगंधादियुक्त घृनादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "बेदोसीति" अर्थात तेरा नाम वेद है मुना कर धी/श्रीर सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर " और भ " अद्धर लिख कर मधु श्रीर श्वृत को उसी शलाका से चटवावे )पश्चात् उस की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहै तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीचा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित धीका होम प्रातः श्रीर सायंकाल किया करे त्रीर उसी में प्रमूता स्त्री तथा वालक को रक्खे छः दिन तक माता का दूध पिये और स्वा भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम मोजन करे और योनिसंको नादि भी करें) छठे दिन स्त्री बाहर निकले और संन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्ले उस को लान पान ऋच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे श्रीर पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्ले किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अवशास पर ऐसा लेप करे कि जिस से दुध स्रवित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्से पश्चात् नामकरणादि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारिनश्तः सदा ।
पर्ववर्ज ब्रजेचैनां तहतो रितकान्यया ॥ मनु॰ ३ । ४५ ॥
निन्धास्त्रष्टासु चान्यासु क्षियो रातिषु वर्जयन् ।
ब्रह्मचार्थ्येव भवति यत तताश्चमे वसन् ॥ मनु॰ ३ । ५० ॥
जो अपनी ही की से प्रसन्न निषद्ध रात्रियों में की से प्रथक रहता और ऋतुगामी होता है वह ग्रहस्थ मी ब्रह्मचारी के सहश है।

सन्तुष्टो भार्यया भक्ती भती भार्यी तथैव च ।
यिसम्बेव कुले नित्यं कल्याणं तत वै ध्रुवम् ॥ १ ॥
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्त प्रमोदयेत् ।
क्षप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥
मनु० ३ । इलो ००६०—६२ ॥

जिस कुल में भार्था से मर्चा और पित से पिन अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्थ निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां दौ-भाग्य और दारिद्रच स्थिर होता है।। १।। जो स्नी पित से प्रीति और पित को प्रसन्न न-हीं करती तो पित के अपसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता।। २।। जिस स्नी की प्र-सन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अपसन्नता में सब अपसन्न अर्थात् दु:स्वदायक हो जाता है।। ३।।

पितृभिर्मातृभिश्वेताः पितभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषियतव्याश्च बहुकख्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥
यत्न नार्घ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः ।
यत्नेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्नाऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचिन्त तु यत्तेता वर्द्धते तिद्ध सर्वदा ॥ ३ ॥ तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैर्नरैन्दियं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ मनु ० ३ । श्लो ० ५५-५७ ! ५९ ॥

पिता, भाई, पित श्रीर देवर को योग्य है कि इन को सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रक्खें जिन को बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा घरा के आनन्द से कीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीम नष्ट अष्ट हो जाता है श्रीर जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह श्रीर प्रसक्तता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा वढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करने होरे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार श्रीर उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और मोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है (श्रीर दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा प्रथक हों तव २ प्रीतिपूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें री

सदा प्रत्रप्रया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु॰ ५। १५०॥ की को योग्य है कि अतिप्रसक्तता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदाशों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात् यथा-योग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय हो उस का हिसाब स्थावत रख

के पति त्र्यादि को मुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे॥

श्चियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च ज्ञिल्पानि समादेयानि सर्वतः॥ मनु॰ २। २४०॥

उत्तम स्नी, नाना प्रकार के रत्न, विद्या. सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण श्रीर नाना प्रकार की शिल्पविद्या श्रर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ब्रह्ण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान ब्रूयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रुयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्रुयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् । शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥

मनु॰ ४॥ १३८ । १३९॥

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अधिय सत्य अर्थात् काणे को काणा न बोले अनृत अर्थात् भृंठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले॥ १॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी बचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २॥ जो २ दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः । त्र्प्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥ उद्योगपर्व विदुरनीति ।॥

हे घृतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये पिय बोलने वाले प्रशं-सक लोग बहुत हैं परन्तु मुनने में अपिय विदित हो और वह कल्यास करने बाला बचन हो उस का कहने और मुनने वाला पुरुष दुर्लम है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष मुनना परोत्त में दूसरे के गुस सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सन्मुख में गुस कहना और परोत्त में दोषों का प्र-काश करना जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से झूट कर गुसी नहीं हो सकता। कभी किसी की निन्दा न करे जैसे :---

"गुरोषु दोषारोपरणमसूया" अर्थात "दोषेषु गुणारोपरणमध्यस्या" "गुरोषु गुणारोपरणं दोषेषु दोषारोपर्णं च स्तुतिः" । जो गुर्णों में दोष दोषों में गुणा लगाना वह निन्दा और गुर्णों में गुणा दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिकृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राएयवेक्षेत निगमांश्रेव वैदिकान् ॥ १ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छिति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मनु ० ४ ॥ १९ । २० ॥

जो शीष्र बुद्धि धन और हित की बुद्धि करनेहारे शास्त्र और बेद हैं उन को नित्य सुने और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पट्टाया करें 11 १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे २ उस विद्या का वि-ज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हाप्येत् ॥ १ ॥ मनु ० ४। २ ॥

त्र्यथ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञञ्च तप्पेणम् ।

होमो देवो बिल् भीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ मनु • ३ । ७ ०॥ स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन् होमैदेवान् यथाविधि ।

्रितृन् श्राह्मैनुननेर्मूतानि विलिकर्भणा ॥ ३ ॥ मनु ॰ ३ ।८ १॥

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सं-ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुर्शों का धारख दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं पातः करने होते हैं।

सायंसीयं गृहपेतिनीं त्र्रामिनः प्रातः प्रातः सौमन्सस्य दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रांतर्भृहपेतिनीं त्र्रामिनः सायंसीयं सौमन्सस्य दाता ॥ २ ॥ त्रा० । कां० १९ । त्रातु • ७ । मं० ३ । ४ ॥ तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत ।

12

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्वमभिष्यायन् ॥ ३ ॥ पड्विंशनास्मणे ।

प्रि॰ ४। खं पा

न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शृद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्मोद् द्विजकर्मणः ॥ ४॥

मनुः २ । १०३ ॥

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुसकारी होता है ॥१॥ जो ऋम्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत-द्रव्य सारंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ इसीलिये दिन श्रीर रात्रि की सन्धि में अर्थात् सूर्योदय श्रीर श्रश्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अमिहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम जो सायं और प्रात:काल में ग करे उस को सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें श्रर्थात् उसे शृद्धवत् सममें ॥ ४,॥ (पश्न ) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अधकार की संधि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है जो इस को न मान कर मध्याह काल में तीसरी संध्या माने वह गध्य-रात्रि में भी संध्योपासन वर्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और च्ला २ की भी संधि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो होई। नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याहु संध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और ऋष्तिहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । श्रीर जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् श्रीर वर्त्तमान के भेद से हैं सन्ध्यो-पासन के भेद से नहीं ( तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात् जिस में देव जो विहान् ऋषि जो प-ढ़ने पदानेहारे पितर माता पिता श्रादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी )। पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध श्रीर दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात् "श्रत्" सत्य का नाम है "श्रत्सत्यं दधाति यया कियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्" जिस किया से सत्य का ग्रहण किया जाय उस को श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उस का नाम श्राद्ध है । श्रीर "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्" जिस २ कर्म से तृप्त अ-र्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायं उस का नाम तर्परा है। (परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं)। 3 \*

# न्त्रां नहादयो देवास्तृष्यन्ताम् । नहादिदेवपत्न्यस्तृष्यन्ताम् । नहादिदेवसुतास्तृष्यन्ताम् । नहादिदेवगःणास्तृष्यन्ताम् । इति देवतर्भसम् ॥

"विकार के कि देशाः" यह <u>रातपथ जासाया का वचन है</u>—जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साझोपांग चार वेदों के जाननेवान हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान है उन के सहश उन की विदुधी भी जासायी देवी और उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के सहश उन के गया अर्थात् सेवक हों उन की सेवा करना है उस का नाम श्राद्ध और तर्पण है।

### त्र्रथितप्पेणम् ॥

त्र्यां मरीच्यादय ऋषयस्त्रप्यन्ताम् । मरीच्याद्यविपत्न्यस्त्रप्य-न्ताम् । मरीच्याद्यविसुतास्त्रप्यन्ताम् । मरीच्याद्यविगणास्त्रप्यन्ताम् । इतिन्याद्यविदर्भसम् ॥

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् हो कर पढ़ावें और जो उन के सहरा विद्या-युक्त उन की क्षियां कन्याओं को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्कार करना ऋषितर्पण है ॥

#### ऋथ पितृतर्पणम् ॥

श्रों सोमसदः पितरस्तुप्यन्ताम् । श्रामिष्वात्ताः पितरस्तुप्यन्ताम् । इन् म् । बर्हिषदः पितरस्तुप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तुप्यन्ताम् । इन् विर्भुजः पितरस्तुप्यन्ताम् । श्राज्यपाः पितरस्तुप्यन्ताम् । सुकालिनः पितरस्तुप्यन्ताम् । यमादिन्यो नमः यमादीस्तर्पयामि । पिते स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पथामि । प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पथामि । माते स्वधा नमो मातरं तर्पथामि । पितामह्य स्वधा नमः पितामहीं तर्पथामि । प्रपिन ताम्ह्ये स्वधा नमः प्रिषेतामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्ये स्वधानमः स्व-पत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिन्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि । समोतेभ्यः स्वधा नमः समोतांस्तर्पयामि । इतिभनिहर्णाच्यम् ॥

''ये मोमे जगदीश्वरे पटार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसंदः'' जो परमात्मा श्रीर प-दार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद् ''यैरम्नेविंयुतो विद्या गृहीता ते अग्निष्वासाः" जो अग्नि अर्थात विद्युदादि पटार्थी के जाननेवाले हों वे अग्निप्वात "वे वहिंपि उत्तमे व्यवहारे सी-दन्ति ते बर्हिषदः" जो उत्तम विद्याष्ट्रद्वियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद् "ये सोममै-श्वर्ष्यमोषधीरसं वा पान्ति पिनन्ति वा ते सोमपाः" जो ऐश्वर्थ के रक्तक खौर महौषधि र-स का पानकरने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्तक औषर्यों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा 'ध्ये हिवहींतुमतुमही भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हिविभुजः" जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हविभूज "य आज्य झातु पाप्तु वा योग्यं रह्मन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः" जो जानने के योग्यं वस्तु के रह्मक और छत द-म्धादि स्त्राने और पीनेहारे हों वे आज्यपा "शोभनः कालो विद्यते येषान्ते मुकालिनः" जिन का अच्छा धर्म करने का मुखरूप समय हो वे सुकालिन् "ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्वन्ति ते यमा न्यायाधीशाः" जो दृष्टों को दएड श्रीर श्रेष्टों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम ''यः पाति स पिता'' जो सन्तानों का ऋत और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । "पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रतितामहः" जो पिता का पिता हो वह पितामह त्र्यौर जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह "या मानयति सा माता" जो श्रञ्ज श्रीर सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता "या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रियामही" जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रिवितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पु-रुष वा वृद्ध हो उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन वस मुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिस २ कर्म से उन का आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ : रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्प्यक कहाता है।

चौथा वैधदेव अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से स्वष्टा लबणान और चार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन ले कर चूल्हें से अग्नि अ-लग धर निम्नालिसित मंत्रों से आहुति और भाग करे।।

## वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिभूवकम्।

\*

त्र्याभ्यः कुर्यादेवताभ्यो त्राह्मणो होममन्बद्धम्॥ मनु ० ३। ८ ॥ जो कुत्र पाकराला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्य गुणों के ऋथे उसी पाका-ग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करें।

त्र्यां त्राग्नये खाहा । सोमाय खाहा । त्राग्नीपोमाभ्यां खाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा । धन्वन्तरये खाहा । कृह्वै खाहा । त्राप्तये खाहा । सह घावाप्रथिवीभ्यां खा- हा । खिष्टकते खाहा ॥ (मानामिरोन्स)

इन पत्येक मंत्रों से एक २ वार आहुतिः मज्बिला अभिक में छोड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि कमानुसार यथाकम इन मंत्रों से भाग रक्ले:—

त्र्यों सानुगायेन्द्राय तमः । सानुगाय यमाय तमः । सानुगाय वरुणाय तमः । सानुगाय सोमाय तमः । मरुद्भ्यो तमः । त्रप्रद्भ्यो तमः । वनस्पतिभ्यो तमः । श्रियै तमः । भद्रकाल्यै तमः । ब्रह्मपतये तमः । वास्तुपतये तमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो तमः । दिवाचरेभ्यो मू-तेभ्यो तमः । तक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो तमः । सर्वोत्मभूतये तमः ॥ विश्व

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे। इस के अनन्तर लवणान अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे। इस में प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेपेड्डवि ॥ मनु॰ ३ । ९२ ॥

इस अकार "श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपम्योनमः, पापरोगिम्यो नमः, वायसभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः" घर कर परवात् किसी दुःसी, बुभुक्तितं, पाशी अथवा कुत्ते कीये आदि को दे देवे । यहां नमः राज्द का अर्थ अल अर्थात् कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कीये और कृमि अर्थात् चीटी आदि को अल देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का मयोजन यह है कि पाकराालास्य वायु का शुद्ध होना और(जी श्रज्ञात श्रष्टछ जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना)॥

अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि नि-श्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्णविद्वान्, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उस को प्रथम पाद्य अर्थ और आवमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक विठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा सुश्रूषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्सक्त कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोन्न की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपना चालचलन भी उन के सदुपदेशानुसार रक्खे । समय या के गृहस्थ और राजादि भी श्रतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु:—

## पापिएडनो विकर्मस्यान् वैडालवृतिकान् शठान् । हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मावेणापि नार्चयेत्॥ मनु ०४ । ३ ० ॥

(पालगड़ी) वेदनिन्दक, वेदिवरुद्ध आचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो वेदिवरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला श्विप और स्थिर रह कर ताकतार भपट से मूचे आदि पाणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालष्ट्रिक (राठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा मानें नहीं (हेतुक) कुलर्का व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदिदाशक्ष और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकने वाले (वकबृत्ति) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थितके समान होकर भट मच्छी के पाण हर के अपना खार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के वेरागी और खार्का आदि हठी दुराग्रही वेदिवरोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिये। क्योंकि इन का सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवनिति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविचारूपी महासागर में डुबा देते हैं। इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्ता, धर्म, सभ्यता आदि सुम गुर्णों की वृद्धि। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को मुख मास होना अर्थात् शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बृद्धि बल करका मह के धर्म, अर्थ, काम और मोच्च का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इस को देव-

**W** 

यज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को सुद्ध कर देता है। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महालाओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान बहेगा उस से सत्याऽसस्य का निर्शय कर सत्य का महण और असत्य का त्याग करके मुखी रहेगा। दूसरा कृत-ज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उस का बदला देना उचित ही है। विलिवेश्वरेव का भी फल जो पूर्व कह आये वहीं है। जब-तक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखरण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है विना अतिथियों के संदेहनिवृत्ति नहीं होती संदेहनिवृत्ति के बिना दरनिश्चय भी नहीं होता निश्चय विना मुख कहां ?

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लोडाांश्व तन्मृलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु ० ४ । ९२ ॥ रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ रारीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि ।

नाधर्मश्चिरितो लोके सद्यः फलति गौरिव।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि कन्तिति ॥ मनु • ४।१७४॥

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे मुख के मूर्लों को काटता चला जाता है। इस कम से:—

त्र्राधर्मेशिधते तावत्ततो भद्राणि पर्वति ।

ततः सक्ताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु ० ४ । १ ७४ ॥

अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ ( जैसा तालाव के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण कपट पायंड अर्थात् रक्ता करनेवाले वेदों का ख-गडन और विश्वासघातादि कमों से पराये पदार्थों को ले कर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धना-दि ऐश्वर्य्य से खान, पान, वस्न, आभूषण, यान, स्थान, मान, अतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शतुओं को भी जीतता है परचात् शीघ नष्ट हो जाता है जैसे जड़ से काटा हुआ कुत्त नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु दौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाम्बाहृदरसंयतः ॥ मनु॰ ४ । १७५॥

विद्वान वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्तपातरहित होकर सत्य के अहरा और असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्थ अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्ता किया करे।।

ऋतिक् पुरोहिताचार्ध्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः । वालवृद्धातुँरवैँथैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥ मातापित्रभ्यां यामीभिर्म्भाता पुतेण भार्यया । दुहिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु ० ४ ॥ १७९ । १८० ॥

( ऋतिक्) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चालचलन की शिक्ता-कारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ाने हारा ( मातुल ) मामा ( श्रतिथि ) जिस की कोई श्राने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( बृद्ध ) बु-इदा ( आतुर ) पीड़ित (वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) खगोत्र वा खबर्श्वस्थ (संबन्धी ) श्वसुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( आता ) माई ( भार्या ) स्त्री ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

त्र्यतपस्त्वनधीयानः प्रतिब्रहरुचिद्दिजः।

त्र्यम्भस्यश्मश्लवेनेव सह तेनैव मज्जिति ॥ मनु० ४। १९०॥ एक (अतपाः) नश्चर्य सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा (अनधीयानः) विना पदा हुआ तीसरा (पितप्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों पत्यर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःलसागर में दूवते हैं। वे तो दूवते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ दुवा लेते हैं:— तिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादानुरेव च ॥ मनु० ४ । १९३ ॥

जो भर्म से प्राप्त हुए भन का उक्त तीनों को देना है वह कान दाता का नाश इसी जन्म श्रीर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो:—

यथा प्रवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ मनु ०४ । १९४॥ जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जलमें तरने वाला इव जाता है बैसे अज्ञानी दाता और प्रहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखंडियों के लन्नण।

धर्मध्वजी सदालुब्धश्वाधिको लोकदम्भकः । वैडालत्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वामिसन्धकः ॥ १ ॥ स्त्रधोद्दक्षिनैष्क्रतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । इाठो मिथ्याविनीतश्च वकनतचरो ।हिजः॥ २ ॥

मनु॰ ४॥ १९५ । १९६॥

( धर्मध्वजी ) धर्म कुझ मी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठग ( सदालुब्ध: सर्वदा लोभ से युक्त ( छाद्दिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) संसारी मनुष्य के
सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे ( हिंसः ) प्राशियों का धातक अन्य से वैरबुंहि रुखने वाला ( सर्वामिसन्धकः । सब अच्छे और बुगें से भी मेल रक्खे उसे को वैडालवृतिक अर्थात् विडाले के समान धृत और नीच सममो ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) कीर्ति
के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नैष्कृतिकः ) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा मर अपराध किया
हो तो उसका बदला प्राया तक लेने को तत्पर रहे ( खार्थसाधन । ) चाहें कपट अधर्म
विश्वासधात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( राठः ) चाहें अपनी बात मू
ठी क्यों न हों वरम्तु हठ कभी न छोड़े ( मिध्याविनीतः । मृंठ मृंठ उपर से शील संतोष और साधुता दिखलाये उस को ( वक्षत ) बगुले के समान मीच समभो ऐसे २
लक्ष्त्यों वाले पाखाडी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म द्रानैः सिन्धनुयाहरूमीकामिव पुत्तिकाः।
परलोकसहायार्थं सर्वमूतान्यपीडवन् ॥ १ ॥
नामुत हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रहारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठतिकेवलः॥ २ ॥
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोनु मुङ्के सुरुतमेक एव च दुष्रुत्तम् ॥ ३ ॥
मनु ० ॥ २३८—२४०॥
एकः पापानि कुहते फलं मुङ्के महाजनः।
मोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते॥ ४ ॥
महाभारते। उद्योगप०प्रजागरप०॥ त्र्य० १२ ॥

मृतं शरीरमुतसूज्य काष्टलोष्टसमं जितौ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्भस्तमनुगच्छति ॥५॥ मनु•े४। २४१॥

की और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् बांमी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा व दे कर परलोक अर्थात् परजन्म के मुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न की न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये अर्कला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो मुख और अधर्म का जो दुं:खरूप फल उस को भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समम्म लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष वाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनिवाले दोषमाणी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्जा ही दोष का माणी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मट्टी के देले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ण विमुख होकर चले जाते हैं कोई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का सक्री होता है ॥ ४ ॥

तस्मादमी सहायार्थ नित्यं सिटिचनुयाच्छनैः । धन्मीस हि सहायेन तमस्तरित दुस्तरम् ॥ १ ॥ धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा ह्याकिन्सिमम् । पर्लोकं नयत्वाशु मस्यन्तं स्वश्ररोरिणम् ॥ २ ॥ मनु॰ ४ ॥ २४२ । २४३ ॥

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में मुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सब्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःस्-सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को मधान सम्भाता जिस का धर्म के अनुष्ठान से पाप दूर हो गया उस को प्रकाशस्त्रप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीव प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:—

दहकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंबसन । त्र्राहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गे तथाव्रतः ॥ १ ॥ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तान्तु यः स्तेनयेहाचं स सर्वस्तेयक्रचरः ॥ २ ॥ त्र्राचाराव्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । त्र्राचाराव्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । त्र्राचाराव्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । त्र्राचाराव्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

सदा ढदकारी, कोमल खमान, जितेन्द्रिय, हिंसक कूर दुष्टाचारी पुरुषों से प्रथक्
रहने हारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को माप्त होने ॥ १ ॥
परन्तु यह मी ध्यान में रक्से कि जिस बाणी में सब अर्थ अर्थाद व्यवहार निश्चित होते
हैं वह बाणी ही उन का मूल और बाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस बाणी को
बोर्नेनोस्ता अर्थात्। सिध्यामापण करता है वह सब चोरी आदि पाणे का करने बाला है।
॥ ६ ॥ इसलिये मिध्यामापणादि रूप अर्थम को बोड़ जो भूमीजार अर्थाद ब्रह्मचं जिन्तेन्द्रियल से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अर्धाद ब्रह्मचं को नाम होता
है तथा बो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाग करता है उस के आवस्य को
सदा किमा करें ॥ ६ ॥ वर्षोकिः—

#### सत्यार्थमकाशः ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनु ० ६। १ ५ ७ ॥

जो दृष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुं:खभागी भीर निरन्तर व्यक्षियुक्त है। कर अल्यायु का भी भीगने हारा होता है ॥ इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:—-

यदात्मवदां कर्म तत्तवत्तेत वर्जयेत् । यदात्मवदां तु स्यात्तत्तत्तेत्रेन यत्नतः ॥ ५ ॥ सर्व परवदां दुःखं सर्वमात्मवदां सुखम् । एतदिचात्ममासेत लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥

मनु० ४ ॥ १५९ | १६० ॥

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग श्रीर जो २ खाधीन कर्म हो ंउस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख ऋौर जो २ म्वाधीनता है वह २ सब मुख यही संनेप से मुख ऋौर दुःख का ल-इत्या जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि:र्क्स चौर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार ऋर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर शियाचरण अनुकृत रहना व्यभिचार वः विरोध कर्मा न करना पुरुष की त्राज्ञानुकृत घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के त्रा-धीन रहना दुष्ट न्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थान् यही निश्चिय जानना कि जब विवाह होने तब स्त्री के साथ पुरुष कीर पुरुष के साथ स्त्री विक चुकी अर्थात् जो की श्रीर पुरुष के साथ हाब, भाव, नलशिलाग्रपर्यन्त जो कुन्न हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है की वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें इन में बड़े श्रीमेयकारक व्यभिचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पक्षि के सांच की और की के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो बाबाग्यवर्शस्थ हों तो पुरुष लडकों को पढ़ावे तथा मुशिक्तिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश बीर वक्त-त्व करके उन को विद्वान करें सी का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात् सरकार करने योग्य देवी स्त्री है जनतक गुरुकुल में रहें तनतक माता पिता के समान अ-

ध्यापकों को सममें और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिप्यों को सममें पड़ाने होरे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहियें:--

श्रात्मज्ञानं समारम्भितितिचा धर्मिनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निषेवते प्रश्नातानि निन्दितानि न सेवते ।

श्रमास्तिकः श्रद्धधान एतत्पिएडतलक्षणम् ॥ २ ॥

विश्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात् ।

नासम्प्रष्टोह्यपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्खान्त नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

श्राप्यमभिवाञ्खान्त नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ उद्धवान् प्रतिभानवान् ।

श्राशु प्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

श्रमंभिकार्यमर्थादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरमजागर अध्याय ३२ के रलोक हैं—( अर्थ ) जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहे मुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित रहे जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषयसम्बन्धी क्स्तु आकर्षण न कर सकें वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कमों का सेवन, अर्धम्युक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त अद्यालु हो यही पण्डित का कर्तव्याकर्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शीष्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े मुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में मयुक्त करे अपने लार्थ के लिये कोई काम न करे विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मित न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अर्थोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे

आपत्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात न्याकुल न हो नहीं बुद्धिमान पण्डित है ॥ ४ ॥ जिस की वाणी सन विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिषुण विचित्र, राम्बों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य वर्क और स्युविमान प्रन्थों के स्थार्थ अर्थ का शीन नक्ता हो नहीं पिएडत कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की मज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का अवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात् अष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या धर्म अर्थेर उत्तमाचार की शुद्धि हो कर प्रतिनिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और पूर्व के लक्षणः——

श्रश्चतश्च समुच हो दरिद्रश्च महामनाः । श्रर्थाञ्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ श्रनाहृतः प्रविद्याति ह्यष्टण्टो बहु भाषते । श्रविश्वस्ते विश्वसिति मृढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये रलोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरमजागर अध्याय ३२ के हैं—( अर्थ ) जिस ने कोई शास न पदा न मुना और अतीव धमएडी दरिद्र होकर बड़े २ मनोरथ करने हारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान लोग मूद कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये समा वा किसी के घर में प्रविद्व हो उच्च आसन पर बैठमा चाहै विना पूछे सभा में बहुत सा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूद और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अध्यम् अस्मर्म, अस्सम्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है। अब विद्याधियों का लक्क्याः—

न्त्रालस्यं मदमोही च चापलं गोष्टिरेव च । स्तव्यता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च । एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यायिनी मताः ॥ १ ॥ सुखायिनः कुतो विद्या कुतो विद्यायिनः सुखम् । सुखायी वा त्यजेहिद्यां विद्यायी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥ ये भी विदुरमजागर व्यव्यास २५ के ब्लीक हैं ( अर्थ ) ( आलस्य ) अर्थात् शारि और बुद्धि में जड़ता, नरा, मोह किसी बस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना मुनना, परते पदाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सातदोव विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या मी नहीं आती ॥ मुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़नेवाले को मुख कहां? क्योंकि विध्यमुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयमुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना विध्यमुखार्थी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है:—

### सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् । ब्रह्मचर्ये दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य श्रथ:स्वलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सचा और वे ही विद्वान होते हैं ॥ इसलिये शुभलचाएयुक्त अध्याप-क और विद्यार्थियों को होना चाहिये ऋध्यापक लोग ऐसा यह किया करें जिस से वि-द्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता मुरीलतादि शुभगुणयुक्त श-रीर और श्रात्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समय वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों सदा उन की कु-चेष्टा छुडाने में श्रीर विद्या पढाने में चेष्टा किया करें। श्रीर विद्यार्थी लोग सदा जिते-न्द्रिय शान्त पढनेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुवार्थ करें जिस से पु-र्श विद्या, पुर्श ऋायु, परिपूर्श धर्म श्रीर पुरुषार्थ करना या जाय इत्यादि ब्राह्मरा बर्स के काम हैं। हित्रियों का कम राजधर्म में कहेंगे। वैश्यों के कम ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आवा सामार्थ काम का अवस्था करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रहा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शुद्ध सब सेवाओं में चतुर वाकविचा में निप्स अतिश्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इस के खान, पान, बस, स्थान विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें चारों वंशों को परस्पर पीति, उपकार, सज्जनता, मुख, दु:ख, हानि, लाभ में ऐकमस्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का न्यय करते रहना । स्त्री वा पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि:

# पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्रोन्यगेहवासश्च नारीसन्दुषणानि पट् ॥ मनु०९।१ १ ॥

मद्य भांग आदि मादक द्रन्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सक्त, पितिवियोग, अकेली जहां तहां न्यर्थ पाखराडी आदि के दर्शन के मिष से फिरती रहना और पराये घर में जा के शयन करना वा बास ये छः स्था को दृषित करनेवाले दुगुर्थ हैं। और ये पुरुषों के भी हैं। पिते और स्था का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशानक में जाना और दूमरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरियों में यात्रार्थ जावे तो स्था को भी साथ रक्ले इम का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्था और पुरुष के बहुत विवाह होने सोंग्य हैं वा नहीं (जत्तर) युगपत न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ? (जत्तर) हो जैसे:—

सा चेदचतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा । पौतर्भवेन भन्नो सा पुनः संस्कारमहिति ॥ मनु ० ९।१७६॥

जिस की वा पुरुष का पाक्षिमहरामात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अक्तत्योनि की और अक्तत्वीर्थ पुरुष हो उन का अन्य की वा पुरुष के साथ क्षुतिबंद्ध होना व्यक्तिये किन्तु त्रावाण क्षित्रय और वैश्य वर्णों में क्ष्त्रयोनि की क्ष्तत्वीर्थ पुरुष का पुत्रविवाह न होना वाहिये ( प्रश्न ) पुनर्विवाह में क्या दोष है ! ( उत्तर ) ( पहिला ) की पुरुष में मेम न्यून होना क्योंकि जब वाहे तब पुरुष को की और की को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब की वा पुरुष पित वा की के मन्ते के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम की वा पूर्व पित के पदार्थों को उड़ाले जाना और उन के कुरुष्ववालों का उन से क्ष्रगड़ा करना ( तीसरा ) बहुत से भद्रकुल का नाम वा विन्ह भी न रह कर उस के पदार्थ किन्न मिन्न हो जाना (ची-वा) पतिनत और कीत्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( प्रश्न ) जब वंश्व के मर्भावता की अस का अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( प्रश्न ) जब वंश्व के मर्भावता की अस का की कर की पर-वार्थ के मिन्न प्रतिवाह होना अच्छा है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की मुक्ष ब्रह्मवर्थ में स्थित रहना चाहैं तो कोई भी उपत्रव न होगा और जो कुल की पर-

#### चतुर्थसगुल्लासः ॥

म्परा रखने के लिये किसी अपने खजाति का लडका मोद हो लेगें उस से कुल चलेगा ग्रीर व्यक्तिचार भी न होगा भीर जो ब्रह्मचर्व न रख सकें तो नियोग करके सन्तानी-त्यत्ति कर लें ( प्रश्न ) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? ( उत्तर ) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिसा का घर छोड पति के घर की पाप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता स्मीर विधवा सी उसी विवाहित पति के घर में रहती है 🗙 दसरा ) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं (ऋ) र विधवा लडके वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता न उस का स्वत्व उन लंडकों पर रहता किन्त वे मृत पति के पत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं)(तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है श्रीर नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री परुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष श्रापस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यह किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा प्रथक २ ? ( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा मेद है जितने पूर्व कह त्राये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक प्रति श्रीर एक ही की मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं श्रीर नियक्त की प्रका हो वा चार से अधिक सन्तानीत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात जैसा कमार कमारी की का वि-वाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष भर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सक्त में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का अवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री श्रापने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहै उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध झूट आये श्रीर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियु-क्त की दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लंडकों का पालन करके नियुक्त पुरुष की दे देवे ऐसे एक विथवा सी दी अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सम्सान कर सकती और एक मृतसीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर संकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की भाका बेद में है।

डुमां (त्विमिन्द्रं मीदः सुपतां समगां रुणु ।

### दर्शास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकाद्दशं र्रुधि ॥ ऋ॰॥ मं॰ १० । स् ८५ । मं॰ १५ ॥ ४४

हे ( मीर्व, इन्द्र ) वीर्य सींचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र श्रीर सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री.में दश पुत्र उ-त्यन्न कर श्रीर ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरु-वों से दश सन्तान उत्पन्न कर त्रीर ग्यारहवें पति को समम । इस वेद की त्राज्ञा से ब्रा-बाण सत्रिय और वैश्यवर्णम्थ की और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्वल, निर्वृद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्वत्त, अल्यायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं ( प्रश्न ) यह नि-योग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्य-भिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है इस से यह सिद्ध हुआ कि . जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्य-भिचार न कहावेगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यमिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु ,यह वेश्या के सदश कर्म दीखता है ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है त्रौर नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे की लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ! ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिकमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वामाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपात-नरूप अूणहत्या और विभवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो : क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति ऋौर विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहं सकें किन्तु निवाह या नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह

(ऋौर ऋापत्काल में नियोग ऋवश्य होना चाहिये इस से व्यमिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है) और गर्भहत्या मर्वथा ट्रंट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म वि-वाह और नियोग से निवृत होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( पश्च ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता हो-ती है वैसे नियोग में भी, अर्थात्(जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तत्र अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करें गे जो अन्यथा करें तो पापी श्रीर जाति वा राज्य के देएडनीय हों)। महीने में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्षपर्यन्त पृथक् रहेंगे ( पश्न ) नियोग ऋपने वर्ण में होना चाहिये वा अप्य वर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुषं के साथ ऋर्थात् वैश्या स्त्री वैश्य चत्रिय और बाह्म ए के साथ चत्रिया स्त्रिय और बाह्म ए के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्थ यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्णी का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से ऋर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानीत्पत्ति करना ( परन ) पुरुष को नियोग करने की क्या त्र्यावश्यकता है क्योंकि वह दूसरा वि-वाह करेगा ? ( उत्तर )(इम लिख त्राये हैं द्विजों में स्त्री त्रीर पुरुष का एक ही वार विवाह होना बेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही वि-वाह होने में न्याम और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत-स्नीक पुरुष के विवाह, होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है ( जैसे विधवा स्नी के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित ऋर्थात् स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का महण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी) और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? ( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखे। श्रीर मुनोः---

्रैं कुई।स्विद्योषा कुड वस्तीगृदिवना कुहीभिपित्वं केरतः कुही-पतुः । को वी शयुवा विध्वेव देवरं मर्थे न योषी कणुते सुधस्थ स्त्रा ॥ ऋ ० ॥ मं ० १ ० । सू ० ४ ० । मं ० २ ॥

अति विधिनोस्तवेदं पत्युंजीनित्वम्मि सं विभूथ ॥ ऋ । ॥ मं ।

अर्थ दिधिनोस्तवेदं पत्युंजीनित्वम्मि सं विभूथ ॥ ऋ । ॥ मं ।

अ । स ॰ १८ । मं ॰ ८ ॥

हे ( श्रश्वना ) स्त्री पुरुषो जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा और ( योषा, मर्यन्त ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शब्या में एकत्र होकर सन्तानों को ( आ, कृणते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष ( कुहिसिद्दोषा ) कहां रात्रि और ( कुह बस्तोः ) कहां दिन में वसे थे ? ( कुहामिपित्वम् ) कहां पदार्थों की माप्ति ( करतः ) की ? और ( कुहोषतुः ) किस समय कहां वास करते थे ! ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सक्त ही में रहें । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को महण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ! ( खत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समभे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में:——

देवरः कस्माद् हितीयो वर उच्यते ॥ निरु॰ ॥ त्र्प्र॰ ३ । खंड १५॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बढ़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥

है (नारि) विभवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (शेषे) बाकी पुरुषों में से (अमि, जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति की (उपैदि) प्राप्त हो और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (इस्तमानस्य दिशिषोः) तुम्क विभवा के पुनः पाणिमहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के सिन्धे नियोग

**⊛** ·

होगा तो (इदम् ) यह (जनित्वम् ) जना हुआ नालक उसी नियुक्त (फ्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त (अभि, सम्, नभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।।

श्रदेवृष्ट्यपेतिष्ती हैिंध शिवा पुरुष्यः सुयमाः सुवर्चाः प्रजावती वीर्सूर्देवृकामा स्योनेममुग्निं गाहीपत्यं सपर्य ॥ श्रथर्व • ॥ कां • १४ । श्रनु • २ । मं • १८ ॥

हे (अपितध्न्यदेवृध्नि) पित और देवर को दुःल न देनेवाली स्त्री तू (इह) इस गृहाश्रम में (पशुम्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने हारी (सुयमाः) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्वशास्त्र विद्यायुक्त (मजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (वेवृकामा) देवर की कामना करनेवाली (स्योना) और सुल देनेहारी पित वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थसम्बन्धी (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) से-वन किया कर।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु • ९ । ६९ ॥

जो अस्तयोनि की विश्वा हो जाय तो पित का निज छोटा भाई भी उस से वि-वाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक की वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और बि-वाहित नियुक्त पितर्थों का नाम क्या होता है ( उत्तर ):—

सोमेः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद् उत्तरः । तृतीयो ऋग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्युजाः ॥ ऋ • मं • १ • । सू • ८५ । मं • ४ • ॥

है कि जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला निकाहित (पतिः) पति तुम्त को (विविदे ) मास होता है उस का नाम (सोमः ) सुकुमारतादि गुक्खपुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे ) मास होता वह (गन्धर्वः ) एक की से संधोग करने से गंबर्व जो (तृतीय उत्तरः ) हो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्निः ) अत्युष्णाता-युक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते ) तेरे (तृरीयः ) चौथे से ले के स्थारहर्वे तक

नियोग से पित होते हैं वे । मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा । इमां त्विमन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकती है (प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पित को 'क्यों न गिनें ! (उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो "विभक्त देवरम्" "देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते" "अदेवृद्धिनं" और "गन्धर्वो विविद उत्तरः" इत्यादि वेदममार्थों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पित प्राप्त नहीं हो सकता।

देवराहा सापिण्डाहा स्त्रिया सन्यङ् नियुक्तया।
प्रजेप्तिताधिगनतन्या सन्तानस्य परिचये॥ १॥
ज्येष्ठो यवीयसो मार्घ्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥ २॥
त्र्यौरसः स्तेतजश्चैव॥ ३॥ मनु०९॥ ५९। ५८। १५९॥

इत्यदि मनुजी ने लिखा है कि ( सिप्यड ) अर्थात् पित की छः पीडियों में पित का छेटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा की का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतकीक पुरुष और विधवा की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा द्वय हो तब नियोग होवे । जो अपरकाल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की की से छोटे का और छोटे की की से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पितत हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अविध है इस के परचात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं परचात् विषयासक्ति गिनी जाती है इस से वे पितत गिने जाते हैं । और जो विचाहित की पुरुष भी दशवेंगर्भ से अधिक समागम करें तो कामी कीर निन्दत होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग संतानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशु-विद् काम कीड़ा के लिये नहीं ( पक्ष ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पित के भी ! ( उत्तर ) जीते भी होता है:—

### <del>क्रान्यमिन्द्रस्य सुभग</del>ेः पति मत् ॥ ऋ • मं • १ • । सू • १ • । मं • १ • ॥

जब पित सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने तन अपनी की को आजा देवे कि हे मु-भगे! सीमान्य की इच्छा करनेहारी की तृ (मत् ) मुक्त से (अन्यम्) दूसरे पित की (इच्छान ) इच्छा कर क्योंकि अन मुक्त से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी। तन की दू-सेर से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस निवाहित महाराय पित की सेना में तत्पर रहे नैसे ही की भी जब रोगादि दोनों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने तब अपने पित को आजा देवे कि हे खाभा आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुक्त से छोड़ के किसी दूसरी विधवा की से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति की जिये। जैसा कि पागड़ राजा की की कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राकद और विचित्रविध के मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की कियों से नियोग करके अध्वका अपना में धृतराष्ट्र और अध्वाहिका में पागड़ और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः सनाः। न्य विद्यार्थं षड् यद्द्योर्थवा कामार्थं तींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥ व बन्ध्याष्ट्रमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । एकाददो स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मन० ९ ॥ ७६ । ८१ ॥

विवाहित की जो विवाहित पित धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विका और कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्षतक बाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पित अवि तब नियुक्त पित छट्ट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक की को गर्भ न रहें), सन्तान होकर मर जायें तो दश्वें, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो म्यारहवें वर्ष तक और जो अ-पिय बोलनेवाली हो तो सद्यः उस की को छोड़ के दूसरी की से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो की को उचित है कि उम को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पित

के दायमागी सन्तान कर लेवे। इत्बादि प्रमाण श्रीर युक्तियों से स्वयंवर विवाह श्रीर वियोग से अपने २ कुल की उन्नित करे जैसा "श्रीरस" श्रर्थात् विवाहित पित से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दायमागी होते हैं ॥ अब इस पर स्त्री श्रीर पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य श्रीर रज को अमूल्य सममें जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री बेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सक्त में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं नोते जो कि साधारण बीज श्रीर मूर्ख का ऐसा वर्षमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य श्रिररूप इन्ह के बीज को कुन्तित्र में खोता है वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उस का फल उस को नहीं मिलता श्रीर "श्रात्मा ने जायते पुत्रः" यह बाह्मण अन्थों का बचन हैं ॥

## श्रङ्गांदङ्गात्सन्भंवासे ढदंयादधिजायसे ।

त्र्यात्मा वै पुलनामासि स जीव शार्दः शतम् ॥ तिरु॰ ३ । शा हे पुत्र ! तू अक्क २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इस-लिये तू मेरा त्रात्मा है मुक्त से पूर्व मत मेरे किन्तु सौ वर्षतक जी । जिस से ऐसे २ म-हात्मा श्रीर महारायों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट दित्र में बोना वा दुष्ट बीज अच्छे लेत्र में बुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सङ्कोच करना और दु:स्व भोगना पड़ता है इसलिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तबतक वे मिले रहैं जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पित्तयों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो म-नुष्यों में विवाह का नियम न रहै तो सब गृहाश्रम के श्रन्छे २ व्यवहार नष्टभ्रष्ट हो जायें कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्वल और अल्पायु होकर शीव २ मर जार्ये कोई किसी से भय वा लज्जा न करे बृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्वल और अल्पाय होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी म हो सके और न किसी का किसी पथार्थ पर दीर्थकालपर्यंत स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वशा बोम्ब है ( पश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्नी गर्भवती स्थिर रोगिशी अथवा पुरुष दीघेरोगी हो और दोनों की

### चतुर्थसमुल्लासः ॥

10

युवाबस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोगिवषय में दे चुके हैं। और ग्रेक्ती की से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा किसी की पुनेत्ती की से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुनोत्पित कर दे, परन्तु केश्यममन वा श्यमिचार कभी न करें। जहांतक हो बहांतक अपास वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रत्त्वण और रिवित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रिति से अपने र वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयक्त से तन भन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, शाग्रु, श्वग्रुर की अत्यन्त शुश्रुषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, बिद्वान, वैध और सत्युत्कों से पीति रख के और जो दृष्ट अधर्मी हैं उन से उपन्ना अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधारने का यक्ष किया करें। जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सन्तानों के बिद्वान् और सुशिन्ना करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण विद्वान् सुशिन्नायुक्त कर दें और धर्मपुक्त व्यवहार करके मोन्न का भी साधन किया करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द भोगे और ऐसे र श्लोकों को न माने जैसे:—

पिततोपि हिजः श्रेष्ठो न च शुद्रो जितेन्द्रियः ।
निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥
त्रश्रवालण्मं गवालण्मं संन्यासं पलपैतिकम्
देवराच सुतोत्पित्तं कलौ पठच विवर्जयेत् ॥
निष्ठे मृते प्रविजिते क्लीवे च पितते पतौ ।
पठचस्वापत्सु नारीणां पितरन्यो विधीयते ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के रलोक हैं। जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ श्रीर श्रेष्ठ कर्मकारी शुद्र को नीच मौने तो इस से परे पद्मपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा !। क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती! श्रीर यह दृष्टान्त भी विषम है क्योंकि द्विज और शुद्र मनुष्यजाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं क्यंचित पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दाष्टीन्त में मिल भी जाने तो भी इसका आशय अधुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ जब अश्वासम्भ अर्थात् घोड़े को मार के अथवा अवसम्भ गाथ को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का किलयुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो किलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है और संन्यास की वेदादि शाओं में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो स-वंदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पित करना वेदों में लिखा है तो इस श्लोक का कर्ता क्यों भूंमता है ? ॥ २ ॥

यदि (नष्टे) अर्थान् पित किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में क्षां नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पित आ जाय तो वह किस की क्षी हो ? कोई कहे कि विवाहित पित की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या क्षी के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पट़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से मी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना चाहिये॥ ३॥ (१२%) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर) चोहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे "अक्षोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुक्ताच, देव्युवाच" इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के अन्य रचना इसलिये करते हैं कि सर्व मान्य के नाम से इन अन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसलिये अनर्थ गाथायुक्त अन्य बनाते हैं कुछ २ प्रचिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकृल है अन्य म्मृति नहीं। ऐसे २ ही अन्य जालअन्थों की व्यवस्था समम्भ लो (अश्ल ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? (उत्तर) अपने २ कर्चव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तुः

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥ मनु॰ ६ । ९० ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व त्र्राश्रमाः॥ ३॥ यस्मात्तयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थेनैव धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमत्तयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मन् २ ३ । ७७-७९ ॥

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं होते बैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है। इसलिये मोच्न और संसार के मुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। जो गृहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीर और निर्वल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को श्रच्छे प्रकार धारण करे। इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्थ्य वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में मुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के जाता हों इसलिये गृहाश्रम के मुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वीक्त स्वयंवर विवाह है। यह संचेष से समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्ता लिख दी। इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा।।

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये चतुर्थः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥

(1)



 $\otimes$ 

#### श्रथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वच्यामः ॥

ब्रह्मचर्घ्याश्चमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवे हिनी भूत्वा प्रवजेत् ॥ शत कां • १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम की समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवें अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है।।

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको हिजः ।
वने वसेनु नियतो यथावाहिजिनेन्द्रियः ॥ १ ॥
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपिलतमात्मनः ।
श्रिपत्यस्यैव चापत्यं तदारएयं समाश्रयेत् ॥ २ ॥
संत्यच्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम् ।
पुतेषु भार्या निःन्निष्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥
श्रीमहोतं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।
ग्रामादरएयं निःस्त्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥
मुन्यनैविविधेर्मेच्यैः ज्ञाकमूलफलेन वा ।
एतानेव महायज्ञानिविधेहिधिपूर्वकम् ॥५॥ मनु ० ६ । १ — ५ ॥
स प्रकार स्वावक श्रश्वीत ब्रह्मचर्णविक ग्रह्मस्त्र हर्ना दिन वर्षान्य स्वावक

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्य्यपूर्वक गृहाश्रम का कत्ती द्विज अर्थात् ब्राह्मण स्तत्रिय श्रीर वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा श्रीर यथावत् इन्द्रियों की जीत के वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केरा और त्वचा दीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब बन में जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्तादि सब उत्तमीत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के बन में निवास करे ॥ ३ ॥ साक्रोपाक अम्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल हरेन्द्रिय हो कर अरएय में जाके बसे ॥ ४ ॥ नानाप्रकार के सामान आदि अस्त, सुन्दर २ शाक, मृल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसेवा

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैतः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १ ॥ अप्रयत्तः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराद्दायः ।

ऋौर ऋाप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

शरणेष्वममश्चेव वृद्धान्तितनः ॥ २ ॥ मनु ०६ । ८ । २६॥ स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सव का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पढ़ार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥१॥ शरीर के मुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृद्धा के मूल में वसे ॥ २॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैन्नचर्या चरन्तः । सूर्व्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्नाऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड • ॥ खं • २ । मं • ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग बन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके मिल्ला-चरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलामरहित परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के श्रानन्दित हो जाते हैं॥

श्रम्यादेधामि सुमिधममें व्रतपते त्विय । वृत्तरुचे श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दी तितो श्रहम् ॥ यजुवेद ॥ श्रध्याय २०। मं ० २४॥ १०००

8

### सत्यार्थमकाशः ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होमकर दीवित हो कर वत-सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास मुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात् जब संन्यासप्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासप्रहण करे॥ इति संदोपेण वानप्रस्थविधिः॥

### त्र्रथ संन्यासविधिः॥

वनेषु च विद्धत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥ मनु॰ ६ । ३३ ॥

इस प्रकार वन में त्रायु का तीसरा भाग त्रर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष-पर्च्यन्त वानप्रस्थ हो के त्रायु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिवार् ऋथीत् संन्यासी हो जावे (प्रश्न ) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न कर के संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता है वा नहीं ! (उत्तर ) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ! (उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फैंसे वह महापापी और जो न फैंसे वह महापुग्यात्मा सत्पुरुष है।

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेहनाहा गृहाहा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् ॥

ये ब्राह्मशामन्थ के वचन हैं। जिस दिन वैराम्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यासब्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पक्तकम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वान्त्रस्थ करे गृहाश्रम ही से संन्यासब्रहण करे श्रीर तृतीयपक्त यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी "यतयः, ब्राह्मशम्य विज्ञानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तुः—

नाविरतो दुश्वरितान्नाज्ञान्तो नासमाहितः । नाज्ञान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

कठ । वल्ली २। मं ॰ २३॥

....

जो दुराचार से प्रथक् नहीं जिस को शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये:—

यच्छेहाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेद् ज्ञान त्र्यात्मिन । ज्ञानमात्मिन महित नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त त्र्यात्मिन ॥ कठ । वल्ली ३ । मं ॰ १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आ-त्या में लगावे और उस ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तख-रूप आत्मा में स्थिर करे।

परीक्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन । तिहज्ञानार्थे स गुरुमेवाभिगच्छेत् सिनत्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुंड • । खंड २ । मं • १२ ॥

सव लौकिक भोगों को कर्म से मंचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थान् संन्यासी वैराम्य को प्राप्त होने क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो:—

त्र्याविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितन्तन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा त्र्यन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥१॥ त्र्याविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्थो इत्यभिमन्यान्ति बा लाः । यत्कर्भिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः स्नीणलोका- इच्यवन्ते ॥ २ ॥ मुंड ० । सं० २ । मं० ८ । ९ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गित को जाने होरे मृद जैसे अंधे के पींछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमगा करने वाले वालबुद्धि हम कुतार्थ हैं ऐसा मा- नते हैं जिस को केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जाभ और जना स-कते वे आतुर होके जन्म मरणारूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये:—

वेदान्तिवज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुरुड । सं २ २ । मं ० ६ ॥

जो वेदान्त श्रर्थात् परभेश्वरप्रतिपादक वेदमंत्रों के श्रर्थ ज्ञान और आचार में श्रच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तः करण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिमुख को प्राप्त हो मोग के पश्चात् जब मुक्ति में मुख की श्रविध पूरी हो जाती है तब वहां से छूट कर संसार में श्रोते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि:—

न वै सदारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यदारीरं वावसन्तं

न प्रियाप्रिये स्पृत्रातः ॥ ब्रान्दो । प्र ० ८ । स्वं ० १२ ॥

जो देहधारी है वह मुख दुःख की प्राप्ति से प्रथक् कभी नहीं रह सकता श्रीर जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध हो कर रहता है तब उस को सांसारिक मुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:---

पुत्तेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्का-चर्य चरन्ति ॥ शत • । कां • १४ । प्र • ५ । बा • २ । कं • १॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग होके संन्यासी लोग भिक्तुक हो कर रात दिन मोक्त के साधनों में तत्वर रहते हैं॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा बाह्मणः प्रवजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदिवणाम् । ज्यात्मन्यग्नीन्समारोप्य बाह्मणः प्रवजेद् गृहात् ॥ २ ॥ यो दत्वा सर्वभृतेभ्यः प्रवजन्यभयं गृहात् । ¥

# तस्य नेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 🛩 मनु० ६ ॥ ३८ । ३९ ॥

प्रजापित अर्थान् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थान् यज्ञ करके उस में यज्ञीप-वीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच अपिनयों को प्राग्ग, अपान, व्यान, उ-दान और समान इन पांच प्राणों में आर्रापण करके ब्राह्मण ब्रह्मविन् घर से निकल कर संन्यासी हो जावे ॥ १। २ ॥(जो सत्र मृत प्राण्मित्र को अभयदान देकर घर से नि-कल के संन्यासी होता है उस ब्रग्गवादी अर्थान् परमेश्वरमक्राशित वेदोक्त धर्मादि विद्या-औं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिथे प्रकाशमय अर्थान् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है ॥(प्रश्न ) संन्यासियों का क्या धर्म है १ ( उत्तर ) धर्म तो पत्त्या-तरहित. न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि: -

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।
सत्यपूतां वदेहाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥
क्रुद्धचन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तदृशावकीणां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ २ ॥
त्र्रध्यात्मरितरासीनो निरपेत्नो निरामिषः ।
त्र्रान्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥
क्रुप्तकेशनखश्मश्रुः पाती दण्डी कुसुन्भवान् ।
विचरेत्रियतो दित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहेपत्तयेण च ।
त्र्रीहंसया च मृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत तताश्रमे रतः ।

तशः ॥

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्म्भकारणम् ॥ ६ ॥ फलं कतकवृत्तस्य यद्यप्यन्वुप्रसादकम् ॥ न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ प्राणायामा बाह्यणस्य त्यापि विधिवत्कताः। व्यात्रितिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः॥ ८॥ दह्यन्ते ध्मायमानानां धातृनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्रहात् ॥ ९ ॥ ्रप्राणायामैर्दहेदोषान् धारणामिश्र किल्विषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥ उचावचेषु भूतेषु दुईायामऋतात्मिमः। ध्यानयोगेन संपद्येद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ त्र्प्रहिंसयेन्द्रियासङ्गेवैदिकैश्वैव कर्मभिः। तपसश्चरणैश्चोप्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः। तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च ज्ञाश्वतम् ॥ १३ ॥ चतुर्भिरिप चैवैतैनित्यमाश्रमिभिद्विजैः। दशलचणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शौंचिमिन्द्रियनिश्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलचणम् ॥ १५ ॥ न्त्रनेन विधिन। सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ् शनैः शनैः । सर्वहन्हविनिर्मुक्तो ब्रह्मएयवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु ०

#### **38**2

## च्रा० ६ ॥ ४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ । ७०—७३ । ७५ | ८० | ९१ | ९२ | ८९ ॥

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य की छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा मंबादादि में कोई सन्यासी पर कोध करे अथवा निन्दा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप कोध न करे किन्तु सदा उस के कल्यागार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो ना-सिका के, दो आंख के और दो कान के द्विदों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥२॥ अपने ऋात्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसाढि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस मंसार में धर्म और विद्या के बदाने में उप-देश के लिय सदा विचरता रहै॥ ३ ॥ केश. नख. डाइी. मृख को छेदन करवाये सुन्दर पात्र द्राद और कुमुस्स ऋादि से रंगे हुए वस्त्रों को प्रहरा करके निश्चितात्मा सब भूतों की पीडा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड, सब प्राणियों से निर्वेर वर्त कर मोत्त के लिये सामर्थ्य बहावा करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दृषित वा भृषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष ऋर्धात संन्यासी सब प्राणियों में पद्मपातरहित होकर खबं धर्मात्मा और ऋन्यों को धर्मा-त्मा करने में प्रयत्न किया करे । ऋौर यह ऋपने मन में निश्चित जीन कि दंड कमंडल त्रीर काषायवस्त्र त्रादि चिन्हधारण धर्म के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि पाणियों के सत्योपदेश श्रीर विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली बृक्त का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है तदिप विना उस के डाले उस के नामकथन वा श्रवणमात्र से उल शुद्ध नहीं हो सकता॥ ७॥ इसलिथे ब्राह्मण ऋषीत् ब्रह्मवित् संन्यसी को उचित है कि ऋोंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे (परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परम तप है। ।। क्योंकि जैसे अमिन में तपाने और ग-लाने से धतुत्रों के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही पाणों के निमह से मन ऋदि इन्द्रियों के दोष मस्मीभृत होते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामें। से ऋात्मा, ऋ-न्तःकरण श्रीर इन्द्रियों के दोष, धारणाश्री से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से

अनीव्या के गुणे। अर्थात हर्भ शोक और अविद्यादि जीव के दोषों की अस्मीभृत करें ॥ १० ॥ इसी व्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों को दःख से जानने योग्य छोटे बडे पदार्थीं में परमात्मा की त्यापि उस की श्रीर श्रपने श्रात्मा श्रीर अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखा। ११॥ सब भर्ती से निर्वर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म श्रीर अलुक तपश्चरक में इस संसार में मोत्तपद को पर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर श्रीर करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निःम्प्रह कांचारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में श्रीर मरता पाक निरन्तर मुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संस्थासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दशलद्वारायुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्ष्ण ( घृति ) सदा धैर्ध्य रखना । इसरा ( जमा ) निन्दा म्नुति भानाऽपमान हानि लाभ ऋदि दःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा 💢 दम ) मन को सदा धर्म में प्रवृत कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा ( ऋम्तेय ) चोरीत्याग ऋर्थान् विना आज्ञा वा अन कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी श्रीर इस को छोड़ देना साहकारी कहाती है। पांचवां --- ( शीच ) राग द्वेष पच्चपात छोड के भीतर श्रीर जल मृतिका मार्जन आदि मे बाहर की पवित्रता रख-नी । छठा- ( इन्द्रियनियह ) अधर्माचरमां से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा च लीना । सातवां--- ( धीः ) मादक द्रव्य भृद्धिनाशक अन्य पटार्थ दण्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुपों का संग योगाभ्यास से बृद्धि का बदाना । त्राठवां - ( विद्या ) पृथियी से ले के परमेश्वरपर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा मन में वैसा वाली में जैसा वाणी में वैसाकर्म में वर्त्तना विद्या. इस से विपरीत ऋविद्या है। नववां ( सत्य ) (जो पदार्थ जैसा हो उस को वैसा ही सममान। वैसा ही वोलना श्रीर वैसा ही करना) तथा दशवां (अकोध) कोधादि दोषों को छोड के शान्त्यादि मुखों का बहुए करना धर्म का लक्तरण है (इस दश लक्तरणयुक्त पक्तपातरहित न्यायाचररण धर्म का सेवन चारों आश्र-मवाले करें ) और इस वेदोक्त धर्म ही में त्राप चलना त्रीरों को समभा कर चलाना सन्या-सियों का विशेष धर्म है।। १५ ।। इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदीषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्रन्द्वों से विमुक्त हो कर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होताहै। संन्यासियों

का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्मव्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मगुक्त व्यवहारों में प्रवृत कराया करें ॥

( प्रश्न ) संन्यासप्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा स्तियादि का भी ! ( उ- न्यू ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परो- पकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की नि- ष्टा ब्रीर वैराग्य के संन्यास प्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इ- सीलिये लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:

एप वोऽभिहितो धर्मो बाह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुरुयोऽच्चयफलः प्रेत्य राजधर्मान् निबोधत ॥ मनु ॰ ६ । ९ ७॥

यह मन जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्त्तमान में पुग्य ख-रूप और शरीर छोड़ पश्चान मुक्तिरूप अन्तय ब्रानन्ट का देनेबाला संन्यास धर्म है इस के आगे राजाओं का धर्म मुक्त से मुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार मख्य करके बाह्मण का है और च्त्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न ) सं-न्यासग्रहण की त्रावश्यकना क्या है ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की त्रावश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के विना विद्या धर्म कमी नहीं बढ सकता और दूसरे त्राश्रमों को विद्याप्रहण गृहकूत्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पत्तपात छोड़ कर वर्त्तना दूसरे आश्रमों को द्रकर है जैसा संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आ-श्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। परन्तु जो ब-मंचर्य से संन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ त्राश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता (प्रश्न) संन्यासग्रहण करना ईश्वर के अभिपाय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिपाय मनुष्यों की बढती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही

मुल्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) श्रच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीव्र नष्ट हो जाते हैं फिर बह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ जो तम कही कि "यह कृते यहि न सिध्यति कोडन दोपः" यह किसी कवि का वचन है, ऋर्थ-जो यह करने से भी कार्य सिद्ध न हो ते। इस में क्या दोष? अर्थात् कोई भी नहीं. तो हम तुम से पहते हैं कि गृहा-श्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मेरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समक्त के विरोध से लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक बेदोक्तधर्म्भ के उ-पदेश से परम्पर भीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यें। की बहती करेगा और सब मनुष्य संन्यासप्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासिक कभी नहीं छूट सकेगी जो २ संन्याभियों के उपदेश से धार्मिक म-नृष्य होंगे व सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( पश्च ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को कन्न कर्नन्य नहीं ऋन वस्त्र ले कर आनन्द में रहना आविद्यारूप संसार से मा-थापची क्यों करना? अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुभ्म को पाप पुग्य नहीं लगता क्योंकि शी-तोष्ण शरीर का, लुधा तृषा प्राण का और मुख दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात मुठे हैं इसलिये इस में फँमना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुग्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्तण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सची और किस की भूठी मार्ने? (उत्तर) क्या उन को ग्रच्छे कर्म भी कर्तत्र्य नहीं ? देखो ''वैदिकेश्चैव कर्मभिः'' मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ स-केंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित श्रीर पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न बस्नादि लेते हैं और उन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे त्रांख से देखना कान से सुनना न हो तो त्रांख श्रीर कान का होना व्यर्ष है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश श्रीर वेदादि सत्यशासों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं। श्रीर जो श्रविद्यारूप संसार से माथापची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिध्यारूप और पाप के बढ़ाने-हारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और

उस के फल का भागनेवाला भी त्रात्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे श्रविद्या-निदा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज़ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज़ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, ब्र-द्ध. मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज होने से अम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव की कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उन का उपदेश मिथ्या है ( प्रश्न ) सन्यासी सर्वकर्मिवनाशी श्रीर अभिन तथा घान को म्परी नहीं करते यह बात सची है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं " स-म्यङ् नित्यमास्ते यस्भिन् यद्वा सम्यङ् न्यम्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन म संन्यासः स प्र-शम्ता विद्यते यम्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिम से दृष्ट कर्मी का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह सन्यामी कहाता है इस में मुकर्म का कर्ता और टप्ट कर्मी का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता है ( पक्ष ) अध्यापन और उपदेश गृहम्ध किया करते हैं पुनः संन्यामी का क्या प्रयोजन है ! ( उत्तर ) मत्योपदेश सब श्राश्रमी करें श्रीर मुर्ने पर्न्त जितना श्रवकाश श्रीर निष्पत्तपातना संन्यामी को होती है उतनी ग्रहम्थों को नहीं हां जो ब्राह्मण हैं उन का यह काम है कि पुरुप पुरुपों को श्रीर स्त्री म्त्रियों को मत्योपदेश और पदाया करें जितना भ्रमण का अवकाश मन्यासी को मिलता है उतना गृहम्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता जब ब्राह्मण वेदाविरुद्ध आच-रण करें तब उन का नियन्ता संन्यसी होता है। इसलिय संन्यासी का होना उचित है ( पश्न ) "एकराति वसेद् मामे" इत्यादि वचनों से संत्यासी की एकत्र एकरात्रि मात्र र-हना अधिक निवास न करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोडे से अंश में तो श्रच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार र महीने तक पञ्चशिखादि श्रीर श्रन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। श्रीर "एकत्र न रहना" यह बात त्राजकल के पायगढ़ी सम्प्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र ऋधिक रहेगा तो हमारा पाखगड खंडित हो कर श्रिधक न वढ सकेगाः ( प्रश्न ) :---

> यतीनां काञ्चनं दयात्ताम्वृतं ब्रह्मचारिणाम् । चौराणामभथं दयात्स नरो नरकं बजेत ॥

XQ.

### सत्यार्थप्रकाशः ॥

इत्यादि बचनों का श्रिमियाय यह है कि संन्यासियों को जो मुबर्ण दान दे तो दा-ता नरक की प्राप्त होने ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमिवरोधी संप्रदायी और स्वार्थिस-धुवाले पौर्गाणकों की कल्पी हुई है। क्योंकि सन्यासियों को घन मिलगा तो ने हमारा स्वग्रहन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा ने हमारे श्राधीन भी न रहेंगे और जब भिक्तादि त्यवहार हमार श्राधीन रहेगा तो उरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में श्रन्छा समभ्यते हैं तो विद्वान् और परोपकार्ग संन्यासियों को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखी:

# विविधानि च रत्नानि विविक्तेष्पपादयेत्॥

#### मनु॰ ऋ ॰ ११ । ६ ॥

नाना प्रकार के रत मूबर्शादि धन (विविक्त ) अर्थात संन्याभियों को देवे और वह श्लोक भी अन्धक है क्योंकि संन्यामी को मुवर्श देने से यजधान नरक की जावे तो नांदी, मानी. हीरा त्रादि देने से र्का को जायगा ( प्रश्न ) यह पगिडतजी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि ' यतिहम्ते धनं द्दात् '' त्रर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन ऋविद्वान ने कपो-लकल्पना में रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पगपर ध-रने वा गठरी बांध कर देने से म्बर्ग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगन्नेम से ऋधिक ग्वलेगा तो चोरादि से पीटिन श्रीर मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में फॅसेगा क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भाग कर वा सब देख चुका है श्रीर जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययूक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी त्रावे वा जिमावे तो उस के पितर भाग जायें और नरक में गिरें ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का स्नाना स्नीर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब त्राते हीं नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब त्रपने पाप पूर्य के त्रानुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का त्राना कैसे हो सकता है ! इसिलिये यह भी बान पेटार्थी पुराशी और और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है

**X** 

यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना बेदादि शाकों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा (प्रश्न ) जो ज्ञक्षचच्चे से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह कठिनता से होगा और काम कारोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वान-प्रस्थ होकर जब दृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इंद्रियों को न रोक सके वह ज्ञक्षचर्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ! जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरद्धण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उस का वीर्च्य विचारागि का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है । जसे वैद्य और आषधों की आवश्यकता रागी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म दृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचिशखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनिधिकारी संन्यासमहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे "साम्राइ" कक-वर्ती राजा होता है वैसे "परित्राट्"संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्व-सम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पुजित होता है ॥

# विद्दन्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्दान् सर्वत पूज्यते ॥

यह चाणक्यनीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने. सृशिक्ता लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम ज्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बड़ाने तपश्चया करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म ध्यवहार का प्रहण और दुष्ट ध्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान केदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न) जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाली आदि हैं व भी संन्यामाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ?

( उत्तर ) नहीं क्यों कि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदिकर मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिध्या प्रपंच में फँम कर अपने खार्श के लिये दूसरों को अपने २ मत में फँसाते हैं नुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बहका कर अधी-गित को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसालिये इन की संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये खार्थाश्रमी तो पके हैं ! इस में कुछ संदेह नहीं । जो स्वयं धर्मा में चल कर सब संसार को चलात हैं आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्त्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में म्वर्ग अर्थात् मुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । यह मंत्रेष से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखा । अब इस के आगे गजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वनीस्वामिक्ठते सत्यार्थप्रकाहो सुभाषा-विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः

समुद्धासः सम्पूर्णः॥ ५ ॥



激

## श्रय राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः । संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं चित्रयेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ मनु० ७ । १ । २ ॥

श्रव मनुर्जा महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण श्रीर चारों श्राश्रमों के व्य-वहार कथन के परचान् राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का गजा होना चाहिये श्रीर जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परम सिद्धि प्राप्त होने उस को सब प्रकार से कहते हैं॥ १॥ कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैमा विद्वान मुशिन्ति होकर चित्रय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्ता न्याय मे यथावत् करे उसका प्रकार यह है:—

त्रीणि राजाना विदये पुरूणि परि विश्वानि मूप्यः सदांसि ॥ ऋ॰ ॥ मं०३ । सू॰ ३८ । मं॰ ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके ( विद्धे ) मुख्यप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के मन्वन्धक्रप व्यवहार में ( त्रींशि सदांसि ) तीन सभा अर्थात् विद्यार्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके ( पुरुषि ) ब हुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राशियों को ( परिभूषधः ) सब और से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म मुशिज्ञा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेने (च॥ १॥ ऋथर्व०॥ कां०१५। ऋनु०२। व०९। मं०२॥

सम्यं सुभां में पाहि ये च सम्याः समासदः ॥ २ ॥ ऋथर्व ० ॥ कां ० १९ । ऋतु ० ७ । व० ५५ । मं ० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (सिमितिश्च) संप्रामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें।। १॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आजा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् ! त् (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें।। २॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को खतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापित तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राज और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तो:

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमित न पुष्टं पशुं मन्यत इति ॥ शत • कां • २३ । प्र • २ । वा • ३ । कं • ७ । ८ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहिन्त) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा खाधीन वा उन्मत्त होके (राष्ट्री विशं पातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को स्वाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमित ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लृट खूंद अन्याय से दगड़ लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इसलिये:

इन्द्रों जयाति न परा जयाना ऋधिराजो राजंसु राज-

यातै। चर्कत्य ईड्यो वन्धंश्चोपुसयो नमुस्यो भवेह ॥ श्रय-र्वे॰॥ कां॰ ६। श्रनु॰ १०। व॰ १८। मं॰ १॥

हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य का कत्ती राजुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो राजुओं से पराजित न हो ( राजमु) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपिर विराजमान ( राजयाते ) प्रकाशमान हो ( च-ईत्यः ) सभापित होने को अत्यन्त योग्य ( ईक्यः ) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त ( वन्द्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और रारण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापित राजा करे ॥

हुमन्देवा स्रसप्तन्द्र्सुवध्वं महते ज्ञार्यं महते ज्येष्ठयाय मः हते जानराज्यायेन्द्रंस्येन्द्रियायं ॥ यजुः ।॥स्र० ९ । मं ०४० ॥

हे (देवाः) विद्वानो राजपजाजनो ! तुम (इसम्) इस प्रकार के पुरुष को (महते चत्रत्राय) बड़े चक्रवर्षि राज्य (महते ज्येष्ट्याय) सब से बड़े होने (महते जानराज्या-य) वड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपब्रध्नसुवध्वम्) सम्मति करके सर्वत्र पद्मपातर-हित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र समापति राजा को सर्वार्धारा मान के सब भूगो-ल राजुरहित करो और:

स्थिरा थेः सन्त्वायुंधा पराशुद्दे वीळ उत प्रतिष्कभें। यु-ष्माकंमस्तु तर्विषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनेः ॥ ऋ॰ ॥ मं॰ १। सु॰ ३९। मं॰ २॥

ईश्वर उपदेश करता है हे राजपुरुषो (वः) तुम्हारे (आयुधा) आग्नेयादि अस औ-र शतब्बी अर्थात् तोप भुशुगड़ी अर्थात् बन्दृक धनुष वाण तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के (पराणुदे) पराजय करने (उन प्रतिष्कमे) और रोकने के लिये (वीळ्) प्रशंसित और (स्थिरा) हद (सन्तु) हों (युष्माकम्) और तुम्हारी (तविषी) सेना प्रनी-यसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होश्रो परन्तु (मा म-त्यंस्थमायिनः) जो निन्दित अन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दृष्टाचारी होते हैं तब नष्ट अष्ट हो जाता है। महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुषों हो उस को राजसभा का पितरूप मान के सब प्रकार से उन्नाति करें। तिनों सभाओं की सम्मित से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सब के हितकारक कामों में समित करें सर्वहित करने के निये परतन्त्र और धर्मगुक्त कामों में अर्थात् जो र निज के काम हैं उन र में स्वतन्त्र रहें। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये:-

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव माता निर्द्धत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥ तपत्यादित्यवचैप चत्तंपि च मनांसि च । नचैनं मुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीत्तितुम् ॥ २ ॥ सोऽग्निर्भविन नायुश्व सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् । स सुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ मनु ० ॥ ४ । ६ । ७ ॥

वह सभेश राजा इन्द्र श्रर्थात् विद्युत् के समान रािष्ठ ऐश्वर्य्यकर्ता. वायु के समान सब के प्राण्वन् प्रिय और इदय की बात जानने हारा, यम पन्त्पातरहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक श्रंधकार श्रर्थात् श्राविद्या श्राव्याय का निरोधक. श्रान्त के समान दृष्टों को भम्म करनेहारा, वरुण श्रार्थात् बांधनेवाले के सहश दृष्टों को श्राव्यक्त के समान कोशों का पूर्ण करनेवाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्य्यवत् प्रतापी सब के बाहर श्रीर भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से श्रान्ति, वायु. सूर्य्य, सोम. धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दृष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य्य वाला होवे वही समाध्यक्त सभेश होने के योग्य होवे ॥ २ ॥ सच्चा राजा कीन है:—

狐

स राजा पुरुषो दग्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिमूः स्मृतः ॥ १ ॥ दएडः शास्ति प्रजाः सर्वा दएड एवाभिरत्तति । दएड: सुप्तेषु जागतिं दएडं धर्मी विदुर्बुधाः॥ २॥ समीक्ष्य स धृतः सन्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः । त्र्यसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥ दृष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्यरन्सर्वेसेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दग्रहस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥ यत श्यामा लोहिताचो दराडश्चरति पापहा । प्रजास्तत न मुद्यन्ति नेता चेत्साधु पञ्चति ॥ ५ ॥ तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६॥ तं राजा प्रणयन्सन्यक् तिवर्गेणिभवर्दते । कामात्मा विषमः जुद्रो दगडेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥ दएडो हि सुमहत्तेजो दुधेरश्राक्रतात्मभिः। धर्माद्दिचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ ८ ॥ सोऽसहायेन मृढेन लुड्धेनाकृतवुद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९॥ शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा। प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १ • ॥ मनु ० ॥ १७-१९ । २४-२८ । ३० । ३१ ॥

जो दग्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता और सब का शासनकर्ता,

वही चार वर्ण ऋौर चार ऋाश्रमों के धर्म का प्रतिभू ऋथीत् जामिन है ॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्तक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धि-मान् लोग दगड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दगड अच्छे प्रकार विचार से धार-ए किया जाय तो वह सब प्रजा को ऋानन्दित कर देता है और जो विना विचारे च-लाया जाय तो सब श्रोर से राजा का विनाश कर देता है।। ३ ॥ विना दंड के सब वर्ण द्षित और सब मर्यादा श्रिन्न भिन्न हो जायें। दएड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्श रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पा पों का नाशकरने हारा दग्रड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके त्र्यानन्दित होती है परन्तु जो दुग्ड का चलानेवाला पच्चपातरहित विद्वान् हो ते: ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान् धर्म ऋर्थ ऋौर काम की सि-द्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दग्ड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दराड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सि-द्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेड़ा ईप्यी करनेहारा सुद्र नीचबुद्धि न्याया\_ धीश राजा होता है, वह दगड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दगड बड़ा तेजोमय है उस को ऋविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नारा कर देता है ॥ = ॥ क्योंकि जो त्राप्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशित्ता से रहित, विषयों में त्रासक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो स-कता ॥ र ॥ श्रीर जो पवित्र त्रात्मा सत्याचार त्रीर सत्पुरुषों का संगी यथावत नीति-शास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषें। के सहाय से गुक्त बुद्धिमान् है वहीं न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलियेः ---

सैनापत्यं च राज्यं च दग्रडनेतृत्वमेवच ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहीत ॥ १ ॥
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत् ।
ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत् ॥ २ ॥
विविधो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।
सयश्राश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्यादशावरा ३ ॥ ॥

100

ऋग्वेदिविध्रज्ञिया समिवदिविदेव च ।

ग्यवरा परिषज्ञ्ञेया धर्भसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदिविद्धर्म यं व्यवस्येद् हिजोत्तमः ।

साविज्ञेयः परो धर्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतः ॥ ५ ॥

त्रश्रवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्त्वा धर्ममतिहदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तह्कूननुगच्छति ॥ ७ ॥

मनु॰ १२ ॥ १०० । ११०—११५ ॥

सब सेना और सेनापितयों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सपूर्ण वेद शासों में अविशा पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिव सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापित मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान राजा और ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में अप्टावेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद् होंके व्यवस्था करें उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहसों लाखों कोडों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जी अहाचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शुद्धवत् वर्तमाम हैं उन सहसों मनुष्यों के मिल

**(\*** 

लने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविधायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनु-त्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥ इस लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा धर्म्मसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे:—

त्रेविद्यभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् । त्र्यान्वीविकीं चारमविद्यां वार्त्तीरम्भाँउच लोकतः ॥ १ ॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापथितुं प्रजाः॥ २॥ दश कामसमुत्थानि तथाष्ट्री कोधजानि च। व्यसाननि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥ कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां कोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥ मृगयाचो दिवास्त्रप्तः परीवादः स्थियो मदः। तौर्घ्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः॥ ५॥ पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम्। वाम्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः॥ ६ ॥ इयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेल्लोमं तज्जावेतावुभौ गणौ॥ ७॥ पानमन्ताः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाकमम् । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गए। ॥ ८॥ दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदृष्णे।

कोषजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्वकं सदा ॥ ९ ॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतैवानुष्रिष्ठणः ।
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्दयसनमात्मवान् ॥ १० ॥
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
व्यसन्यधोऽधो वृजाति स्वर्योत्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥
मनु ० ७ । ४३—५३ ॥

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की क मींपासना ज्ञान विद्यात्रों के जाननेवालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनीति, न्यायविद्या आ-त्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को समावत् जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्चाओं का आरम्भ ( कहना और पूछना ) सीख कर सभासद् वा सभापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद् श्रीर सभापति इन्द्रियों को जीत श्रपने वरा में रख के सदा धर्म में वर्ते श्रीर त्रधर्म से हटे हटाए रहैं। इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो मन प्राण श्रीर शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को ऋपने वश में स्थापन करने को समर्थ क-भी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दहोत्साही होकर जो काम से दश श्रीर कोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उन की प्रयत्न से छोड श्रीर हुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँ-सता है वह ऋर्थ ऋर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित हो जाता है श्रोर जो क्रोध से उत्पन्न हुए त्राठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना ( ऋच ) ऋथीत् चौपड सेलना जुवा सेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्नि-यों का श्रतिसंग, मादकद्वव्य श्रर्थात् मद्य, श्रफीम, भांग, गांजा, चरस श्रादि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना, वा नाच कराना सुनना श्रीर देखना, वृथा इधर उधर घूमते र-हना, ये दश कामीत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ कोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं "पै-शुन्यम्,, त्रर्थात् चुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम

करना, द्रोह रखना, ईर्प्या अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जला करना, "अस्-या" दोषों में गुरा, गुर्णो में दोषारोपरा करना "अर्थदूषरा" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का त्यय करना, कठोर बचन बोलना, और विना अपराघ कडा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण कोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज श्रीर कोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्शुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उ-स लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अ-र्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासी श्रादि से जुत्रा खेलना तीसरा क्षियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादृष्ट व्यसन हैं।। = ॥ और कामजों में विना श्रापराध दंड देना कठोर वचन बोलना श्रीर धनादि का श्रान्याय में खर्च करना ये तीन कोध से उत्पन हुए बड़े दु:खदायक दोष हैं ॥ १ ॥ जो ये सात दुर्गुरा दोनों कामज श्रीर कोधज दोपों में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन कठोर वचन से श्रन्याय, श्रन्याय से दंड देना, इस से मृगवा खेलना, इस से खियों का अत्यन्त संग, इस से जुआ अर्थात् यूत करना और इस से भी मद्यादि सेवन करना बडा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दृष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करके नीच २ गति त्रर्थात् ऋधिक २ दुःख को पाप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी मुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा श्रीर सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक हो कर धर्म्भयुक्त गुरा कर्म स्वभावों में सदा वर्त्त के अच्छे २ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसभासद् और मंत्री कैसे होने चाहियें:--

मौलान् शास्त्रविदः शूराँक्लब्धल्वान् कुलोद्गतान् । सिचवान्सत चाडौ वा प्रकुर्वीत परीाचितान् ॥ १ ॥ त्रापि यत्सकरं कर्भ तद्प्येकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥ तैः साद्य चिन्तयेनित्यं सामान्यं सिन्धविग्रहम् । स्थानं समुद्रयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 10

तेषां स्वं स्वमित्रायमुपलम्य प्रथक प्रथक ।
समस्तानाञ्च कार्येषु विद्ध्यादितमात्मनः ॥ १ ॥
त्र्रम्यानि प्रकुर्वात शुचीन प्राज्ञानवस्थितान् ।
सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यान्सुपरीनिताव ॥ ५ ॥
निवर्तेतास्य यावद्मिरितिकर्तव्यता नृमिः ।
तावतोऽतान्द्रतान् दन्नान् प्रकुर्जीत विचन्नणान् ॥ ६ ॥
तेषामर्थे नियुञ्जीत श्रान् दन्नान् कुलोद्गतान् ।
शुचीनाकरकर्मान्ते मीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥
द्तं चैव प्रकुर्जीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
इङ्गिताकारचेष्टजं शुचिं दन्नं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥
त्रत्रान्तिकर्तिकर्तिनान् देशकालावित् ।
वपुष्तानवीतमिर्वागमी द्तो राजः प्रशस्त्रते ॥ ९ ॥
मन् ० । ५४-५७ । ६ - ६४ ॥

सराज्य खदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, श्रूरवीर, जिन का ल-च्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार मुपरीचित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो मुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जन ऐसा है तो म-हान् राज्यकर्म्म एक से कैसे हो सकता है ! इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इस से सभापित को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मा में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( विश्वह ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देल के चुपचाप रहना अपने राज्य की रह्या करके बैठे रहना ( समुद्रयम् ) जब अपना उदय अर्थात् बृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढाई करना ( गुप्तिम् ) मूल राज से-ना कोष आदि की रह्या ( लब्धप्रशमनानि ) जोर देश प्राप्त हों उस र में शान्तिस्थापन उपद्रवराहित करना इन छः गुगों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन समासदों का प्रथक् २ अपना २ विचार और अभिभाय को सुन कर बहुपलानुसार कार्यों में जो कार्य्य अपना और अन्य का दितकारक हो वह करने लगना
॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान, निश्चितबुद्धि, पदाशों के संग्रह करने में अतिचतुर,
मुपरीलित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अर्थात् नौकर करे
॥ ६ ॥ इन के आर्धान गूरवीर बलवान कुलोत्पन पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और
भीर डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न
चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होनेवाली बात को
जाननेहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रक्खें ॥ = ॥ वह ऐसा हो
कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की
बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वर्त्तमान का कर्चा, सुन्दर रूपयुक्त, निभीय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ६ ॥ किस २ को
क्या २ अधिकार देना योग्य है:—

श्रमात्ये दण्ड श्रायत्तो दण्डेवैनायिकी किया।
नृपतौकोपराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥
दूत एव हि सन्धते भिनत्येव च सहतान् ।
दूतस्तत्कुहते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥
वृद्वा च सर्वन्तत्त्वेन परराजचिकीर्धितम् ।
तथा प्रयत्नमातिष्ठेषधात्मानं न पीडयेत्॥ ३ ॥
धनुर्दुर्गे महीदुर्गमब्दुर्गे वार्त्तमेव वा ।
नृदुर्गे गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥
एकः द्यातं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।
द्यातं दद्या सहस्राणि तस्मादुर्गे विधीयते ॥ ५ ॥
तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।
श्राह्मणैः द्याल्पिर्भर्यन्तिर्थवसेनादकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्यातं कारयेद्गृहमात्मनः ।
गुप्तं सर्वतुकं शुस्रं जलवृत्तसमन्वितम् ॥ ७ ॥
तदध्यास्योहहेद्रायां सवर्णां लत्त्रणान्विताम् ।
कुले महाते सन्भूतां दृद्धां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥
पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम् ।
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्ज्युर्वे तानि कानि च ॥ ९ ॥
मनु ० ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४—७८ ॥

श्रमात्य को दर्गडाधिकार, दर्गड में विनय किया श्रभीत् जिस से अन्यायरूप दर्गड न होने पावे, राजा के आधीन कोष और राजकार्य्य तथा सभा के आधीन सब कार्य्य श्रीर दत के श्राधीन किसी से मेल वा विरोध करना श्रधिकार देवे ॥ १ ॥ दत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुप्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म फरे जिस से रातुकों में फूट पड़े !। २ ।। वह सभापति श्रीर सब सभासद वा दूत श्रादि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का श्रमिमाय जान के वैसा मल्न करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जंगल धन धान्ययुक्त देश में ( धनु-र्दुर्गम् ) धनुर्धारी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम् ) मट्टी से किया हुन्ना ( भ्रब्दुर्गम् ) जल से घेरा हुआ ( वार्त्तम् ) अर्थात् चारों ओर बन ( तृदुर्गम् ) चारों स्रोर सेना रहे ( गि-रिदुर्गम् ) श्रशीत् चारों श्रोर पहाडों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर ब-नावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों स्रोर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी राख्युक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दरा हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शकास, धन, धान्य, वाहन, ब्राक्षरण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों ( शिल्प ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रिक्सित सब ऋतुओं में मुखकारक रवेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ के यहां तक राजकाम करके पश्चात् सौ-न्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न मुन्दर लक्षणयुक्त

श्रपने त्तियकुल की कन्या जो कि अपने सहरा निकादि अप कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्वी के साथ विवाह करे दूसरी सब बियों को अगस्य समक्त कर दृष्टि से भी न देखे ॥ = ॥ पुरोहित श्रीर ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र श्रीर पत्तिष्टि श्रादि सब राजधर के कर्म किया करें श्रीर श्राप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे श्रश्वीत् यहाँ राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज्य कार्य्य में प्रवृत्त रहना श्रीर कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥ ६ ॥

सांवत्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहारथेइलिम । स्याचाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवंजुषु ॥ १ ॥ श्रध्यद्मान् विविधान् कुर्थात् तत्र तत्र विप्रधितः । तेऽस्य सर्वाएयवंसेरन्तृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥ त्र्यावृत्तानां गुरुकुलाहिप्राणां पूजको भवेत् । नृपाणामचयो हेष निधिबाह्यो विधीयते ॥ ३॥ समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात् चात्रं धर्भमनुस्मरन् ॥ ४॥ त्र्याहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीिक्षतः । युध्यमानाः परं शक्या स्वर्गे यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ न च हन्यास्थलारूढं न क्लीवं न कृताऽजलिन् । न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥ ६ ॥ न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् । नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥ नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्ते नातिपरिवतम् । न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः।

 $\Re$ 

भर्तुर्यहुष्कृतं किञ्चित्तसर्वं प्रितिपद्यते॥ १॥
यश्वास्य सुकृतं किंचिदमुतार्थमुपार्जितम् ।
भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १०॥
रथाश्चं हस्तिनं छतं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्॥ ११॥
राज्ञश्च द्युरुद्धार्रमित्येषा वदिकी श्रुतिः ।
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दात्वयमपृथाग्जितम् ॥ १२॥
मनु० ७। ८०—८२। ८७। ८९। ९१—९७॥

वार्षिक कर त्राप्त पुरुषों के द्वारा प्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्चे ॥ १ ॥ उस राज्यकार्घ्य में विविध प्रकार के ऋष्यत्तों को सभा नियत करे इंन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत करें तो उन का सत्कार श्रीर जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजात्रों का वेदप्रचार रूप श्रद्धाय कोष है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादिशाओं को पढ़कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा त्रीर सभा यथावत करें तथा उन का भी जिन के पढाये हुए विद्वान होर्वे ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करनेवाले राजा को कोई ऋपने से छोटा, तुल्य ऋौर उ-त्तम संग्राम में त्राह्मान करे तो स्तित्रयों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निष्टत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संब्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना ऋपना सामर्थ्य हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे मुख को प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से ब्रिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह कोध से सामने ब्राकर शस्त्राग्नि में शीव्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट अष्ट न हो जावें।। ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न

जिस के शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हुं" ऐसे की, ॥६॥ न सोते हुए, न मूर्ज़ी को पाप्त हुए, न नम्न हुए, न त्रायुध से रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के महार से पीड़ा को माप्त हुए, न दःखी, न ऋत्यन्त घायल, न डरे हुए, श्रीर न पलायन करते हुए, पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़ के जो अच्छे हों वंदीगृह में रख दे त्रीर भोजन त्राच्छादन यथावत देवे त्रीर घायल हुए हों उन की श्रीपधादि विधिपूर्वक करे उन को न चिडावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करा-वे विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि स्त्री, बालक, बृद्ध श्रीर त्रातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शुख्न कभी न चलाव उन के लड़के बालों को अपने सन्तानवत् पाले और श्लियों को भी पाले उन को ऋपनी बहिन और कन्या के समान सममे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे जब राज्य ब्यच्छे प्रकार जम जाय श्रीर जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत् काल में विध्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रक्खे ॥ = ॥ श्रीर जो पलायन श्रर्थात् भागे श्रीर डरा हुआ भृत्य रात्रुओं से मारा जाय वह उस खा-मी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होने ॥ ६ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक त्रीर परलोक में सुख होनेवाला था उस को उसका खामी ले लेता है जो भागा हुन्ना मारा जाय उस को कुछ भी मुख नहीं होता उसका पुरायफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिस ने धर्म्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कर्मा न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ मृत्य वा ऋध्य-त्त ने रथ, घोडे, हाथी, छुत्र, धन, धान्य,गाय त्रादि पशु त्रीर क्षियां तथा ऋन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल त्रादि के कुप्पे जीते हों वही उस २ का ग्रहरा करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थी में से सीलहवां भाग राजा की देवें श्रीर राजा भी सेनास्थ योद्धात्र्यों को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । श्रीर जो कोई युद्ध में मर गया हो उस की स्त्री श्रीर सन्तान को उस का भाग देवे श्रीर उस की स्त्री तथा श्रासमर्थ लड़कों का यथावत पालन करे जब उस के लड़के समर्थ हो जावें तब उन को यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य की वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और त्रानन्द वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्ल-क्षन कभी न करे॥ १२॥

श्रालक्षं चैव लिप्सेत लक्षं रचेत्र्रायत्नतः। रिकतं वर्दयेचैव वृद्धं पात्रेषु निःक्विपेत् ॥ १ ॥ त्र्यलब्धमिच्छेइएडेन लब्धं रचेदवेचया। रित वर्द्धयेद् वृद्धचा वृद्धं दानेन निः विपेत ॥ २ ॥ ऋमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया। वुध्येतारिप्रयुक्तां च मायानित्यं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥ नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । गूहेत्कूर्भ इवाङ्गानि रचेहिवरमात्मनः ॥ ४ ॥ वकविन्तयेदर्थान् सिंहवच पराक्रमेत् । वृकवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥ एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। तानानयेह्यं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥ यथोद्धरति निर्दाता कत्तं धान्यं च रच्चति । तथा रत्नेन्त्रपो राष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः॥ ७॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्भयत्यनवेद्मया। सोऽचिराद् भ्रइयते राज्याज्जीवितान्त्र सवान्धवः ॥ ८ ॥ इारीरकर्षणात्प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥ र।ष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामिदमाचरेत् । सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पाधिवः सुखमेधते ॥ १०॥ इयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् । तथा त्रामदातानां च कुर्य्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥

W

ग्रामस्याधिपतिं कुर्योद्दशग्रामपतिं तथा । विंडातिडां डातेडां च सहस्रपतिमेव च ॥ ५२॥ ग्रामे दोषान्त्समुत्पनान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् । इंसिंद ग्रामद्द्रोशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत् । इांसेद ग्रामदातेहास्तु सङ्गस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥ तेषां प्रान्याणि कार्याणि एथकार्याणि चैव हि । राज्ञो (न्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतनिद्वतः ॥ १५ ॥ नगरे नगरे चैंक कुर्यात्मर्वार्थचिन्तकम् । उच्चैः स्थानं घोररूपं नत्तत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥ स ताननुपश्किमित्सर्वनिव सदा स्वयम् । नेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यप्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥ शजो हि रजाधिकताः परस्वादायिनः शठाः । मृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यों रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ ये कार्यिकेश्योऽर्थमेव गृहणीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥ मन् ७ ॥ १९ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ । 920-928 11

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रह्मा करे, राह्मित को बढ़ावे और बढ़ हुए धन को बेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, बेदमार्गीप-देशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जान आलस्य छोड़कर इस का मली मांति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा. नित्य देखने से प्राप्त की रह्मा, राह्मित की बृद्धि अर्थात् व्याजादि से

बढ़ावे श्रीर बढ़े हुए धन को प्वाक्त मार्म में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि कि सी के साथ छल से न वर्त किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्चाव रक्खे और नि त्यमित अपनी रत्ता करके रात्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ कोई शत्रु अपने श्रिद्र अर्थात् निर्वलता को न जान सके और खयं शत्रु के श्रिद्रों को जानता रहे जैसे फलुचा अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रक्ते ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानायस्थित होकर मछली के पकड़ने की ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की बृद्धि कर रात्र को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान ञ्चिप-कर शत्रुओं को पकड़ और समीप में आये बलवान शत्रुओं से खरगोरा के समान दूर भाग जाय और पश्चान् उन की छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी ऋशीत् डाक् लुटेरे हों उन को ( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ दे कर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वरा में करे श्रीर जो इन से वरा में न हों तो त्राति कठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालनेवाला क्षिलकों को अलग कर धान्य की रत्ता करता अर्थात् दूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्त. करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से ऋविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही शीव्र नष्ट अप्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को क्वशित करने से चीए हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात ब-लादि बन्धुसहित नप्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा श्रीर राजसभा राजकार्य्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य्य यथावत सिद्ध हों जो राजा रा-ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बदता है ॥ १० ॥ इस-लिये दो, तीन, पांच ऋौर सौ मामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिस में यथायोग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राज गुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ माम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे उन्हीं दश मार्मों के ऊपर द्-सरा, उन्हीं बीश प्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ प्रामों के ऊपर नौथा श्रीर उन्हीं सहस्र गार्भो के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अर्थात् जैसे आज काल एक गाम में एक पटवारी, उन्हीं दश प्रामी में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ाथाना और उनपांच

थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक ज़िला नियत किया है यह बही अपने मनु त्र्यादि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार मबन्ध करे श्रीर श्राज्ञा देवे कि वह एक २ प्रामों का पति प्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से वश ग्राम के पति को विदित कर दे श्रीर वह द-रामामाधिपति उसी प्रकार बीरा माम के खामी को दश मार्मो का वर्त्तमान नित्यपति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीरा प्रामों का ऋषिपति बीरा प्रामों के वर्तमान को शतप्रामा-धिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ २ प्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात हजार प्रामों के खामी को सौ २ प्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । श्रीर बीरा २ ग्राम के पांच ऋधिपति सौ २ ग्राम के ऋध्यक्त को और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लच्च प्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का व-र्चमान जनाया करें। श्रीर वे सब राजसभा महाराजसभा श्रर्थात् सार्वभौम चक्रवर्त्ति महाराज-सभा में सब भूगोल का वर्त्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ श्रीर एक २ दश २ सहस्र प्रामी पर दो सभापति वैसे करें जिन में एक राजसभा में दूसरा अध्यक्त आलस्य छोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा चूम कर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च श्रौर विशाल जैसा कि च-न्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावें उस में बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्हों ने विद्या से सब प्रकार की परीत्ता की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्र-जा की उन्नति हो वैसे २ नियम ऋौर विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य चूमनेवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दृतों को रक्खे जो राज-पुरुष श्रीर भिन्न २ जाति के रहैं उन से सब राज श्रीर प्रजापुरुषों के सब दोष श्रीर गुगा गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दगड और जिन का गुगा हो उन की प्रतिप्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रच्चा का ऋधि-कार देवे वे धार्मिक मुपरीचित विद्वान् कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और पर-पदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुप्ट कर्म से बचाने के लि-ये राजा के नौकर करके उन्हीं रत्ता करनेवाले विद्वानों के त्राधीन करके उन से इस मुजा की रक्षा यथावन करे ॥ १० ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पत्त्वात से अन्याय करे उस का सर्वसहरण करके यथायोग्य दरांड देकर ऐसे

送

देश में रक्ले कि जहां से पुनः लौट कर न श्रासके क्योंकि यदि उस की दगड न दिया जाय तो उस को देल के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दगड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग लेम मली भांति हो और वे मली मांति धनाट्य भी हों उत्तना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और जो वृद्ध हों उन को भी आधा मिलाकरे परन्तु यह ध्यान में रक्ले कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहै पश्चात् नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अवस्य देवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी खी जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की खी वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्ले ॥ १८॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।
तथावेक्ष्य तृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥
यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वार्घ्योकोवत्सपट्पदाः ।
तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ २ ॥
नोच्छिन्पादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।
उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥
तीक्ष्णश्चेव मृदुश्चेव राजा मवाति सन्मतः ॥ ४ ॥
एवं सर्व विधायेदमितिकर्त्तव्यमात्मनः ।
युक्तश्चेवाप्रमत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥
विकोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युमिः प्रजाः ।
सन्पश्यतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥
चित्रयस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलमोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७॥ मनु॰ ७॥ १२८ । १२९ । १३९ । १४० । १४२

जैसे राजा और कमों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन मुखरूप फल से युक्त होने वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोंक ब-छुड़ा और भँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को महणा करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ श्रितिलोभ से अपने दूसरों के मुख के मूल को उच्छिन अर्थात नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और मुख के मूल का छुदन करता है वह अपने को और उन को पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देख के तीचण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीवण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा श्रितमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रवंध करके सदा इस में युक्त और प्रमादरित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसिहत देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसिहत मृतक है जीता नहीं और महादुःल का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसिलये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिला है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर मुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे क्रतशौचः समाहितः । हुताग्निक्रीहाणाँश्वाच्च्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥ तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसर्जयेत् । विस्रज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्तिभेः ॥ २ ॥ गिरिष्टष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । त्र्ररएये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ यस्य मन्तं न जानन्ति समाग्रन्य प्रथम्जनाः । स क्रत्स्तां प्रथिवीं मुङ्के कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

मनु ० ७ । १४५----१४८ ॥ • जब पिछली पहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्वान

श्रानिहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार श्रीर मोजन करके मीतर समा में प्रवेश करे ॥१॥ यहां खड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे श्रीर उन को छोड़कर मुख्य मंत्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को बला जाय पर्वत की शिखर श्रथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध मावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥२॥ जिस राजा के गूड़ विचार को श्रन्य जन मिलकर नहीं जान सकते श्रथीत् जिस का विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा मुस रहै वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिवे श्रपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभा-सदों की श्रनुमति न हो ॥ ४॥

म्प्रासनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च । १ ॥ संधिं तु हिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ॥ १ ॥ संधिं तु हिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । उभे यानासने चैव हिविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो हिलच्चणः ॥ ३ ॥ स्वयंक्रतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा । मित्रस्य चैवापकते हिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ एकािकनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छ्या । संहतस्य च मित्रेण हिविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥ स्विणस्य चैव कमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा । मित्रस्य चानुरोधेन हिविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥ वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । हिविधं कीर्त्यते हैधं पाड्गुण्यगुणवेदिःभिः ॥ ७ ॥ म्र्रथसंपादनार्थं च पीड्यमानः स श्वभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थे हिनिधः सश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रवमात्मनः । तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सर्निध समाश्रयेत ॥ ९ ॥ यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भुशम् । **ब्युत्यिच्छतं तथात्मानं तदा कर्वीत विश्रहम् ॥ १० ॥** यदा मन्येत भावेन हुष्टं पुष्टं बलं स्वकम् । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं प्रति ॥ ११ ॥ यदा तु स्यात्परिचीणो वाहनेन बलोन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयनशिन् ॥ १२ ॥ मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् । तदा हिधा बलं ऋत्वा साधयेत्कार्थमात्मनः ॥ १३ ॥ यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्। तदा तु संश्रयेत् चित्रं धार्मिकं विल्नं नृपम् ॥ १४ ॥ निग्रहं प्रकृतीनां च क्याद्योरिबलस्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥ यदि तत्नापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तताऽपि निविशंकः समाचरेत् ॥ १६॥

मनु ७। १६१-१७६॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो ( आसन ) स्थिर् रता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना (विग्रह ) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( द्वैध ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना श्रीर ( संश्रय ) निर्वलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीमाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत जाने ॥ २ ॥ ( संघि ) रात्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्त्तमान और भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ ( विम्रह ) कार्य्यसिद्धि के लिये उचित समय वा ऋनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के ऋपराध करनेवाले रात्र के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥४॥ ( यान ) अकस्मात कोई कार्य्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्र की श्रोर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है।। ५।। स्वयं किसी प्रकार कम से चीए। हो जाय अर्थात निर्वल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का त्रासन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यासाद्धे के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से रात्र से पीडित न हो दो प्रकार का श्राश्रय लेना कहाता है ॥ = ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी दृद्धि और विजय अवस्य होगा तब रात्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे।। र ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी समके तभी शत्रु से विम्रह युद्ध कर लेवे ॥१०॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्नभाव से जाने और रात्रु का बल अपने से विपरीत निर्वल हो जावे तब रात्रु की त्रोर युद्ध करने के लिये जावे ॥११॥ जब सेना बल वाहन से चीगा ही जाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा रात्र को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समभ लेवे कि अब शीव शत्रुओं की चढ़ाई मुक्त पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शिष्ठ ले लेवे।।१४॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु क बल का निग्रह करे अर्थात् रोके उस की सेवा सब यलें। से गुरु के सदृश नित्य किया करे !। १५ ।। जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मी में दोष देखे तो वहां भी ऋच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रक्खे ऋौर जो दुष्ट्र प्रवल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वीक्त प्रयोग करना उचित है ॥

### सत्यार्थनकाराः ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्याचीतिज्ञः प्रथिवीपतिः ।
यथास्याम्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनदात्रवः ॥ १ ॥
श्रायतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
श्रायतां सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
श्रायत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रानिश्चयः ।
श्रायताते कार्थ्यदोषज्ञः अनुभिनींिभभूयते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंदध्युर्भिन्नोदासीनदात्रवः ।
तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥

मन ०७। १७७-१८०॥

नीति का जाननेवाला पृथिवीपित राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और रात्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भाविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुग्ध दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यब करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करनेवाले कमों में गुणा दोषों का जाता वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में रोष कर्तव्य को जानता है वह रात्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ २ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विरोष सभापित राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और रात्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही संत्रेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सन्यग्विधाय च ॥ १ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम् । सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं झाँनैः ॥ २ ॥ शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्। गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥ दएडम्यूहेन तन्मार्ग यायातु शकटेन वा। वराहमकराभ्यां वा सुच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ यतःच भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्बलम् । पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ ५ ॥ सेनापतिबलाध्यत्रौ सर्वदितु निवेशयेत् । यतइच भयमाशङ्केत् प्राची तां कल्पयेहिशम् ॥ ६॥ गुल्मांइच स्थापयेदातान् कृतसंज्ञान् समन्ततः। स्थाने युद्धे च कुझालानभीरूनविकारिणः॥ ७॥ संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्वहून्। सूच्या वज्जेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ ८ ॥ स्यन्दनाःवैः समे युध्येदनूपे नौद्विपेस्तथा। वृत्तगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥ प्रहर्षयेद्बलं व्यूद्य तांश्च सन्यक् परीचयेत् । चेष्टाइचैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १ • ॥ उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयेचास्य सततं यवसाचोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥ भिन्धाच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दयेच्चैनं रातौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् । रत्नेश्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥

## त्र्यादानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् । त्र्यभीष्टितानामधीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥ मनु॰ ७ । १८४–१९२ । १९४–१९६।२०३।२०४॥

जब राजा शत्रुत्रों के साथ युद्ध करने को जाने तब अपने राज्य की रहा। का प्रबन्ध श्रीर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों ऋर्थात् चारों ऋोर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्था-पन करके रात्रुओं की त्रोर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल ( भूमि में दूसरा जल ( समुद्र वा निदयों ) में तीसरा त्राकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमा-नादि यानों से जाने श्रीर पैदल, रथ, हाथी, घोडे, राख श्रीर श्रस्त्र खान पानादि साम-ग्री को यथावत साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके रात्र के न-गर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो श्रीर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्के गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने त्र्याने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर रात्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा रात्रु समभाना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे श्रीर श्राप सीले तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्तित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प-कार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिद्धा करे तब ( दरखब्यूह ) दंड के समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट श्रर्थात् गाड़ी के समान ( वराह० ) जैसे मुत्रर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर मुंड हो जाते हैं वैसे(मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे ( मूचीन्यूह ) जैसे सुई का अप्रभाग मूक्त पश्चात् म्थूल ऋौर उस से सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे भापट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे।।४।। जिधर भय विदित हो उसी श्रोर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों अोर रख़के ( पद्मव्यूह ) अर्थात् पद्माकार चारों आरे से सेनाओं को रखके मध्य में त्राप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति त्रीर बलाध्यत्त त्र्यर्थात् त्राज्ञा का देने त्रीर सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को ऋाठों दिशाओं में रक्खे जिस ऋोर से लड़ाई होती हो

**%** 

उसी श्रीर सब सेना का मुख रक्खे परन्तु इसरी श्रीर भी पका प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पछि वा पार्श्व से रात्र की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुरूम ऋथीत् हढ स्तं-मों के तुल्य युद्धविद्या से मुशिक्तित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित श्रीर जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों श्रीर सेना के रनले ॥ ७ ॥ जो थोडे से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लडावे काम पड़े तो उन्हीं को भाट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) श्रथवा ( वज्रव्यूह ) जैसे दुधारा खर्ग दोनों श्रोर काट करता वैसे युद्ध करते जांय श्रीर प्रविष्ट भी होते चर्ले वैसे श्रनेक प्रकार के व्यृह श्रश्रीत सेना को बनाकर लडार्वे जो सामने शतव्नी (तोप) वा भुमुंडी (दराक ) छूट रही हो तो ( सर्पव्यूह ) ऋथीत् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोगों के पास पहुंचें तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की श्रोर फेर उन्हीं तोपों सें वा बन्दूक त्रादि से उन शतुत्रों को मारें त्रथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोडों पर सवार करा दौडावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावाकर रात्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें ऋथवा भगा दें।। 🖒 ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोडे श्रीर पदातियों से श्रीर जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका त्रीर थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्त त्रीर माडी में वाण तथा स्थल बालू में तलवार त्रीर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ १ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लंडने वालों को उत्साहित श्रीर हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिस से शौर्य्य श्रीर युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तता से सब के चित्त को खानपान श्रस्न शस्त्र सहाय श्रीर श्रीषधादि से प्रसन्न रक्लें न्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे लड़ती हुई श्रपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठींक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी सम-य उचित समभे तो शत्रु को चारों त्रोर से घेर कर रोक रक्ते और इस के राज्य को पीड़ित कर रात्रु के चारा अन जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे।। ११ ॥ रात्रु के तलाब नगर के प्रकोट ऋौर खाई को तोड़ फोड़ दे रात्रि में उन को ( त्रास ) भय देवे श्रीर जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण श्रर्थात् प्रति-ज्ञादि लिखा लेवे त्रीर जो उचित समय समभे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम को हमारी श्राज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के ऋनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा

ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रक्खे कि जिस से पुनः उपद्रध न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योगलेम भी न हो जो उस को ब-न्दीगृह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रक्खे जिस से वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ अहण करना अमीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित किया करना और उस पराजित के मनवान्त्रित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को बि- डावे नहीं न हंसी और न उद्घा करे न उस के सामने हमने तुम्स को पराजित किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे॥ १४॥

हिरग्यभूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तथैषते।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कशमध्यायतिक्रमम्॥ १॥

धर्मज्ञं च कत्रज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

त्रप्रतृतः स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते॥ २॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कत्रज्ञं धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुर्रारं बुधाः॥ ३॥

त्र्यार्थ्यता पुरुषज्ञानं शौर्थ्यं करुणवेदिता।

स्थौललक्ष्यं च सत्तमुदासीनगुणोदयः॥ ४॥

मनु ० ॥ २ ० ८ — २ १ १॥

मित्र का लक्षण यह है कि राजा मुवर्ण और भूमि की पाप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करनेवाले समर्थ मित्र ऋथवा दुवेल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २॥ सदा इस बात को हढ़ रक्ले कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को

जाननेहारे श्रीर भैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ २ ॥ उदासीन का लक्षण-जिस में प्रशंसित गुर्गयुक्त श्रच्छे बुरे मनु-प्यों का ज्ञान, शूरवीरता श्रीर करुणा भी स्थूललच्य श्रथीत् ऊपर २ की बातों को निरन्तर मुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्विमिदं राजा सह संमन्त्य मन्त्रिभः । व्यायान्याप्तुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥

मनु॰ ७। २१६॥

**X** 

पूर्वोक्त मातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मनित्रयों से विचार कर सेना में जा सब मृत्य और सेनाध्यक्तों के साथ मिल उन को हिर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्ता अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का स्थान शक्ष और अन्ध का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उन में खोट हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय मोजन के लिये "अन्तःपुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और मोजन सुपरीक्तित, शुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहै इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे।। प्रजा से कर लेने का प्रकार:—

पञ्चाशङ्गाग त्र्रादेयो राज्ञा पशुहिरएययोः। धान्यानामप्रमो भागः षष्ठो हादश एव वा ॥ भन् ७ ॥ ९ ३ २ ० ॥

न्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को मुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचारावां भाग, चावल श्रादि श्रनों में छठा, श्राठवां, वा बाहरवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान श्रादि खाने पीने श्रीर धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाट्य श्रारोग्य खान पान श्रादि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को श्रपने सन्तान के सहश मुख देवे और प्रजा श्रपने पिता सहश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान श्रादि परिश्रम करनेवाले हैं श्रीर राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ! और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ! दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र श्रीर भिले हुए पीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मित के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की श्राज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम श्रर्थात् जिस को "पोलिटिकल" कहते हैं संदोप से कह दिया श्रव जो विशेष देखना चाहै वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के श्रष्टम श्रीर नवमाध्याय श्रादि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संदोप से लिखते हैं:—

प्रत्यहं देशहष्टैश्च शास्त्रहष्टैश्च हेतुभिः। श्रष्टादशसु मार्गेषु तिबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥ तेपामाचमृणादानं नित्तेपोऽस्वामिविकयः। संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ वेतनस्यैव चाटानं संविदश्च व्यतिक्रमः। क्रयविकयानुदायो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ सीमाविवादधर्मञ्च पारुष्ये दगद्ववाचिके । स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसङग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ स्त्रीपुंधमों विभागइच यूतमाह्वय एव च। पदान्यष्टादशैक्षान व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ एपु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृषाम् । धर्म शास्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥ धर्मो विद्यस्त्वधर्मेण सभा यत्नोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कन्तान्ति विद्यास्तत्र सभासदः॥ ७॥ सभा वा न प्रवेष्टच्या वक्तव्यं वासमंजसम्। श्रब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी॥८॥

**\*** 

यत धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यतानृतेन च ।
हन्यते प्रेत्तमाणानां हतास्तत सभासदः ९ ॥
धर्मे एव हतोहिन्त धर्मो रत्नति रात्नतः ।
तस्मान्दर्मो न हन्तन्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥
वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
वृषतं तं विदुर्देवास्तस्मान्दर्म न लोपयेत् ॥ ११ ॥
एक एव सुहृन्दर्मो निधनेप्यनुयाति यः ।
हारीरेण समनाद्यां सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥
पादोऽधर्मस्य कत्तीरं पादः सान्निणमृच्छति ॥
पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
एनो गच्छति कत्तीरं निन्दाहों यत्र निन्यते ॥ १४ ॥

मनु॰ ८ । ३-८ । १२-१९ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्न लिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पांचें और उन के होने की आवश्यकता जोंन तो उत्त-मोत्तम नियम बांधें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नित हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (ऋणादान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निन्नेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ६ (अस्त्रामि विकय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (समूय च समुत्थानम् ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५ (दत्तस्यानपकर्म्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ (वेसनस्यैव चादानम् ) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्त्तना । = (क्रयविक्रयानुशय) अ-र्थात् लेन देन में भरगड़ा होना । १ पशु के खामी और पालनेवाले का मरगड़ा ॥ ३ ॥

१० सीमा का विवाद । ११ किसी को कठोर दगड देना । १२ कठोर बाणी का बो-लना । १३ चोरी डांका मारना । १४ किसी काम को बलातकार से करना । १५ कि-सी की की वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥४॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना ! १७ विभाग अर्थात दायमाग में वाद उठना ! १८ वृत अर्थात जड पदार्थ श्रीर समाह्वय श्रथीत् चेतन को दाव में धरके जुत्रा खेलना । ये अठारह प्रकार के प-रस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ।। ध ।। इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात किसी का पद्मपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अर्थम का छेदन नहीं करते ऋषींत धर्मी का मान ऋधर्मी को दंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समम्हे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य की योग्य है कि समा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई समा में अन्याय होते हए को देख कर मीन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह म-हापापी होता है ॥ = ॥ जिस समा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ १ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रिक्तित किया हुआ धर्म र क्तक की रक्ता करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हु-त्रा धर्म कभी हम को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब एश्वर्यों के देने और मुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान लोग वृषल अर्थात शुद्र श्रीर नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥११॥ इस संसार में एक धर्म ही मुहद् हैं जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है ऋौर सब प-दार्थ वा संगी शरीर के:नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग छूट नाता है ॥ १२॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं लूटता जब राजसभा में पत्त्पात से अन्याय किया जाता हे वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साची, तीसरा सभासदों श्रीर चौथा पाद श्रधमीं सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है॥१३॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को दंड ऋौर मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद् पाप से रहित श्रौर पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है।। १४॥ प्रव सान्ती कैसे करनी चाहिये:---

**3** 

न्त्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु सान्निणः । सर्वधर्मविदोऽलुच्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥ स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युद्धिजानां सदशा हिजाः । **जू**द्राश्व सन्तः जुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च। वाग्दण्डयोध्व पारुष्ये न परीचेत सान्निणः ॥ ३ ॥ बहुत्वं परिगृह्णीयात्साचिहेधे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्कष्टान् गुणदैधे दिजोत्तमान् ॥ ४॥ समजदर्शनात्माक्यं श्रवणाचैव सिध्यति । तत सत्यं ब्रुवन्साची धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ साची दृष्टश्रुतादन्यहिबुवनार्य्थसंसदि । श्रव।ङ्नरकमभ्योति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥ स्वभावेनैव यद् ब्रुयुस्तद् प्राद्यं व्यावहारिकम् । भतो यदन्यहिन्नुयुर्धमिर्थं तदपार्थकम् ॥ ७ ॥ सभानतः साविषाः प्राप्तानिधेप्रत्याधिसामिधौ । प्राङ्विवाकोऽनुयुठजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥ यद् ह्योरनयोर्वेत्थ कार्योत्त्मन् चेष्टितं मिथः । तद् बृत सर्व सत्येन युष्माकं हात्र साविता ॥ ९ ॥ सत्यं साक्ष्ये बुवन्साची लोकानाप्रोति पुष्कलान् । इह चानुत्तमां कीर्त्ति वागेषा बह्मपूजिता॥ १०॥ सत्येन पूयते सान्नी धर्मः सत्येन वर्द्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साविभिः॥ १९॥

भारमैव ह्यात्मनः साची गतिशत्मा तथात्मनः । नावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साचिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥ यस्य विद्वान् हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । तस्माच देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥ एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते हृषेष पुण्यपापेचिता मुनिः ॥ १४ ॥ मनु॰८॥६३।६८।७२—७५।७८—८१।८३।८४।९६।९१ ॥

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ-रहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करे॥१॥ श्रियों की साक्ती स्त्री, द्विजों के द्विज, शूदों के शूद्र, और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्ती हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दग्डनिपात रूप श्र-पराध हैं उन में सान्ती की परीन्ता न करे श्रीर श्रत्यावश्यक भी सममे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों त्रोर के साक्तियों में से बहुपक्तानुमार, तुल्य साक्तियों में उत्तम गुणी पुरुष की साल्ती के अनुकृत और दोनों के साल्ती उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और यतियों की साद्धी के अनुसार न्याय करे ॥४॥ दो प्रकार के सान्ती होना सिद्ध होता है एक सान्तात् देखने और दूसरा सुनने से जब समा में पूर्वे तब जो सान्ती सत्य बोर्ले वे धर्महीन श्रीर दगड के योग्य न होवें श्रीर जो साची मिथ्या बोर्ले वे यथायोग्य दगडनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पु-रुषों की सभा में सान्ती देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्नरक) अर्थात् जिह्ना के छेदन से दुःस्व रूप नरक को वर्त्तमान समय में प्राप्त होवे श्रीर मरे पश्चात् मुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साल्ती के उस वचन को मानना कि जो खभाव ही से व्य-वहारसम्बन्धी बोले और इस से मिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्या-याधीरा व्यर्थ सममे ॥ ७ ॥ जब श्रर्थी ( वादी ) श्रीर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साद्धियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और पाड्विवाक अर्थात् वकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ = ॥ हे सािच लोगों ! इस कार्य्य में इन दो-नों के परस्पर कमीं में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बाला क्योंकि तुम्हारी

**X** 

इस कार्य्य में साल्ती है ॥ १ ॥ जो साल्ती सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म श्रीर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके मुख मोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार श्रीर तिर-स्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित श्रीर मिध्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साल्ती पवित्र होता श्रीर सत्य ही बोलने से धर्म बढता है इस से सब वर्णों में सािह्तयों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ श्रात्मा का सािची श्रात्मा श्रीर श्रात्मा की गति श्रात्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साल्ती श्रपने श्रात्मा का श्रपमान मत कर श्रश्वीत् सत्य भाषण जो कि तेरे श्रात्मा मन वाणी में है वह सत्य श्रीर जो इस से विपरीत है वह मिध्याभाषण है ॥१२। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् लेत्रज्ञ श्रश्वीत् शरीर का जाननेहारा श्रात्मा मीतर शङ्का को प्राप्त नहीं होता उस से मिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! जो तू " मैं श्रकेला हूं" ऐसा श्रपने श्रात्मा मं जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में श्रन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुरुष पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्रयान्मैत्रात्कामात् क्रोधात्तथैव च।

प्रज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यं वित्तथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमन्दतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्यान्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभान्सहस्रदण्डयस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।

भयाद्द्रौ मध्यमौ दण्डशौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं कोधातु त्रिगुणं परम् ।

प्रज्ञानाद्दे शते पूर्णे वालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्ना हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चतुर्नासा च कणीं च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

### सत्यार्थमकाशः ॥

स्त्रारा परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।
साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्॥ ६॥
स्त्राधभेदण्डनं लोके यशोष्टनं कीर्तिनाशनम् ।
स्त्रास्वर्धञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥ ७॥
स्त्राह्यान्दण्डयम् राजा दण्डयांश्रीवाप्यदण्डयम् ।
स्त्रायशो महदाप्रोति नरकं चैव गच्छति॥ ८॥
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यादिग्दण्डं तदनन्तरम् ।
ततीयं धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम्॥ ९॥
मनु ०८। ११८—१२१। १२५—१२९॥

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, कोध, अज्ञान श्रौर बालकपन से साची देवे वह सब मिथ्या समभी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साची मूठ बोले उस को वच्यमारण त्र्रनेक विध दरख दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भरूठी साह्मी देवे तो उस से १५॥ 🔑 ( पन्द्रह रुपये दश श्राने ) दगड लेवे, जो मोह से मूठी सान्ती देवे उससे ३~) (तीन रुपये दो ऋाने ) दगड लेवे, जो भय से मिथ्या सान्ती देवे उस से ६।) ( सवा छः रुपये ) दग्ड लेवे त्रौर जो पुरुष मित्रता से भूठी साच्ची देवे उस से १२॥) (साढे बारह रुपये) दगड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साची दे-वे उस से २५) (पचीस रुपये) दगड लेवे, जो पुरुष क्रोध से भरूठी साह्ती देवे उस से ४६॥ 🕒 ( छ्यालीश रुपये चौदह आने ) दगड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी सार्चा देवे उस से ६) ( छः रुपये ) दगड लेवे त्रीर जो बालकपन से मिथ्या साची देवे तो उस से १॥८) ( एक रुपया नौ त्राने ) दगड लेवे ॥ ४ ॥ दगड के उपस्थे-न्द्रिय, उदर, जिह्ना, हाथ, पग, ऋांख, नाक, कान, धन ऋौर देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दगड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दगड लिखा है श्रौर लिखेंगे जैसे लोभ से सार्चा देने में पन्द्रह रुपये दश आने दगड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाट्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे ऋर्थात् जैसा देश, जैसा काल ऋौर जैसा पुरुष हो उस का जैसा ऋपराध हो

वैसा ही दगड़ करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संस्थर में जो अधर्म से दगड़ करना है वह पूर्व प्रतिप्टा वर्षमान और मिवप्यत् में और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नारा करनेहारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसिलये अधर्मगुक्त दगड़ किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिस को दंड देना न चाहिये उस को दगड़ देता है वह जीता हुआ वही निन्दा को और मरे पछि बड़े दुःख को मास होता है इसिलये जो अपराध करे उस को सदा दगड़ देवे और अवपराधी को दगड़ कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वागी का दगड़ अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक्" दगड़ अर्थात् तुम्म को धिकार है तू में ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से "धन लेना" और चौथा "वध" दगड़ अर्थात् उस को कोड़ा वा बेंत से मारना वा रीर काट देना ॥ ८ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो तृषु विचेष्ठते ।
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥
िताचार्थ्यः सुहृन्माता भार्य्या पुषः पुरोहितः ।
नादएड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमें न तिष्ठति ॥ २ ॥
काषीपणं भवेदएड्यो यत्रान्यः प्राक्ततो जनः ।
तत्र राजा भवेदएड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३
त्रप्रष्टापाचन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् ।
षोडशैव तु वैश्यस्य हार्तिशत् ज्ञात्रियस्य च ॥ ४ ॥
श्राह्मणस्य चतुःपष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत् ।
हिगुणा वा चतुःपष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥
ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्थशश्राद्मयमन्ययम् ।
नोपेचेत ज्ञणमिप राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
बाम्दुष्टात्तस्कराच्वैव दएडेनैव च हिंसतः ।
साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृतमः ॥ ७ ॥

**3** 

साहसे वर्तमानन्तु यो मर्पयति पार्थिवः ।

स विनाशं व्रजत्याशु विहेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाहा धनागमात् ।

समुत्स्रजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥

गुरुं वा बालवृद्धौ वा बाह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

प्रप्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ९ ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छिति ॥ ९९ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डच्नौ स राजा शकलोकभाक् ॥ ९२ ॥

मनु॰८ । ३३४—३३८ । ३४४—३४७ । ३५० ।

३५९ । ३८६ ॥

चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करताहै उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन कर दे ॥१॥ चाहे पिता, आचार्य्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधम में स्थित नहीं रहता वह राजा का अद्रख्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपत न करे किन्तु यथाचित दगड़ देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दगड़ हो उसी अपराध यें राजा को सहस्र पैसा दगड़ होवे अर्थात् साधारण मनुष्य मे राजा को सहस्र गुणा दगड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसी गुणा उस से न्यून को सात सी गुणा और उस से भी न्यून को छः सी गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दगड़ से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दगड़ न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों को नाश कर देवें जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दगड़ से वश में आ जाती है इसलिये राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त

राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दराइ होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्ध को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सी-लह गुणा, क्षत्रिय को वीस गुणा ॥ ३ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एक सौ अद्टाईस गुणा होना चाहिये अर्थान् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दराइ होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी, धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दराइ देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ 'साहिसक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट बचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दग्ड देनेवाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वर्षमान पुरुष को न दग्ड दे कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ = ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्रााणयों को दुःख देनेवाले साहमिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ र ॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्रा-क्षण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्षमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को विना बिचारे मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि कोशी को कोध से मारना जानोकोध से कोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट खन्चन का बोलने हारा, न साहिसक डाकू और न दगड़ान अर्थात् राजा की आज्ञा का भक्त करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भाक्तीरं लंघयेचा स्ती स्वज्ञातिगुणदांपता। तां स्वामिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ पुमांसं दाहयेत्पापं दायने तत ज्ञायसे। ज्ञाभ्यादध्युस्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्॥ २ ॥ दीर्घोध्वनि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत्।

नदौतिरेषु तिद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥
श्रहन्यहन्यवेद्वेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।
श्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥
एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोद्य किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥
मन् ० ८ । ३७१ । ३७२ । ४०६ । ४९९ । ४२० ॥

जो की अपनी जाति गुण के घमगड से पित को होड़ के व्यभिचार करे उस को बहुत की और पुरुषों के सामने जीती हुई कुतों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी की को होड़ के परकी वा वेश्यागमन करे उस पापी जन को लोहे के पलंग को किन से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उस की की व्यभिचारादि कुकम करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अर्थात् उन को तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन से दग्छ क्यों प्रहण्य करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुप्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड प्रहण्य न करे तो दूसरे मनुप्य दण्ड को: क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता भे दग्छ देना चाहें तो अकेला राज्य कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में दृब कर न्याय धर्म को हुवा के सब प्रजा का मारा कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करे। कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा औ। धर्म है जो उस का लोप करता है उस से नीच पुरुष दूसरा कीन होगा ॥

( प्रश्न ) यह कड़ा दर्गड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अझ का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दर्गड न देना चाहिये । उत्तर ) जो इस को कड़ा दर्गड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समम्प्रते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दर्गड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम

क छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पछो तो यहा है कि एक राई भर भी यह दग्रह सब के भाग में न ऋविगा और जो सुगम दग्रह दिया जाय तो दृष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लोंग वह जिसकी तुम सुगम दएड कहते ही वह कीडों गुणा अधिक होने से कोड़ों गुणा फठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दएड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दएड हुआ और दसरे को पाउ मर तो पाउ भर अधिक एक मन दर्गड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाउ वीस सेर दगड पडा तो ऐसे मुगम दगड को दुष्ट लोग क्या समकते हैं ! जैसे एक की मन सहस्र मनुष्यों को पाउं पाउ दएड हुआ हो ६। सवा छः मन मनष्य जाति पर दएड हाने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दएड न्यून और मु-गम होता है ॥ जो लम्ब मार्ग में समुद्र की खाडियां वा नदी तथा बडे नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे श्रीर महासपुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बडेर नौकाओं के समृद्र में चलाने वाले दोनों लामयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूठे हैं और देश देशान्तर द्वीपद्वीपान्तरों में नौका से जानेवाले श्रपने प्रनास्थ पुरुषों की सर्वत्र रत्ता कर उनको किसी प्रकार का द:ख न होने देवे ॥ २ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मी की समाप्तियों को, हाथी घोडे आदि वाहनों को नियत लाभ और खरच. " आकर " रत्नादिकों की खानें और कोष ( ख-जाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ाके परमगित मोच्च मुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ ( प्रश्न ) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा श्रधूरी ? ( अचर ) पूरी है क्योंकि जोर भुगोल में राजनीति चली और चलेगी वह संस्कृत विद्या से ली है और जिन का मत्यन्त लेख नहीं है उन के लिये:-

प्रत्यहं लोक हैं उस बाह्य हेतु भिः ॥ मनु ०८।३ ॥ जो नियम राजा और प्रजा के मुलकारक और धर्मयुक्त समर्भे उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसमा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्ते कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्च्य का यथावत् सेवन करना व्यथिचार और बहु विवाह को बन्द करें कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा

### स्त्यार्थमकाशः ॥

रहै क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बराये जांय और रारीर का बल न बरावें तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैक डों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल रारीर ही का बल बराया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई भगड़ा करके नष्ट अष्ट हो जायें इस लिये सर्वदा रारीर और आत्मा के बल को बराते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और खाँत विषयासिक है बैसा और कोई नहीं है । विशेषतः स्वित्यों को हतांग और बलगुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होगें तो राज्यधर्म ही चष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि '' यथा राजा तथा प्रजा' जैसे राजा होता है बैसी ही उस की प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्त्त कर सब के मुधार का हष्टान्त बनें।।

यह संद्वाप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुम्मृति के सप्तम, अष्टम नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धम आदि पुस्तकों में देलकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माएड-लिक अथवा सार्वभीम चक्रवर्षी राज्य करें और यही समभें कि "वयं प्रजापतेः प्रजा अपूम" ( यह यनुर्वेद का वचन है ) हम प्रजापित अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भृत्यवत् हैं वह कृपा करके अपनी स्तृष्टि में हम को राज्यधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद्विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थ-प्रकाशे सुभाषाविभाषिते राजधर्मविषये षष्ठः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

# 

### श्रथेइवरवेदविषयं व्याख्यास्यामः॥

ऋचो त्र्यारं परमे न्योमन्यस्मिन देवा त्र्यापि विश्वं निषेदुः । यस्तन वेद किमृचा केरिप्याति य इत्ति दुस्त इते समीसते ॥ १ ॥ ऋ ।। मं ॰ १ । सू ॰ १६४।मं ॰ ३९॥

्रईशावास्यामिद्रश् सर्वे यत्किञ्च जर्गत्याञ्जर्गत् । तेनं त्यक्तेनं भुञ्जीया मा गृंघः कस्यं स्विद्धनेम् ॥ २ ॥ यजुः ॥ ऋ ॰ ४ ॰ । मं ॰ १ ॥

श्रहम्भुवं वसुनः पूर्व्यस्पितर्हं धर्नानि संजयामि शक्ष्वतः। मा ई वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभेजािम मोर्जनम् ॥ ३ ॥ श्रह-मिन्द्रो न पर्राजिग्य इन्हतं न मृत्यवेऽवतस्थे कर्दाचन । सोम मिन्मासुन्वन्ते। याचता वसु न में पूरवः सुख्येरिषायन ॥ ४ ॥ ऋरा मं १ । २ । सू १ ४८ । मं १ । २ ॥

(ऋचो अत्तरे) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्ता में लिख चुके हैं श्रिशीत् जो सब दिव्य गुण कम स्वभाव विद्या गुक्त और जिस में पृथिवी सूर्व्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दु:लसागर में हुवे ही रहते हैं इसालये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य मुखी होते हैं। (प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं! (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि बारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध

हों किन्तु वह लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या ऋभिपाय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुर्णों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिबी परस्तु इस को कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखा इसी मन्त्र में कि जिस में सब देवता स्थित हैं वह जानने श्रीर उपासना करने योग्य ईश्वर है, यह उन को भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का, देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति प्रलबकर्ता न्यायाधीरा ऋधिष्ठाता है "त्रयिन्त्रशत्त्रशता ., इत्यादि वेदों में प्रमारा है कि इस की ज्याख्या शतपथ में की है कि तेंतीस देव अर्थात् पृथिवी. जल, अग्नि, वायू, त्राकाश, चन्द्रमा, मूर्य्य श्रीर नत्तत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये श्राठ वसू । प्राण त्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम्मे, ठुकल, देवदत्त, धनव्जय श्रीर जीवात्मा ये म्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करान वाले होते हैं। संवत्सर के बारह महीने बारह ऋादित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं। बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य्य का हेतु है । यज्ञ को प्रजापित कहने का कारण यह है कि जिस से वायु वृष्टि जल श्रोक्धी की शुद्धि, वि-द्वानों का सःकार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तेंतीस पूर्वीक्त गुर्णों के योग से देव कहाते हैं। इन का स्वामी ऋौर सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी पकार अन्यत्र भी लिख़ा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप अमजाल में गिरफर क्यों बहकते ।। १ ।। इं मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में ज्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की त्राकांक्ता मत कर उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द्र को भोग ॥२॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूं में सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं मुक्त ही को सब जीव जैसे पिता की सन्तान पुका-रते हैं वैसे पुकारें में सब को सुख देनेहारे अगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्य्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का मकाराक हूं कभी पराजय को पास नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्रांस होता हूं

**%** 

ì

मैं ही जगत्रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यह करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो त्रो हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं में ब्रह्म अर्थात् वेद का मकाश क-रनेहारा और मुझ को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दू-सरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत नानो और मत जानो ॥ ४॥

हिर्ण्यगर्भः समेवर्त्तार्त्रे भूतस्यं जातः पित्रेकं स्त्रासीत् । स दोधार प्रथिवीं द्यामुतेमां करमें देवायं हिवेषां विवेम ॥ यज्ञः । स्त्र • १३ । ४ ॥

यह यनुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य्यादि तेजवाले लो-कों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उस का खामी था, है और होगा वह पृथिवी से ने के सूर्य्यलोक पर्य्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुखखरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो! (उत्तर) सब प्रत्यक्तादि प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्तादि प्रभाण कभी नहीं घट सकते ! ( उत्तर ):—

इन्द्रियार्थसिककर्षोन्यमं ज्ञानंमव्यपदेश्यमव्यभिचारि । व्यवसायात्मकं प्रत्यचम् ॥ न्याय ० । त्र्र ० १ । सू ० ४॥

यह गोतम महिष्कृत न्यायदर्शन का सूत्र है- जो श्रोत्र, त्वचा, चतु, जिह्वा, घूएण ग्रीर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मुख, दुःख, सत्यासत्य श्रादि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यच्च कहते हैं परन्तु वह निर्श्रम हो । श्रव विचारना चाहिये कि इन्द्रियों श्रीर मन से गुणों का प्रत्यच्च होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा श्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस श्रीर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथिवी उस का श्रात्मा युक्त मन से प्रत्यच्च किया जाता है वैसे इस प्रत्यच्च

सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुर्गों के प्रत्यक्त होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्त है) और जब आत्मा मन श्रीर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस च्लामें आरम्भ करता है उस समय. जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती है उसी चाण में श्चात्मा के मीतर से बुरे काम करने में भय, शक्का श्रीर लज्जा तथा श्राच्छे कार्मी के करने में अभय, निःराङ्कता और आनन्दोत्साह सठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की भ्रोर से हैं) भ्रीर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार क रने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्त होते हैं। जब परमेश्वर का प्र-त्यस होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य्य को देख के कारण का अनुमान होता है ( पश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी देशिवशेष में रहता है ? ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वा न्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका स्रष्टा, सब का धत्ती श्रीर प्रलबकत्ती नहीं हो स-कता अमाप्त देश में कत्ती की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयाल और न्यायकारी है वा नहीं ! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया श्रीर दया करे तो न्याय हूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून मुख दुःख पहुंचाना और दया उसको क-हते हैं जो अपराधी को विना दग्ड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दगड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया क-हाती है जो पराये दु:सों का छुड़ाना और जैसा ऋथे दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिस ने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा दी दगड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दग्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाम क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्म्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वहीं है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर भीर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्र-काशित होती है ( मश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ! क्योंकि उन दोनों

का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का रह-ना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है। ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( पक्ष ) होते हैं ( उत्तर ) तो पुनः तुम को राक्का क्यों हुई ( पक्ष ) संसार में मुनते हैं इसलिये ( उत्तर ) संसार में तो सचा क्रूठा दोनों मुनने में झाता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अपमा काम है। देखों ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्से हैं इस से भिन्न दूसरी बड़ी दया कीन सी है अब न्याय का फल प्रत्यन्त दीलता है कि मुख दुःल की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सन को मुख होने और द:ख लूटने की इच्छा और किया करना है वह इया और बाह्य चेष्टा अर्थात् बन्धन केइनाहि यथावत् दरा देना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप श्रीर दु:सों से पृथक कर देना ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ! (श्वत्तर ) नि-राकार, क्योंकि जो साकार होता तो ज्यापक न होता जब ज्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म म्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीबोप्या, तुथा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है / जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आंख आदि अवयवीं का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उस को संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहै कि ईश्वर ने खेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी श-रीरधारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को मूच्म कारणों से स्थला-कार बना देता है ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वशिक्तमान् है व। नहीं ? ( उत्तर ) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का ऋर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही ऋषे है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्यक्ति पालन मलय आदि श्रीर सब जीवों के पुग्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किन्वित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अधीत अपने अनन्त सामध्ये से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेला है। ( प्रश्न) इम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहै सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

है। ( उत्तर ) वह क्या चाहता है, जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, खयं अवि-द्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ! जैसे ये काम ईश्वर के गुरा कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसालिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वहीं ठीक है। ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? ( उत्तर ) अनादि अर्थात् (जिस का श्रादि कोई कारण वा समय न हो उस को ऋनादि कहते हैं)हत्यादि सब ऋर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिय ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर ) सब की भलाई श्रौर सब के लिये मुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो फिर स्तुर्ति प्रार्थना त्यों करना ? ( उत्तर ) उन के करने का फल अन्य ही है ( प्रश्न ) क्या है ! ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुरा कर्म स्वभाव से ऋपने गुरा कर्म स्वभाव का मुधारना, पार्थना से निरिभमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का सालात्कार होना । ( प्रश्न ) इन को स्पष्ट करके समभात्रों ( उत्तर ) जैसे:--

भे स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंबूणमंस्नावि १२शु इमपापि विद्यस् । क्-विभैनोषी परिभूः स्वंयम्भूयीधातध्यतोऽर्थान् व्यृदधाच्छा श्वतीभ्यः समीभ्यः ॥ यजु • स्त्र • १ • । मं • ८॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघकारी और अनन्त बलवात् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वीपिर विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, पर-मेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थी का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुग्ग म्तुति अर्थात् जिस २ गुग्ग से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुग्ग ( अकाय ) अर्थात् वह कभी शरीरधारग वा जन्म नहीं लेता जिस में ब्रिद्ध नहीं होता नांड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा-चरण नहीं करता जिस में केरा दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुणों से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इस का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कम खभाव अपने भी करना जैसे वहा न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल मांड के समान परमेश्वर के गुणा कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थनाः—

यां मेधां देवगुणाः <u>पितर्रश्</u>वोपासंते । तया माम् मेधयाऽभें मे-धाविनं कुरु स्वाही ॥ १॥यजुः • ॥ ऋ • ३२। मं • १४॥

तेजोंऽसि तेजो मयि घेहि। वीर्व्यमित वीर्व्य मयि घेहि। बर्लमिति बर्ल मयि घेहि। त्रोजोऽस्योजो मयि घेहि। मृन्युरंति मृन्युं मयि घेहि। सहोऽसि सहो मयि घेहि॥२॥यजुः०॥ त्र्यः १९।मं०९॥

यज्ञात्रंतो दूरमुदेति दैवन्तदं सुप्तस्य तथेवेति । दूरंगमं ज्योति । षा ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्मा- एयपसी मनीपिणो यहो कृण्वन्ति विदयेषु धीराः । यदंपूर्व यद्ममन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यरपूहानंमृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं पूजासं । यस्मा- चऽऋते किंचन कर्मे कियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ येनेदं मूतं सुवनं मविष्यत्परिगृहीतम्मृतंन सर्वम् । येने यज्ञस्ताः यते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंङक्ष्यमस्तु ॥ ५ ॥ योनेसन्तृचः साम् यज्ञ्चेशि यस्मिन्न्नचः साम् यज्ञेशि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यरिमन्नुचः सर्वमोतं पूजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ सुषार-

थिरश्वांतिव यन्मंनुष्याचेनीयतेऽभीश्वंभिर्वाजिनंऽइव । हृत्प्रतिष्ठं-यदंजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंङ्करूपमस्तु ॥ ८ ॥ यजुः • । त्र्य • ३४ । मं • १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

हे बाने ! ऋर्थान् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् इम को इसी वर्षमान समय में आप कीजिये ॥१॥ आप प्रकाशम्बरूष हैं कृपा कर मुक्त में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराकमयुक्त हैं इसलिये मुक्त में भी कृपाकटाक्त से पूर्ण पराकम धरिये । श्राप अनन्तवलयुक्त हैं इसलिये मुक्त में भी वसधारण क्रीजिये । श्राप अन न्तसामर्थ्ययुक्त हैं मुक्त को भी पूर्ण सामर्थ्य दौजिये। आप दुष्ट काम और दुर्धी पर की-धकारी हैं मुक्त को भी वैसा ही कीजिये। आप निन्दा, स्तृति और स्व अपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुभ्त को वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिये ! आप की कुपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है श्रीर वही सोते हुए मेरा मन मुषुप्ति को पाप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प ऋषीत् अपने और दूसरे पाशियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होने किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे सर्वान्तर्यामा ! जिस से कर्म करनेहारे धैर्य्युक्त विद्वान् लोग यज्ञ श्रीर युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय श्रीर प्रजा के मीतर रह-ने वाला है वह मेरा मन अर्भ करने की इच्छायुक्त होकर अर्थम को सर्वधा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान श्रीर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है श्रीर जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त भीर नाशरहित है जिस के विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणें। की इच्छा करके दुष्ट गुणें। से पृथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत. भविष्यत्, वर्तमान व्य-वहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब मकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान किया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि श्रीर श्रात्मायुक्त रहत। है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर आविधादि हेरों से प्रथक रहै ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे

N

मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं बैसे ऋग्वेद, यनुर्वेद सामवेद और जिस में अथवेबेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सक्व्यापक प्रजा का साल्ली कित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्यापिय सदा रहें ॥७॥ हे सर्वेनियन्ता ईश्वर! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सार्थी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर दुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गति-मान् और अत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कुषा मुक्त पर कीजिये॥ = ॥

श्राग्ने नयं सुपर्था रायेऽश्रास्मान् विश्वांनि देव वयुनानि वि द्दान् । युयोध्यसमञ्जीहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्भउक्ति विधेम यजुः ॥ श्रारु ४० । मं ० १६॥

हे मुख के दाता स्वप्नकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन् ! आप इम को श्रेष्ठमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उस से पृथक् कीजिये इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप इम को पवित्र करें ॥

मा नो महान्तमुत मा नोऽत्र्यर्भकं मा न उर्वन्तमुत मा ने उत्वितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्त-न्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजुः • ॥ त्र्य • १६ । मं • १५॥

हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःखलरूप फल को दे के रुतानेवाले परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, दूर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये मेरित मते कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिस से हम आप के बरहनीय न हों ॥

त्रप्रसतो मा सद्भामय समसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमीऽमृतं गमयेति॥ शतपर्थका, १४ । ३ । १ ० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप इम को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से

पृथक् करके मोक्त के आनन्दरूप अमृत को पाप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दु-र्गुण से परमेश्वर ऋौर ऋपने का भी पृथक मान के परमेश्वर की पार्थमा की जाती है वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निर्मुख प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना क-ूरता है उस को वैसा ही वर्त्तमान करना चाहिये ऋर्थात् जैसे सर्वेत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना ऋपने स प्रयत्न हो सके उतना किया करे त्रर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है स्मि प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परभेश्वर उस का खीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! स्नाप मेरे शत्रुओं का नारा, मुक्त को सब से बडा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ) जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिक उस की पा-र्थना सफल हो जावे तब ईम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मुर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में माड़ लगाइये वस्त्र थे। दीजिये और खेती वाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे त्रालसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की स्राज्ञा है उस को जो कोई तोडेगा वह मुख कभी न पावेगा जैसे:--

कुर्वन्नेत्रेह कर्मीण जिजीविषेच्छ्तः सर्माः ॥ यजुः ।। श्र

परमेरवर आजा देता हैं कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थात् जबतक जीवे तबतक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो। देखो मृष्टि के बीच में जितने प्राणा अथवा अपाणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यन करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयन्न करते प्रथिवी आदि सदा प्रमते और इन्ह आदि बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी अहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय दूशवर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को मृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे

₩

श्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यन करता है उस को शीब वा बिलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासनाः—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेनसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णियतुं गोरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

यह उनिवर् का वचन है — जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्य होकर परमात्मा में चित जिस ने लगाया है उस को जो परमात्मा के योग का मुख होता है वह वाणी से कहा नहीं ज्यू सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तः करण से बहुण करता है। उपसिना शब्द का अर्थ समीपस्य होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्य होने और उस को सर्वत्यां। सर्वान्तर्यां-मीरूप से प्रत्यन्त करने के लिय जोर काम करना होता है वह र सब करना चाहिये अर्थान्:—

तताऽहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्थापरित्रहा यमाः ॥योग ा • सा-धनपादे । सू • ३ • ॥

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं - - जे जियासना का आरम्भ करना चाहै के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सर्वदा सब से भीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पटं न हो और निरिममानी हो अधिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम श्रुष्क है।

> शौचसन्तेषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥ योगशा॰ साधनपादे। सू॰ ३२॥

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाम में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा मुख दु:खों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे

श्रथमं का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे और "सो रम्" इस एक परमात्मा के जाम के अर्थविचार कर नित्यपति जप किया करे, अपने आत्मा-को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देने । इन पांच प्रकार के निमयों को मिलाके उपासनायोग का दूसरा श्रक्त कहाता है। इस के श्रागे छ: श्रक्त योगसास्त्र व श्राग्वेदा-दिभाष्यभूमिका \* में देख लेवें रिजन उपासना करना नाहैं तत्र एकानत शुद्ध देश में जा-कर श्रासन लगा पाणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कराठ, नेत्र, शिला अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मन्न हो जाने से संय-मी होवें । जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यपति ज्ञान विज्ञान बहाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है जो स्नाठ प्रहर में एक धड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमधर की उपासना करनी सगुण श्रीर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणें। से पृथक् मान अतिमूच्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में इट स्थित हो जाना निर्भुगोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे प्रिमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छट कर मरमेश्वर के गुगा कर्म खुभाव के सहश जीवात्मा के गुरा स्वभाव पवित्र हो आंते हैं)इसलिय परमेश्वर की स्तुति पार्थना और उ-पासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इ-तना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दु:ख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है े और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना श्रीर उपासना नहीं करता वह क़तझ और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को मुख के लिये दे रक्से हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतवृता और मूर्खता है। (११अ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ! ( उत्तर ):-

त्रप्रपाणिपादो जवने। प्रहीता पश्यत्यचतुः स शृणोत्यकर्णः ।

<sup>\*</sup> ऋग्वेदादिभाष्यभृमिका के उपासना विषय में इन का वर्णन है।

# स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता तमाहुरग्यूं पुरुष महान्तम् ॥ इवेतास्वतर उपनिषद् आ ३ । मं ० १९॥

प्रमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन प्रहण करता, प्रा नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान, चन्नु का गोनक नहीं परन्तु सब को यथावत् देखता, शोत्र नहीं तथापि सब की बात मनता, अन्तः करणं नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उस का अद्धिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियों और अन्तः करण के विना अपन सब काम अपने सामर्थ्य से करता है ( पश्च ) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्मुण कहते हैं ! ( उत्तर ):—

न तस्य कार्य्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्षिया च ॥ श्रेताश्वतर उपनिषद् त्र्यः ६ । मं ॰ ८ ॥

परमात्मा से कोई तहूप कर्ण्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्तित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वेतिमशक्ति अर्थात् जिस में अनत्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त किया है वह लाभाविक अर्थात् सहज उस में भुनी
जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता
इसिल्लिये वह विभु तथानि चेतन होने से उस में किया भी है। (प्रश्न ) जब बह किया
करता होगा तब अन्तवाली किया होती होगी वा अनन्त ! (उत्तर ) जितने देशकाल
में किया करनी उनित समक्तता है उतने ही देश कान में किया करता है न अधिक
न न्यून क्योंकि वह विद्वात् है। (प्रश्न ) परमध्यर अपना अन्त जानता है वा नहीं !
(उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का
त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने
का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस
से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना अम
कहाता है "यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति" जिस का जैसा गुर्श कर्म स्वभाव हो उस
पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना हो ज्ञान और विज्ञान कहाता है उत्तटा अज्ञान
इसलिये:—

हेराकर्मविपाकारायैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगसू॰ ॥ समाधिपादे सृ॰ २४॥

जो अविद्यादि क्रेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( पश्न ):—

ईश्वरासिद्धेः ॥ ९ ॥ सां ॰ छा ॰ ९ १ सू ॰ १९२ ॥ प्रमाणाभावाच तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ सां ॰ छा ॰ ५ । सू ॰ १०॥ सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां ॰ छा ॰ ५ । सू ॰ ११॥

प्रत्यक्त से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती॥१॥ क्योंिक जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्त ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्तिसम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्तानुमान के न होने से राब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्त प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थान् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और रारित में रायन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंिक इसी प्रकरण में कहा है:—प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापितिः॥१॥ सक्तामात्राच्चेत्सव्यम्॥२॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तामात्राच्चेत्सव्यम्॥२॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तां ० त्र्यं ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ११ २॥

यदि पुरुष को प्रधानशिक्त का योग हो तो पुरुष में सङ्गापित हो जाय द्रार्थात् जैसे प्रकृति मूक्त से मिल कर कार्थरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इस लिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पित्त हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्यपुक्त है वैसा संसार में भी सर्विश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्यों क उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जेसे: —

त्रप्रजामेकः लोहितशुक्तरुष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमातां स्वरूपाः ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् ऋ ० ४। मं ० ५ ॥ जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुगारूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने स अवस्थान्तर हो जाती है और
पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई किपलाचार्य्य को अनीश्वरवादी कहता
है जानो वही अनीश्वरवादी है किपिलाचार्य्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्म्मी से ईअवर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि
धर्मयुक्त और "अति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त
सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। (प्रश्न)
ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि " अज एकपात्" "सपर्यगाच्छुकमकायम्" ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर
जन्म नहीं लेता। (प्रश्न):—

यदा यदा हि धर्भस्य ग्लानिर्भवति भारत। ज्यन्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजान्यहम्॥ भ गी० त्र्य० ४। श्लो० ७॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूं। (उत्तर) यह बात वेदिवरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रिकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रत्ना करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म ले के श्रेष्ठों की रत्ना और दुष्टों का नाश करूं तो कुत्र दोप नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिथे सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस इश्वर के श्रवतार होते हैं और इन को अवतार क्यों मानते हैं ! (उत्तर) वेदाय के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने श्राप अविद्वान होने से अमजाल में फँस के ऐसी २ अपनाणिक बातें करते और मानते हैं। (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न तेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश क्रैसे हो सके ! (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समाब

Æ

भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि क शरीरों में परिपूर्धा हो रहा है जब चौंडे उसी समय मर्मच्छेदन कर नारा कर सकता है। भला इस अनन्त गुण कर्म ख भावयुक्त परमात्मा को एक ज़ुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मर्गायुक्त कहनेवाले को मुर्खपन से अन्य कु अ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि मक्त अनी के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आजानुकुल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ई श्वर के पृथिती सुर्ध्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रसय करने रूप कर्मी से कंस रावणादि का वय और गोबर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस साहि में परमेश्वर के कमीं का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सदृश कोई न है न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में त्राया वा मुठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि श्राकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर ऋाता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आ-ना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में ज्यापक नहीं था जो कहीं से ऋाया ? और बाहर नहीं था जो भी तर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कीन कह ऋौर मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना त्र्याना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये " ईसा " आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समभ लेना क्यों कि राग, द्वेष, जुधा, तृषा, भय, शोक, दु:ख, मुख, जन्म, भरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। ( पश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप स्त्रा करता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं. क्योंकि जो पाप चामा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय श्रीर सब मनुष्य महा पापी हो जायें क्योंकि ज्ञमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता श्रांर उ त्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को ज्ञमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े२ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध स्तमा कर देगा होर उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुडा लेंगे और जो अपराध नहीं ं करते वे भी श्रापराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब क-मीं का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है ज्ञमा करना नहीं ( प्रश्न ) जीव स्वतन्त्र R

है बा-बस्तान ? ( इत्तर ) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है 'स्वतन्त्रः कर्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का मृत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् खाधीन है वही कर्ता है। ( पश्न ) खतन्त्र किस की कहते हैं ? ( उत्तर ) जिस के श्राधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो खतन्त्र न हो तो उस को पाप पुराय का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेनाध्यन्त की त्राज्ञा त्रथवा पेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की पेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुगय न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक खर्ग अर्थात् दुःख मुख की प्राप्ति भी परमे-श्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने रास्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मार-नेवाला पकडा जाता है ऋौर वही दग्रड पाता है शुख्य नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुराय का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीम हो कर पाप के फल भोगता है इसलिये कर्म करने में जीव खतन्त्र त्रीर पाप दु:खरूप फल भो गने में परतन्त्र होता है। ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता त्रीर सामर्थ्य नदेता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसे ईश्वर और जगत् का उपा-दान कारण निमित्त है त्रीर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं। परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुराय करता है वहीं भागता है ईश्वर नहीं जैसे किसी ने पहाड से लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाई ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले श्रीर तलवार को पकड़ कर राजा दरह नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वहीं दगड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भु-गानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसिलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र 300

है वैसे ही परमेश्वर भी श्रपने कामों के करने में खतन्त्र है ( प्रश्न ) जीव कौर ईश्वर का खरूप, मुसा, कर्म्स और खमान कैसा है ! ( उत्तर ) दोनों चेतन खरूप हैं, ख-मान दोनों का पिनत्र श्रविनाशी और धार्मिकता श्रादि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब को नियम में रखना, जीवों को पान पुरुषों के फल देना श्रादि धर्मगुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पति, उन का पालन, शिल्पविद्यादि अन्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्यज्ञान श्रानन्द अनन्त बल आदि गुसा हैं और जीव के:-

इच्छोहेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्यायदः ऋः १ । ऋाः १ । सूः १०॥

प्राणापाननिमेपोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरिकाराः मुखदुःखे-इच्छोहेपौ प्रयत्नाञ्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिकद • ऋ • ३ । ऋ २ । सू २ ४ ॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्रेष ) दुः लादि की अनिच्छा बैर् (प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( पुल ) आनन्द ( दुःल ) विनाप अपसन्तता ( ज्ञान ) वि-वेक पार्टिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण् ) प्राण् की बाहर से मीतर को लेना (अपान ) प्राण् वायु को वाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मींचना ( उन्मेष ) ज्यांत्र को लोलना ( मन ) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना ( गति ) चलना (इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना ( अन्तरिकार ) भिन्न २ न्नुधा, तृषा, हर्ष, शोकादिगुक्त होना(ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतिति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा देह में होता है तमीतक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है (तब ये गुण शरीर में नहीं रहते) जिस के होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप और प्रमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है। ( प्रभः ) परमेश्वर विकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा हो करेगा इस से अविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा हो करेगा इस से अविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा हो करेगा इस से अविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा हो करेगा इस से अविष्यत् न नहीं और जीव को ईश्वर देखड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने

अवने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता है । उत्तर ) ईश्वर को विका लक्सी कहना मुर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और व हो के होवे वह भविष्यत्काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा क-होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा प्रकरस अस्त्रिएहत वर्त्तवान अहता है भत भविष्यत् जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईरवर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत मिष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र श्रीर जीव किञ्चित वर्तमान और कर्म करने से स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दगढ़ देने का भी जान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मजान सच्चा और उग्रह ज्ञान मिथ्या कभी हो सक्ता है ! इसलिये इस में कोई दोप नहीं आता ( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभ है ना परिचिद्धन ? (उत्तर) परिचिद्धन, जो विभ होता तो जागत. स्वप्न, सुवृत्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, त्राना कभी नहीं हो सकता इसलिये जीव का स्वरूप ऋल्पज्ञ, ऋला अर्थान् मुक्तम है और परमेश्वर ऋतीव सन्मात्मन्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वन्थापकस्वरूप है इसीलिये जीव और परमे-श्वर का न्याप्य न्यारक सम्बन्ध है ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्त होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसालिये जीव श्रीर ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान त्राकारवाले पदार्थी में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा म्यून अपन सूदम होता है इस कास्य से लोहे में विग्रन अग्नि व्यास्क होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से मूच्म होने से परमेश्वर ब्यापक और जीव व्याप्य है। जैते यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक. आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और विता पुत्र त्यादि भी सम्बन्ध हैं । 🧸 प्रक्ष ) जो पृथक २ हैं तो—

> प्रज्ञानंत्रज्ञ ॥ १ ॥ त्र्यहंत्रह्मास्मि ॥ २ ॥ तत्त्वनित ॥ ३ ॥ त्र्ययमात्मात्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महाबानयों का अर्थ क्या है (उतर) ? यह वेदवानय ही नहीं हैं किन्तु ब्राक्षण मन्यों के वचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशाओं में नहीं शिक्षा अर्थात् ( अहम् ) में ( ब्रक्ष ) अर्थात् ब्रह्मस्य ( अस्म ) हूं । यहां तात्स्थ्योवार्षि है जैसे मञ्जाः कोशन्ति " मञ्जान पुकारते हैं । मञ्जान जड़ हैं उन में पुकार
में का सामर्थ्य नहीं इसलिये मञ्जस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना ।
कोई कहै कि ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इस
का उत्तर वह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य हैं परन्तु जैसा साधर्म्यपुक्त निकटस्य जीव है
वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साद्यात्सम्बन्ध
में रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है । इस से ज़ीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि
में कोर यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिन्य परमेश्वर में प्रमक्त
होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि में और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक
व्यवकाग्रस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुगा कर्म स्वभाव के अनुकृत अपने गुगा कर्म
स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ( प्रश्न ) अच्छा
तो इस का अर्थ कैसा करोगे ? ( तत् ) ब्रह्म ( त्वं ) तृ जीव ( श्रास ) है । हे जीव ! ( तम् ) तू ( तत् ) वह ब्रह्म ( श्रास ) है ( उत्तर ) तुम तत् राज्य से क्य
लेते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ?

# सदेव सोन्येदमय त्र्यासीदेकमेवाहितीयं ब्रह्म॥

इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषर् का दर्शन भी नहीं किया जो बह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा भूंठ क्यों कहत किन्तु छा-क्दोंक्य में तो:—

सदेव सोन्येदमग्र त्र्यासीदेकमेवाहितीयम्॥

छां• प्र०६। खं• २। मं० १॥

ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं 🏲 ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं १ ( उत्तर )

स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्स्यमिदश् सर्वं तत्सत्यश् स त्र्रातमा तत्त्वमित स्वेतकेतो इति ॥ छान्दो • । प्र • ६ । स्वं • ८ मं • ६ । ७ ॥ बह परमारमा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूच्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है । हे खेतलेखे प्रिय पुत्र !

### तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमिम ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है क्योंकि:य स्थात्मनि तिष्ठकात्मनांन्तरोयमात्मा न देद यस्यात्मा इाः
रीरम् । स्थात्मनोन्तरोयमयति स त स्थात्मान्तर्यास्यमृतः ॥

यह बृहदारएयक का बचन हैं। महर्षि याज्ञवल्ह्य अपनी की मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से मिल्ल है जिस को मूर जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में ज्यापक है। जिस परमेश्वर क्या-पक है जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर क्या-पक है जीवात्मा से मिल्ल रह कर जीव के पाप पुरयों का साल्ली होकर उन के फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी खरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ दू-सरा कर सकता है ! "अयमात्मा अक्ष" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यन्त होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही अब सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव बहा की एकता करते हैं वे वेदान्त शास को नहीं जानते ( पश्न ) :—

श्रुनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । छां प्र ६। खं २। मं १२॥

तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविद्यात् । तैत्तिरीय ॰ ब्रह्मानं ॰ ऋतु • ६ ॥

सरमेश्वर कहता कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में ज्यानक कौर जीव-रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेरकर ने उस जगत् और शरीर को बनाकर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का धर्म दूसरा कैसे कर सकोगे?॥ ( उसर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कमी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समभ्तो एक प्रवेश और दूसरा अनुस्तेश

### मत्यार्थप्रकाशः ॥

श्रिक्त पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ श्रामुविष्ट के समान होकर वेदहारा सब नाम रूप श्रादि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा श्राप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का श्रार्थ जामते तो वेसा विपरीत अर्थ कभी न करते। (प्रश्न ) "सोऽयं देवदत्तों य उप्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानी प्राष्ट्रसमय मथुरायां दृश्यते" अर्थात् जो देवदत्त मैंने उप्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं। यहां काशी देश उप्ण काल को छोड़ कर शरीरमात्र में लच्च करके देवदत्त लचित होता है वैसे इस भागत्यागलत्ताणा से ईश्वर का परीद्य देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल श्रविद्या और श्रव्यक्ता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लच्च देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लितत होता है। इस भागत्यागलत्त्रणा श्रर्थात् कुछ प्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लच्च देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लितत होता है। इस भागत्यागलत्त्रणा श्रर्थात् कुछ प्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतनमात्र लद्यार्थ का प्रहण करने से श्रद्वित सिद्ध होता है यहां क्या कह सकागे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा श्रवित्य १ (प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य किएपत होने से श्रनित्य मानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा श्रनित्य (प्रश्न ) हमारे अत में :—

जीवेशी च विशुद्धाचिद्दिभेदस्तु तयोईयोः । प्रविद्या तिचतोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणता हित्वा पूर्णवोधोऽवशिष्यते ॥

ये "संन्तेपशारीरक,, और 'शारीरकभाष्य'' में कारिका हैं- हम वेदान्ती छः पदार्थी अर्थात् एक जीव, द्सरा ईश्वर. तीसरा ब्रह्म. चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान, और छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागमाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदेत नहीं होती इसलिये अमादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट हो जाते हैं इसलिये सान्त अर्थात् नारावाले कहाते हैं। (उत्तर) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत

में सिद्ध नहीं हो सकता इस से " तिचतीयोंगः" जो छठा पदार्थ तम ने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चिरतार्थ हो गया और जारा तथा माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इसलिये दो ही पदार्थ ऋथीत् ब्रह्म और ऋविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छ: नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारगोपाधि से जीव श्रीर ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब श्रनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्व-भाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्व-विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह पारिच्छित्र होने से इधर उधर त्र्याता जाता रहेगा जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिसन देश को छोडता जायगा उसने देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी दंश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान का जानेगा बाहर(और मीतर के ब्रह्म के दकडे हो जायेंगे। जो कही कि दुकड़ा हो जाओ बहा की क्या हानि तो अखगड नहीं/श्रीर जो श्रखगढ़ है तो श्रज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के श्रभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुरा होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता श्रीर जैसे शरीर के एक देश में फोडा होने से सर्वत्र दु:ख फेल जाता है वैसे ही एक देश में त्रज्ञान मुख दु:ख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोंगे तो हम पुछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परि-च्छिन ! जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन है अर्थात एकदेशी और प्रथक २ हैं तो अन्त:करण चलता फिरता है वा नहीं ! (उत्तर) चलता फिरता है (पक्ष ) अन्त:करण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? ( उत्तर ) स्थिर रहता है।(प्रश्न) जब अन्तःकरण जिमन देश को छोड़ता है उसन देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिसन देश को प्राप्त होता है उसर देश का शुद्ध बझ अज्ञानी होता होगा वैसे स्रण में ज्ञानी श्रीर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोत्त और बन्ध भी क्ता अम होगा और जैसे अन्य के देसे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी मुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कही कि त्रस एक है

तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तः करण मिन्न २ हैं इस से वह मिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल अस और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है १ । इसलिये कार ोपाधि श्रीर कारयोपाधि के योग से बहा जीव श्रीर ईश्वर नहीं बना सकागे किन्त ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदामास का नाम है तो वह स्तरामक होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्त का सुख कीन भोगेगा ! इसलिये ब्रह्म जीव श्रीर जीव ब्रह्म फभी न हुआ न है और न होगा। ( प्रश्न ) तो " सदेव सोम्येदमब्र आसीदे-कमेर्बाद्वतीयम् " द्वान्दोग्य ॰ ऋद्वेतासिद्धि कैसी होगी हमार मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो ऋद्वैतिसिद्धि कैसे हो सकती है। (उत्तर) इस अम में पड क्यों डरते हा विशेष्य दिशेषण।विद्याका ज्ञान करो कि उस का क्या फल है जो कहो कि "व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना श्रीर भी मानो कि "प्रवर्तकं प्रकाशक मि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है तो समभ्तो कि ऋद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैत बस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक करना है श्रीर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे ''अस्मिक्तगरेऽद्वितीयो धनाळ्यो देवदत्तः । त्र्रस्यां सेनायामद्वितीयः सुक्वीरो विक्रमसिंहः" किसी ने किसी से वहा कि इस नगर में ऋदिर्त्य धनाट्य देवदत्त और इस सेना में श्रद्धितीय शुरवीर विक्रमसिंह है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहश इस नगर में दूसरा धनाट्य श्रीर इस सेना में विकमासिंह के समान दूसरा शुरबीर नहीं है न्यून तो हैं। और पृथिवी अवि जड़ पदार्थ परवादि पाणि और बुह्मादि भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता। वसे ही ब्रह्म के सहरा जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तुन्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ। कि बहा सदा एक है और जीव तथा प्रकृत-तिस्थ तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत बा श्रद्धितीय विषेशए है इस से जीव वा प्रकृति का श्रीर कार्य्यरूप जगत का श्रमाव श्रीर निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु अब के तुल्य नहीं । इस से न अद्वैतसि-

बि और न द्वेतिसिंद की हानि होती है विवराहट में मत पड़ो सोवो और समसी (मक्ष) क्या के सत् चित् आनम्द और जीव के अस्ति माति पियरूप से एकता होती है फिरं क्यों खरूडन करते हो। ( उत्तर ) किंचित् साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे प्रिथवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अम्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधम्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण प्रथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द वल किया निर्शान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब आन्तिल और परिच्छिनतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी ( परमेश्वर अति सृह्य और जीव उस से कुक्क स्यूल होने से ) भिन्न है। ( पश्न ):—

त्र्रथोदरमन्तरं कुरुते । त्र्रथ तस्य भयं भवति द्वितीयाहै भयं भवति ॥

यह बृहदार एयक का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी मेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्यों कि दूसर ही से भय होता है। (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निर्णेध वा किसी एक देश काल में परिन्छिन्न परमात्मा को माने वा उस की आजा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है क्यों कि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से मुक्त से कन्न सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुक्त को में कुन्न नहीं समक्तता तू मेरा कुन्न भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःल देता जाय तो उस को उन से भय होता है। और सब प्रकार का आवरोध हो तो वे एक कहाते हैं जैसा समार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से मुख और विरोध से दुःल प्राप्त होता है। क्रिक्त और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं? (उत्तर) अभी इस के पूर्व कुन्न उत्तर दे दिया है परन्तु साधक्य अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र कमी क्षत्र व्यवस्था से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्च द्वव्य जड़ल होने से और कभी क्षत्र व्यवस्था

शक न रहने से एकता और आकारा के विभु मूच्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्च के परिच्छित्र दश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आ-कारा से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वयं अर्थात् अवकारा के विना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता ें और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और खरूप से एक भी नहीं होते ! जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ा और लोहा श्रादि पदार्थ श्राकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी श्राकाश में हैं श्रीर जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और खरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के प-दार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न श्रीर ख़रूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते (आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि कार्य पुरुष के समान अन्वयकी ओर पड़के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्भूणता, अन्वय, व्यतिरेक्त, साधर्म्य वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो 🕽 ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ( उत्तर ) दोनों प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलबार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुगाता और निर्माणता कैसे रह सकती हैं? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैस चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड के गुण नहीं हैं इसलिये "यङ्गुशैन्सह वर्त्तमानं तसगुराम्,, "गुरोभ्यो यनिर्गतं पृथग्भृतं तनिर्गुराम्,, जो गुर्णो से सहित वह सगुरा श्रीर जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित त्रीर दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्मुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिस में केवल निर्पूणता वा केवल समुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्मुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बला-दि गुर्गों से सहित होने से सगुरा और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुर्गों से प्रथक् होने से निर्मुण कहाना है। (प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्मुण और सा-कार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्भुण और जंब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन की विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्डाया करते हैं \* की समिपाद्यकरपुंक्त मनुष्य अंडवंड बकता है वैसे ही अविद्वार्तों के कहें की विदेश की अर्थ समिता चाहिये ( प्रश्न ) परमेरवर रागी है वा विरक्त ! ( उकर ) दोनों को अर्थ समिता चाहिये ( प्रश्न ) परमेरवर रागी है वा विरक्त ! ( उकर ) दोनों को अर्थ की कोई पदार्थ का उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये विरक्त में नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ! ( 'उक्कर ) वैद्या इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख्य विरोध होने उस की होती है तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ व कोई उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईन्तण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब स्रष्टि का करना कहाता है वह ईन्तण है । इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही स-ज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

यह संत्रेष से ईरवर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं॥
यहमाहची त्र्यपातं वन् यजुर्यस्मोद्वाकंषन् । सामीनियस्य
लोमीन्यथर्वाङ्गिरसो मुर्यम् । स्कम्भन्तं ब्रीहि कतमः स्विदेव

िकाः । श्राथवं ०कां ० १ ०। प्रपा ० २ ३। त्र्यनुँ ० ४ । मं ० २ ०॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यनुर्वेद, सामवेद, अधर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कीत स्न
देव है ! इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयुष्भूर्याधातध्यतोऽर्थान् व्युदधाच्छाञ्चतीम्यः समीम्यः ॥

यकाः ० त्रप्र ० ८ ० । मं ० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवस्त्य प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। (प्रश्न) प्रमेश्वर की आप निराकार मानते ही वा साकार ! (उत्तर) निराकार मानते हैं (प्रश्न) अब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णी चारण कैसे हो सका होगा ! व्यापिक वर्णी के उत्तरण में ताल्वादि स्थान, जिह्ना का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये ! (जैतर) परमेश्वर के सर्वशिक्तमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्यापि है वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, नर्गोंके मुख जिल्ला है वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, नर्गोंके मुख जिल्ला

है विक्रेंबारण अपने से जिल को बोब होने के लिये किया जाता है कुछ अपने सिंब अही विद्यार मुख जिहा के व्यापार करे विना ही मन में अमेक व्यवहारों का विचार और राज्ये कारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूंद्र के देखा मुनो कि जिला मुख जिहा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ राज्य हो रहे हैं, वैसे जीवीं को अन्तर्याजीकर से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को सममाने के लिये उचारण करने की आंवस्थान है। जिल्म परमेश्वर निराक्त सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेजविया जा क्योरा जीवस्थ स्वरूप से जीवाला में अकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने अखि के उचारण करके दूसरे को मुनाता है इसिलिय ईश्वर में यह दोष मही था सकता।। (अका किन के आला में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर):---

त्र्यम्बर्धावदो वायोर्थजुर्वेदः सूर्योत्सामवेदः ।

इति ०११। २। २॥

प्रथम सृष्टि की अपादि में परमात्मा ने अपन, वायु, अपदित्य तथा अकिरा इन ऋ वियों के आत्मा में एकर बेद का प्रकाश किया। (प्रश्न):-

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे ॥ श्वेताश्व ० त्रप्र ० ६ । मं १८ ॥

इस वचन से ब्रह्म: जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है किर क्रम्म्यादि श्राह्मियों के ब्रात्मा में क्यों कहा ? ( उत्तर ) ब्रह्मा के ब्राल्मा में ब्रम्मि श्रादि के द्वारा श्रापित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा है:---

### च्चिम्यस्तु त्रयं बह्य सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलचणम् ॥ मनु॰ १ । २ ६ ॥ जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अनि आदि चारों मह- विश्वों क द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को पान कराये और उस ब्रह्मा ने अनि बायु आदित्य और अकिरा से अहम्यनुः साम अर्थन वेद का अहण किया । ( प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। ( उत्तर ) हे ही अहर सब जीवों से अधिक पवित्यातमा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसालये विश्व का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) किसी देशमाषा में वेदों का प्रकाश न करते से स्वार करता तो देशमा

क्रिंगती ही जाता क्येंकि जिस देश की नामा में प्रकाश करता उन को सुममता और विदे-रिकें। को कठिनता बेदों के पहने पहाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकार किया की किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सुध भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकारा किया जैसे ईश्वर की पृथिवी ऋदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एक सी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पहने पहाने में तुलक परिश्रम होने से इश्वर पक्ष-पांती नहीं होता । श्रीर सब भाषाओं का कारण भी है । ( प्रश्न ) वेद ईरनरक्षत हैं के न्यक्रित नहीं इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित, शुद्ध गुणकर्मस्यभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, संभाव के अनुकूल कथन हो वह ईरवरकृत अन्य नहीं और जिस में मृष्टिकम म-त्यकादि प्रमाण आर्मो के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न ही वह ईरव-रोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तिरहित ज्ञान का मतिया-दन हो कर देखारोक, जैसा परमेश्वर है और जैसा मृष्टिकम रक्ला है वैसा ही ईश्वर, स्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यकादि प्रमाण विषयों से ऋविरुद्ध शुद्धारमा के स्वभाव से विरुद्ध न ही इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइवल करान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याल्या बाइवल श्रीर कुरान के प्रकरण में तेरहवें श्रीर चौदहवें समुल्लास में की जायगी। ( प्रश्न ) वेद की ईरवर से होने की आवश्यकता कुछ भी मही क्योंकि मनुष्य लोग कमराः श्राम बदाते जाकर परचात पुस्तक भी बना लेंगे । ( ज तर ) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी, बिहान नहीं होते और जब उन को कोई शिक्तक मिल जाय तो विद्वान हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वान नहीं होता । इस प्रकार जी परमात्मा उन आदि मृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पड़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग भविद्वान ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अबिद्वानी वा पराभों के सक्त में रख देवे तो वह जैया सक्त है वैसां ही हो जायगा। इस की इष्टान्त जंगली भील आदि हैं जबदूक, आर्थ्यावर्त, देश से शिवा नहीं गई थी तबतक मिश्र युनान और यूरोप देश आदित्य मनुष्यों में कुछ भी विवा नहीं हुई थी और इक्लेगड: के कुलम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहसी लाकों

कोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं, केंबेक्कि पदमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की माप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आहे।

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात ॥ योगमू । समाधिपादे सू । २६॥

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होने हैं बैसे परमेरवर मृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ानेहारा
है क्योंकि जैसे जीव मुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेरवर नहीं
होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से
नैमितिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (( प्रश्न ) वद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए
और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेरों का
अर्थ उन्हों ने कैसे जाना ! ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि
लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर
के खक्ष्म में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनावे
जब बहुतों के धात्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋथि मुनियों के इतिहासपूर्वक प्रंथ बनाये। उन का नाम ब्राह्मण अर्थात् बहा जो वेद उस
का ज्यास्थान अन्य होने से ब्राह्मण नाम हुआ और:—

## 😕 ऋषयो मन्त्रदृष्ट्यः मन्त्रान्सन्त्राददुः॥ निरु० १ ।२ 🤄 ॥ 🤊

जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पदाया
भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है
जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावें उन को मिथ्याबादी समर्भे वे तो मन्त्रों के
अर्थप्रकाशक हैं। ( प्रक्ष ) वेद किन अर्थों का नाम है ! ( उत्तर ) ऋक्, यनुः, साम
और अर्थव मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न ) :—

# मन्त्रनाह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकत प्रतिज्ञामूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ! ( उत्तर ) देखी

विकृताः पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से राज्द हिनाए आहें का है भीर नामाण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं तिस्तारीका तिकक्तें:--

े इत्यपि निगमो भवति । इति बाह्मसम् । नि • अ • ५ । खं • ई। । हिंदी विक्रियाणि ॥ अष्टाध्या • १। २ ६ ६॥

र्स्ट इस से भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्रभाग और बाह्य व्याह्याताय है. इसमें, जो विशेष देखना चाहैं तो मेरी बनाई " ऋम्मेरादिभाष्यभूमिका" में देख सीजिले. बहां अनेकराः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का बचन नहीं हो सकता ऐसाः ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें क्योंकि मामाण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उस के जन्म के परचात लिखा जाता है वह अन्य भी उस के जन्म के प--श्यात होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस र सब्द से विधा का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का पसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर ) म्यारह सौ सचाईस । (भैंभे) शास्ता क्या कहाती हैं? (उत्तर ) व्याख्यान को सास्त कहते हैं । भैंभे ) संसार में विद्वान वेद के अवयव भत विभागों की शाला मानते हैं! ( उत्तर ) तनिक सा विकार करो तो ठीक, क्येंकि जितनी शाला हैं वे अवस्वज्ञायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रांसद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परमेश्वर इत मानते हैं वैसे आरवलायनी आदि शासाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शा-साओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैतिरीय शाला में "इषे लोर्जे-त्वेति" इत्यादि मतीकें धर कें व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की मतीक नहीं धरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मृत वृत्त श्रीर श्राश्वलायनी श्रादि सब शासा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखन चाहें वे "ऋम्बेदादिभाष्यभूमिका" मं देख लेवें जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर क्रपा करके वेदों को प्रकाशित कि-या है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार अमजाल से लूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्व्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा मुखों की बृद्धि करते जायें। ( शक्त )

बेहें नित्य हैं या अनित्य ! (उत्तर ) नित्य हैं नयों कि परमेश्वर के नित्य होने से उस के जानादि गुका भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुका कमें समाय नित्य हैं! (अवर ) क्यों को अनित्य होते हैं। (प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ! (उत्तर ) क्यों को अनित्य होते हैं। (प्रश्न ) क्यों के सम्बन्ध हैं! किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों को आन दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये हांगे! (उत्तर ) ज्ञान कि बिना नहीं होता गायच्यादि छन्द षड्जादि और उदाचाऽनुहातादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायच्यादि छन्दों के निर्मात्म करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य महीं हैं कि इस प्रकार सर्वज्ञान गुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि अंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकार के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इसिन्ये वेद परमेशवरीक हैं इन्हों के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यहां उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थान जो कुछ बेदों में कहा है हम उस को मानते हैं॥

माब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संन्तेष से ईश्वर श्रीर वेदिवस्य में स्वास्थान किया है ॥ ७ ॥

> इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीरवामिकते सत्यार्थप्र. काहो सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये सप्तमः समुल्लासः सम्पूर्णः॥ ७॥

# 

ऋथ सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषया न्व्याख्यास्यामः ।

डुवं विस्टिष्टिर्धतं त्र्या <u>वभूव</u> यदि वा दुधे यदि वा नं ! यो त्र्यस्या-ध्यक्तः पर्ने व्योमन्त्सो त्र्युङ्ग वेंद्र यदि वा न वेदं ॥ १ ॥ +

तमं त्र्यासीत्तमंसागूढमग्रं प्रकेतं संज्ञिल सर्वमा इदम् । तुञ्झ्ये-नाम्बापहितं यदासीत्तपंसस्तन्महिना जायुतेकंम् ॥ २ ॥ ऋ • मं • १ • । सू१२९ । मं • ७ । ३ ॥

ेहिर्गयुगर्भःसमैवर्ततात्रेभूतस्यं जातः पतिरेकं त्रासीत्। स दौषारं प्रथिवीं पापुतेमां कस्मैं देवायं हिविषां विषेम ॥ ३ ॥ ऋ॰ मं ॰ १ • । सु ॰ १२ ३ । मं ॰ १ ॥

पुर्वष प्वेद सर्वे यद्भूतं यर्षं भान्यम् । उतामृत्तवस्यशानी यदेषंनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः न्त्र ० ३१ । मं ० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यतप्र-यन्त्यभिसंविद्यन्ति तिहिजिज्ञासस्य तद्बस्य ॥ ५ ॥ तैसिसयोपनि ॰ भृगुवल्ली । त्रप्रनु ॰ १ ॥ ﴿ ५७ नन्ति १ पणः उद्यो

हे (श्रज्ञ) मनुष्य ! जिस से यह विविध स्तृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण भीर मस्त्रम करता है जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पाक्तिकी प्रलब की प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे की एडिडिक र्ण मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत् सिंह के पहिले अन्यकार से आहत रात्रिक्ष में जानने के अयोग्य आकाशकार सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सन्तुक्ष एकदेशी आच्छादित था परचात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यक्ष्प कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब मूर्य्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने प्रथवी से ले के मूर्य्यपर्यन्त जगत् को उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने प्रथवी से ले के मूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पत्त किया है उस मरमात्मा देव की प्रेम से मिक्त किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, मविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनानेवाला है ॥४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रशिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में, प्रलय की प्राप्त होते हैं वह बृह्म है उस के जानने की इच्छा करों ॥ ६ ॥

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरकसू० त्र्यः ३ । पा०१ । सू० २ ॥

जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है (श्रेश्व) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) (निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति हैं) (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं, वह अनादि है। (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है। (उत्तर):-

हा सुवर्णा सयुजा सरवाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते ।

तयोर्न्यः पिष्पंत्रं स्वाहत्यर्नश्नजन्यो ऋभि चाकशीति ॥ १ ॥

ऋर• मं० १ । सू॰१६४ । मं • २०॥

श्रास्त्रतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः ० त्रप्र० ४० । मं ०, ८ ॥ ८

िक्त ) जो त्रव श्रीर जीव दोनों ( मुपर्का ) चेतनता श्रीर पालनादि गुकों से सहरा (बाबुबा ) ज्याप्य व्यापकमाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन श्रामादि **X** 

हैं और (समानम्) वैसा ही (वृद्धम्) अनादि मूलरूप कारण और शासारूप कार्यायुक्त कृत अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में किन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि 
पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और बस्स में से एक 
जो जीव है वह इस वृद्धरूप संसार में पाप ग्याक्ष फलों. को (स्वाद्धति) अच्छे प्रकार 
भोगता है और वृसरा परमात्मा कर्मों के फतों को (अनश्चर्) न मोगता हुआ। चारों 
अपेर अर्थात् भीतर वाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव 
और दोनों स मक्कित भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं॥१॥ (शाश्वती ) अर्थात् अनादि 
सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा न सव विद्याओं का बोध किया है ॥२॥

णजामेकां ले।हितशुक्लकष्णां वर्वीः प्रजाः सजमानां स्वरूपाः । श्रजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तमो-गामजोऽन्यः ॥श्वेताहवतरोपनिषदि ! श्र॰ ४ । मं॰ ५ ॥

मकृति जीव श्रीर परमात्मा तीनों श्रज श्रर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता श्रीरं न कभी वे जन्म लेते श्रर्थात् वे तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस श्रनादि मकृति का भोग श्रनादि जीव करना हुआ फंसना है और उस में परमात्मा न फंसता श्रीर न उसका भोग करता है। ईश्वर और जीव का लच्चण ईश्वरविषय में कह श्राये श्रव मकृति का लच्चण लिखते हैं: -

सत्वरजस्तमसां सान्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् मह्तोऽ-हङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राएयुभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मा-नेन्यः स्पूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः॥ साङ्ख्यसु । श्र । १ सु । ६१॥

(सत्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाज्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है। उस से महत्तत्व बुद्धि उस से अहकार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा म्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथिज्यादि पांच भूत मे चौबीस और प्रचीसवां पुरुष अर्थात् जीव और प्रकृतिक है इन में से प्रकृति अविकारियी और महत्तत्व अहकार तथा पांच मक्ष्मभूत प्रकृति का कार्य्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उ पादःन कारण और न किसी का कार्य है (प्रश्न ):—

१ सदेव सोन्येदमग्र त्र्यासीत्॥ १॥ छांदो । प्र०६। खं० २॥ त्रिसहा इदमग्र त्र्यासीत्॥ २॥ तैत्तिरीयोपनि ०। ब्रह्मानन्दव ० त्र्रमु ० ०॥ त्र्यात्मेवेदमग्र त्र्यासीत् ॥ ३॥ वृह ० त्र्य ० १। ब्रह्म मं० १॥ ब्रह्म वा इदमग्र भासीत्॥ ४॥ दात ० ११। १। ११। १॥ हे स्वेतकेते ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत्। १। असत्। २। आत्मा । २। भीर ब्रह्म था। ४। पश्चात्ः—

े तदेवत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजा-येयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि । ब्रह्मानन्दवल्ली । त्र्प्रनु ० ६ । बही परमात्मा ऋषमी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥

सर्वे खिंवदं बहा नेह नानांस्ति किञ्चन।

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं। ( उत्तर ) क्यों इन बचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:—

एवमेव खलु सोम्यानेत शुङ्गंनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सोन्यः शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोन्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोन्येमाः सर्वाः प्रजाः सशयतनाः सत्प्रतिष्ठाः॥ छा-न्दो ॰ प्र ॰ ६ । खं ॰ ८ । मं ॰ ४ ॥

हे श्वेतकेतो ! अन्नस्प पृथिवी कार्य्य से जलस्प मृल कारण को तू जान, कार्य-रूप जल से तेजोरूप मृल और तेजोरूप कार्य से सदृप कारण जो नित्य प्रकृति है उस कोश्जान, यही सत्यखरूप प्रकृति सब जगत् का मृल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्ष्तमानक्ष्या अभाव न था/और जो (सर्व खलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि "कहीं की हैट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोड़ा" ऐसी लीला का है क्योंकि!— सर्वे खिंखदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ छान्दो॰ प्र॰ ३ । खं॰ १४ । मं० १ ॥ श्रीरः—

नेह नानास्ति किंचन । कठोपनि ॰ ऋ ॰ २ । बल्ली ॰ ४। ८३ मं ॰ ११॥

जैसे सरीर के बाक जबनक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के बारि अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी श्रन्य के साथ जोड़ने से श्रनर्थक हो जाते हैं। मुनो इसका श्रेथे यहहै, हे जीव! त ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति श्रीर जीवन होता है जिसके बनाने श्रीर धारण से यह सब जगत विद्यमान हुत्रा है वा ब्रह्म से सह चरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेवनमात्र अखगड़ैकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्त-श्रों का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक २ स्वरूप में परमेश्वर के श्राधार में स्थित हैं। (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन (एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्तकारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादानकारण उसको कहते हैं जिस के बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप होके बने और बिगडे भी । तीसरा सा-धारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि की कारण से बनाने धारने और अलब करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा दूसरा परमेक्टर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्य्यान्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव / उपादान कारण प्रकृति परमागु जिस को सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से त्राप से त्राप न बन और न बिग्रुड सकती है कि-न्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड्ने से बिगड्ती है)। कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथि-नी में गिरने और जल पाने से वृद्धाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड के संयोग से बिगड भी जाते हैं परम्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगड्ना परमेश्वर और जीव के श्राधीन है। [जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात ज्ञान दर्शन

बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारुण जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मटी उपादान, और दगड चक आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकतो है) ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगन का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :——

यथोर्णनाभिः स्टजते गृह्णते च ॥ मुएडकोपनि॰ मुं• ९ । खं• १। मं• ७॥

यह उपनिषद् का दचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्श्व नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आपही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म आपने में से जगत् को बना आप जगदाकार कि आप ही की हा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहु इस्प अर्थात् जगदाकार हो जाऊं सङ्कल्पमात्र से सब जगद्भ वन गया क्योंकि:

त्रप्रदावन्ते च यनारित वर्त्तमानेऽपि नत्तथा ॥ गौडप दे.य कारिका व्लो ॰ ३५ ॥

यह मांह्वयोपनिषद् पर कारिका है। जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था अस था प्रलय के अन्त में सं-सार न रहेगा खें वर्त्तमान में सब जगत् अस क्यों नहीं ? ( जुत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ज्ञवा होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त वि-कारी हो जावे और उषादान कारण के गुर्ण कर्म स्वभाव कार्य्य में आते हैं:—

कारणमुणपूर्वकः कार्य्यगुषो दष्टः ॥ वैद्वोषिक ॥ ऋषं २ । प्रा॰ १ । सू॰ २४ ॥

उपादान कारण के सदश कार्य में गुण हाते हैं तो ब्रा सचिदानन्दस्वरूप जग-स्कार्य्यरूप से असत् जड़ और ज्ञानन्दरहित ब्रह्म अज और जगा उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अष्टरब और जगत् दृश्य है ब्रग्न अस्तरह और जगत् स्तरहरूप है को ब्रह्म से पृथिक्यांवि कार्य उत्पन्न होने तो पृथिज्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होने अर्थान् जैसे पृथिज्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथिज्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साथक नहीं दिन्तु वाधक है क्योंकि वह जड़कर शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाण कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलकर कर आप उसी में व्यापक होके साचीभूत कानन्दमय हो रहा है । क्रिक्रीर जो परमात्मा ने ईक्ण अर्थात् वर्शन विचार और कामना की कि भें सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभा जीवों के विचार ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्षमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं जानता है। और जो वह कारिका है वह अममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जवतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत् का कारण मूक्त होकर अपसिद्ध रहता है क्योंकि:—

तमं त्राःसीतमंसा गृढमय ॥ ऋ॰ मं॰ १०। सू॰ १२९। मं०३। त्राःसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमल वणम्।

श्रप्रतक्र्यमिविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु ॰ १ । ५ 🏗

यह सब जगत सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारम्भ के पक्षात् मी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तर्क में लाने भीर न प्रासद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और य- थावत् उपलब्ध है। पुन: उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव सिक्स सी सर्वथा अप्रमाशा है क्योंकि जिस को प्रमाता प्रमाशों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। (प्रभा) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है! ( प्रभा ) जो न बनाता तो आनन्द में

बना रहता श्रीर जीवों को भी मुख दु:ख शप्त न होता। ( उत्तर ) यह श्रालसी श्रीर दिरद लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या मुख वा दु:ख है जो सृष्टि के मुख दु:ख की तुलना की जाय तो मुख कई गुणा अधिक होता और -बहुत से पंवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोद्दा के श्रानन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे मुवुति में पड़े रहते हैं-श्रीर प्रलय के पूर्व स्रृष्टि में जीवों के लिये पाप पुरुष कर्मी का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भीग सकते ? जो तम से कोई पन्ने कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ! तुम यही कहोंगे देखना। तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान बल और किया है उस का क्या प्रयो जन विना जगत् की उत्पत्ति करने के ! दूसरा कुछ भी न कह सकोगे ऋौर परमात्मा के न्याय धारण दया ऋदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत की बनावे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, निशति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वामाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का खामाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परीपकार करना है। (प्रश्न ) बीज पहिले है वा वृद्ध ? ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त ऋौर कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। ( प्रश्न )(जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण त्र्यौर जीव को भी इत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्ति-मान् राब्द का अर्थ पूर्व लिख आवे हैं परन्तु क्या सर्वराक्तिमान् वह कहाला है कि जो असम्भव बात को भी कर सके? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के विना का-र्य्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यू को पाप्त, जड, दु:खी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो। सकता है वा नहीं ? रे जो स्वाभाविक नियम ऋर्थात् जैसा ऋग्नि उष्ण, जल शीतल ऋार पृथिव्यादि सब जहीं को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता श्रीर ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्त्तन वहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् का ऋर्य इतना ही है कि परमा-त्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य्य पूर्ण कर सकता है (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार है जो निराकार है तो विना हाथ त्रादि साधनों के जगत को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर )(ईश्वर निराकार है, जो साकार श्रर्थात् शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश

काल वस्तुओं में परिचिञ्चन, सुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोप्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम ऋौर हम साकार अर्थात् शरीरधारी हैं इस से त्रशेरण, ऋणु, परमाणु और प्रकृति की ऋपने वरा में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थल देइधारी परमेश्वर मी उन मूहम पदार्थों से स्थल ज-गत् नहीं बना सकता जी परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उस की त्रानन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव श्रीर प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी मृच्म श्रीर उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है)। ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उन का सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत भी निराकार होना चाहिये। ( उत्तर ) (यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह नुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है और जो स्थूल हो-न्ता है वह प्रकृति श्रीर परमाणु जगन् का उपादान कारण है श्रीर वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से मूक्त आकार रखते हैं) ( प्रश्न ) क्या-कारण के विना परमेश्वर कार्य्य की नहीं कर सकता १ ( उत्तर ) नहीं, क्यों। कि जिस का अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा श्रसम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र श्रीर पुत्री का विवाह देखा, वह नरशृङ्ग का धनुष् और दोनों खपुष्प की माला पिरे हुए थे, मृग-तृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्व नगर में रहते थे वहां बहल के विना वर्षा , पृथिवी के बिनासब अर्जों की उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना कार्य्य का होना श्रसंभव है जैसे कोई कहे कि " मम मातापितरी न स्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्ना नास्ति वदामि च "। ऋर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं मेरे मुख में जीम नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिल में सर्व न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये मी कहीं न थे श्रीर हम सब जने श्राये हैं ऐसी श्रसम्भव बात प्रमत्त गीत अर्थात् पागल लोगों की है। (मश्ना जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो का-रण का कारण कौन है ! (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते श्रीर जो किसी का कारण श्रीर किसीं का कार्य्य होता है वह दूसरा कहाता है

जैसे पृथिवी घर श्रादि का कारण और जल श्रादि का कार्य्य होता है परन्तु जो श्रादि का-रण-प्रकृति है वह श्रनादि है।

मूले मूलाभावादमृलं मृलम् ॥ सांख्यद • न्त्र • १ । सू • ६७ ॥

मूल का मूल अर्थान कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवस्य होते हैं जैसे कराड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और निलका आदि पूर्व वर्ष-मान होने से बख बनता है विसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आ शारा तथा जीवों के अनादि होने से इस जगन की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न हो तो जगत भी न हो ।

न्त्रत्र नास्तिकः न्त्राहुः—शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुयर्भ-त्वःहिनागस्य ॥ ९ ॥ संख्यद ∙ न्त्र • ९ । सू • १४ ॥

- १४ च्यातावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपपृथ प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥
- 乎 🕹 ईश्व ः कारणं पुच्यकर्भाफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥
- १८०० व्यक्तिमित्तनो भावोत्पत्तिः कएटकतैक्ष्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥
- ५५ सर्वमनित्यमुत्यस्तिविनाश्चर्यकत्वान् ॥ ५ ॥
- ्रटी सर्वे नित्यं पञ्चमूत्रानित्यत्वात् ॥ ६ ॥
- ३ तर्वे प्रथक् भावलच्चणप्रथक्त्वात् ॥ ७ ॥
- 39 सर्वमभात्रो भावेष्वितरेतराभावित्रदेः॥ ८॥ न्याय तृं ०॥ स्त्र ० ४ । स्त्रा १॥

यहां नास्ति क लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है स्वष्टि के पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उस का अभाव होकर शून्य हो जायगा। ( उत्तर ) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्दु को भी कहते है शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से बर्जुनाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का

जाननेवाला शुन्य नहीं होता ॥ १ ॥ इसरा नाम्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्टन किये विना त्रंकर उत्पन्न नहीं होता त्रीर बीज को तोड कर देखें तो अंकर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, (उत्तर ) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमहेन कीन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कमों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं पाप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दी-सने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता है कि कमी का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है. जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है। ( उत्तर ) (जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ! इसलिये जैसा कर्म मं-नृष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है।।।३।। चौथा नास्तिक-कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबल आदि वहाँ के कार्ट तीव्या भाषानाले देखने में त्राते हैं इस से विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं। ( उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है विना कंटकी बृक्त के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति श्रीर विनाशवाले हैं इसलिये सब श्रनित्य हैं ॥

# क्लोकार्षेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोाटीभिः । शक्ष सस्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

यह किसी प्रनथ का श्लोक है—नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कोड़ों प्रन्थों का यह िद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मि-ध्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न ) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अनि काष्टों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर ) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्त्तमान में अनित्यत्व और परममूक्म कारण को अनित्य कहना कमी नहीं हो सकता

जो वेद।न्ति लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य्य त्रसत्य कभी नहीं हो सकता । जो खप्न रज्जू सर्प्पादिवत् किल्पत कहैं तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुरा है गुरा से द्रव्य नहीं और गुरा द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्ती नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी चाहिये. नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे खप्न विना देखे सुने कभी नहीं त्राता जो जागत श्रर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साज्ञात सम्बन्ध से प्रत्यचादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उन का वासनारूप ज्ञान श्रात्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यच्च देखता है जैसे सुपृत्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्त्तमान रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी होवे इसलिये वहां उन का ज्ञानमात्र है श्रीर बाहर सब पदार्थ वर्त्तमान हैं। ( पक्ष ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न श्रीर दोनों के सुपृप्ति में श्रनित्य होजाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये। ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न श्रीर मुपुप्ति में वाह्य पटार्थी का अज्ञानमात्र होता है अ-भाव नहीं जैसे किसी के पीछे की त्रोर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वैसे ही खप्न और सुप्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ५ ॥ छःठा नारितक -कहता है कि पांच भृतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्यों कि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थल जगत् तथा शरीर घट पशदि पदार्थी को उत्पन्न और विनप्ट होते देखते ही हैं इस से कार्थ को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सात्वां नास्तिक-कहता है कि सब पृथक २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। ( उत्तर् ) अवयर्वो में अवयवी, वर्तमानकाल, आकारा, परमात्मा त्रोर जाति पृथक् २ पदार्थ समुहों में एक २ हैं उन से पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता इसिलये सब प्रथक पदार्थ नहीं फिन्तु स्वरूप से प्रथक २ हैं भीर प्रथक २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ त्राठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में इत-रेतर अभाव की सि।द्धे होने से सब अभावरूप हैं जैसे ''अनश्वो गौः । अभीरश्वः''

गाय घोडा नहीं ऋौर घोडा गाय नहीं इसलिये सब को ऋभावरूप मानना चाहिये। ( उत्तर ) सब पदार्थी में इतरेतराभाव का योग हो परन्त " गवि गौरश्वेऽश्वो भावरूपो-बर्तत एव .. गाय में गाय श्रीर घोड़े में घोड़े का भाव ही है श्रमाव कभी नहीं होसक-ता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतरामाव भी किस में कहा जावे? ॥ = ॥ नववां नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगन की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास दृत्वादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायू के योग से तरंग और तरंगों से समुद्रफेन, हल्दी चूना त्रीर नीवू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्व-भाव गुर्णों से उत्पन्न हुन्ना है इस का बनानेवाला कोई भी नहीं ( उत्तर )जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे श्रीर जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी: और जो दोनों सामाव युगपन द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो संकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न स्रौर विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा जो खभाव हों से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति श्रीर विनाश का होना संभव नहीं जो खभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र मुर्घ्य अपदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? श्रीर जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृत्त और क्रमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीवू का रसदूर २ देश से आ कर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती बेसे ही प्रकृति परमागुत्रों की ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाय विना जड़ पदार्थ स्थयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसीलेथ खमावादि से स्रिप्टि नहीं होती किन्तु पर-मेश्वर की रचना से होती है ॥१॥ (शरन)इस जुगत् का कर्तान थान है और न होगा किन्तु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा। ( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भी किया वा कियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन प्रथिवी त्र्यादि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं होसकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व

नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद अदि तोड़ ट्कड़े कर गला वा भस्म कर देखो किइन में परमाणा पृथक २ भिले हैं वा नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी श्रवस्य होते हैं ॥ १० ॥ ( प्रश्न ) श्रनादि ईरवर कोई नहीं किन्तु जो योगाम्यास से जिल्मादि ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है। ( उत्तर ) जो स्त्रनादि ईश्वर जगत का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत शरीर श्रीर इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तोशी परिमित ज्ञान श्रीर सामध्ये वाला होता है श्रनन्त ज्ञान श्रीर सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखी कोई भी योगी श्राजतक ईश्वरकृत सृष्टिकम को बदलनेहारा नहीं हुआ है श्रीर न होगा जैसे श्रमादिसिद्ध परमे श्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता (प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जैसी कि अब है वैसी पहिले भी और आगे होगी भेद नहीं करता:-

्र <u>सूर्याच</u>न्द्रमसौ धाता येथापूर्वमंकल्पयत् । दिवं च प्रार्थेवीं चान्तरिकुमयो स्वः॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० १९०। मं० ३॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कला में सूर्य्य, चन्द्र, विद्युन, पृथिवी, श्रन्तिरस्त श्रादि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ इस-लिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अरुपज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि स्वयं को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं (प्रश्न ) सृष्टिविषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ! (उत्तर ) अविरोध है । (प्रश्न ) जो अविरोध है तो:—

तस्माहाः एतस्मादात्मन भ्याकादाः सभ्भूतः । श्राकादाा-

हायुः । वायोरिग्नः । त्र्राग्नेरापः । त्र्राद्भ्यः एथिवी । एथिन्या त्र्रोषधयः । त्र्रोषधिभ्योऽलम् । त्र्रालाद्वेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽलरसमयः॥ तैतिरीयोपनि । त्रह्मातन्दव । त्र्रानु । १ ॥

उस परमेश्वर श्रीर प्रकृति से श्राकाश अवकाश अधीत जो कारणहरूप द्वाय सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उसक सा होता है <del>बादक में जा</del> काश की उत्पति नहीं होती नमेंतिक/विना काकाश के प्रकृति की प्रशास करा जहर सकें अपकारा के परचात् वायु, वायु के परचात् ऋग्नि, ऋग्नि के परचात् जल, जल के पश्चात प्रथिवी, प्रथिवी से त्रोषधि, त्रोषधियों से त्रज्ञ, त्रज्ञ से वीर्र्य, वीर्र्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पक्त होता है,यहां श्राकाशादि कम से श्रीर छान्दोग्य में श्रान्यादि, ऐत-रेथ में जलादि कम से छष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरएयगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाण, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति श्लीर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है/अब किस को सचा और किस को मुठा मानें ? ( उत्तर ) इस में सब सचे कोई भूठा नहीं वह भूठा है जो विपरीत समभता है, क्यों कि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के परचात् श्राकाशादिकम अर्थात् जब आकाश श्रीर बायु का प्रलय नहीं होता श्रीर अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि कम से त्रीर जब विद्युत श्रान्नि का भी नारा नहीं होता तब जलकम से सृष्टि होती है अथीत जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है/पुरुष और हिरएयगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी श्राये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे, छः शासों में ऋविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्म जेष्टा न की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे बिना बने ही नहीं" न्याय में " उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" याग में " विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता" सांख्य में "तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता" और वेदान्त में " बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो। सके " इस लिये सृष्टि हु: कारणों से बनतो है उन छ: कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास में है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छः पुरुष मिल के एक छुप्पर उठा कर मितियों पर धरें वैसा ही सृष्टिहरूप कार्च्य की व्याख्या छः शासकारों ने

मिलकर पूरी की है जैसे पांच श्रंधे श्रीर एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा मूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा माड़ू, पांचवे ने कहा चौतरा श्रीर छठे ने कहा काला २ चार खंमों के ऊपर कुछ मेंसा सा आकारवाला है इसी प्रकार श्राज कल के श्रनार्ष नवीन ग्रंथों के पटने श्रीर पाकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ न पढ़ कर नवीन चुद्रबुद्धिकल्यित संस्कृत श्रीर भाषाश्रों के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में त त्यर हो के कूठा काएडा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा श्रन्य के मानने योग्य नहीं। क्योंकि जो श्रन्थों के पीछे श्रन्धे चलें तो दुःल क्यों न पावें ? वैसे ही श्राज कल के श्रन्थविद्यायुक्त, लाथीं, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है ( श्रश्न ) जब कारण के बिना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं १ ( उत्तर ) श्ररे मोले भाइयो ! कुछ श्रपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखों संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं श्रीर जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टिको यथावत नहीं समक्तता तबतक उस को यथावत जान प्राप्त नहीं होता :—

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पनानां परमसूक्ष्माणां प्रथक् प्रथम्बक्षमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगा-रम्भः संयोगविद्योषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

श्रनादि नित्यस्क्ष्य सत्व, रजम् श्रीर तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्प श्र जो परम मूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का श्रारम्भ है संयोग विशेषों से श्रवस्थान्तर दूसरी २ श्रवस्था को मूक्ष्म स्थूल २ बनते ब-नाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। मला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ हैं जो संयोग का श्रादि और वियोग का श्रन्त श्रायत् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण श्रीर जो संयोग के पीछे बनता श्रीर वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्या का कार्य, कत्ती का कर्ता, साधन का साधम, श्रीर साध्य का साध्य कहता है वह देससा श्रम्था, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूह है। क्या श्रांस की श्रांस, दीपक का दीपक, श्रीर सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण श्रीर जो उत्पन्न होता है वह कार्य श्रीर जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्चा कहाता है ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरापि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ भगवद्गी • ऋ • २ । १६॥

कभी असत् का भाव वर्त्तमान और सत् का अभाव अवर्त्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पत्तपाती आप्रही मलिनात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अमजाल में पड़ा रहता है। धन्य! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जा-नकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जिब सृष्टि का समय त्राता है तब परमात्मा उन परम मुक्स पदार्थों को इकट्ठा करता है। उस की प्रथम अवस्था में जो परम मुक्स प्रकृतिरूप का-रण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूच्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना, ब्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्य श्रीर गुदा, ये पांच कर्म्म इन्द्रिय हैं श्रीर ग्यारहवां मन कुड़ स्थल उत्पन्न होता है श्रीर उन पञ्चतत्मात्राश्रों से श्रनेक स्थुलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए कम से पांच स्थूत भूत जिन को हम लोग प्रत्यस्त देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की ऋोषधियां वृत्त आदि उन से अन्न. अन से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है (परन्तु आदि सृष्टि मैथुन<u>ी नहीं होती क्यों</u>कि जब स्ती पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदन-न्तर नेथुनी सृष्टि चलती है) देखा ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान् लोग देख कर त्राश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का दकन, प्रीहा, यक्कत्, फेफ़ड़ा पंस्वा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की श्रतीव सूच्म शिरा का तारवत् प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत,

स्वप्न, मपृति अवस्था के भोगने के िये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का वि-भागकरण, कला, कौशल स्थापनादि ऋड़त सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता है ! इस के विना नाना प्रकार के रल धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृत्त श्रा-दि के बीजों में अति मुक्त रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यस्त्र्पों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, भिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, ऋस, कन्द म्लादि रचन, ऋनेकानेक कोडों भू-गोल मुर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बना-नेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने मुन्दर श्राभूषण जज्जल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुर्वेण का है और किसी वृद्धिमान कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाल परमेश्वर को सिद्ध करती है। ( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या प्रथिवी ख्रादि की ? ( उत्तर ) प्रथिवी ख्रादि की, क्योंकि पृथिज्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ! ( उत्तर ) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि '' मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त," यह यज्ञ-वेंद में लिखा है इस पमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैकड़ों स-हसों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं। ( पश्न ) त्रादि सृष्टि में मनुष्य त्रादि की बाल्या युवा वा बृ-द्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? ( उत्तर X युवावस्था में, क्योंकि जो बा-लक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्ये त्रावश्यक होते भौर जो ह-द्धावस्था में बनाता तो मैथुनी साछि न होती इसलिये युवावस्था में साछि की है) (प्रश्न) कभी सृष्टि का पारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात श्रीर रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात ऋौर रात के पीछे दिन बराबर चला ऋाता है इसी प्रकार साष्टि के पूर्व पलय और प्रलय के पूर्व साष्टि तथा साष्टि के पाछे प्रलय और प्र-लय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं

किन्त जैसे दिन वा रात का त्रारम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार साष्टि श्रीर प्रलय का श्रादि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का का-रण तीन सक्य से अनादि हैं वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और वर्त्तमान प्रवाह से श्रनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी मूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता श्रीर उप्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अमादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुरा कर्म स्वभाव का अगरम्भ और अन्त नहीं इसी मकार उस के कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं। (प्रश्न ) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि कुर जन्म. किन्हीं को हरिए गाय त्रादि परा, किन्हीं को बृत्तादि कृमि कीट पतजादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पत्त्वात श्राता है । ( उत्तर ) पत्त्वात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पत्तपात त्राता (प्रश्न ) मनुष्यों की त्रादि सृष्टि किस स्थल में तुई ! ( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात् जिस को ''तिज्वत'' कहते हैं [ ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चान् "विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्थ्य विद्वान् देव और दुष्टों के दस्य अर्थात डाक् मुर्ख नाम होने से अगर्य और दस्यु दो नाम हुए "उत शूद्रे उतार्ये" अथर्ववेदव-चन -- अ ाय्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब बाग, त्तत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज बिद्धानों का नाम आर्थ्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्थ अर्थात् अनाडी नाम हुआ। ( प्रश्न ) फिर वे यहां कैसे आये ? ( उत्तर ) जब आर्थ्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब अगर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खरड को जान कर यहीं त्रा कर बसे इसी से इस देश का नाम "श्राय्यीवर्त" हुआ। ( पश्न ) आ-र्य्यावर्त्त की अविध कहां तक है ? ( उत्तर ):---

> न्त्रासमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमान् । तयोरेबान्तरं गिर्योरार्घ्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥

् नुस्या ग्रह्म सरस्वतीदपहत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशम<u>ार्थावर्त्त</u>ं प्रचन्नते ॥ मनु ०२।२२।९७॥

उत्तर में हिमालय, दानिए। में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥ तथा स-रस्तिी पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में द्वव्रती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाले के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और हैं। कर दानिए। के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दानिए। के समुद्र की साड़ी में अटक मिली है (हिमालय की मध्यरेख़ा से दानिए। और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं। उन सब को आप्यांवर्त इसिलये कहते हैं कि यह आर्थावर्त देव अर्थान् विद्वानों ने बसाया और आर्थजनों के निवास करने से आर्थावर्त कहाया है। (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कीन वसते थे १ ( उत्तर ) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आय्यों के पूर्व इस देश में वसते थे क्योंकि आर्यु लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् तिब्बत से मूधे इसी देश में आकर वसे थे। (प्रश्न) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग वसते थे कि जिन को अमुर और रात्तस कहते थे आर्थलोग अपने को देवता बतलाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवाऽभुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा मूठ है क्योंकि:—

विजांनिह्यार्थान्ये च दस्थंबो वृहिंष्मंते रन्धया शासंदब्रतान । ऋ • मं • १। सू • ५१। मं • ८॥

उत शूद्रे उतोर्थ ॥ ऋथर्व ० कां ० १९ । व ० ६२ ॥

यह लिख चुके कि आर्य नाम धार्मिक,विद्वान, आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकृ, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, च- त्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्थ्य और शृद्ध का नाम अनार्थ्य अर्थात अनाड़ी है। जब

(<del>)</del>

वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते और देवामुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्थ और दस्यु म्लेच्छ अप्तुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रत्ता और अप्तुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दिलिए, नैर्ऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम अप्तुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो आ रामचन्द्र जी से दिल्ए में युद्ध हुआ है उस का नाम देवामुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को रामरावरा अथवा आर्य और राक्त्यों का संग्राम कहते हैं किसी सं स्कृत अंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहां के जंगालियों को लड़ कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय केसे हो सकता है ? और:

न्लेच्छवाचश्रार्थवाचः सर्वे ने दस्यवः समृताः। मनु ० १ ० । ४५ ॥

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु ० २ । २३ ॥

जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश हैं वे दम्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं इस से मी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लकर ईशान, उत्तर, वायव्य आर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा अमुर है और निर्मात्य, दिल्ला तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम रात्तस था । अब भी देख लो हबशी लोगों का खरूप भयंकर जैसा रात्तसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यावर्त्त की मूध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का न.म पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्त्ता मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन के नागवंशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का वि वाह हुआ था अर्थात् इत्वाकु से लेकर कौरव पाणडव तक सर्व भूगोल के आयों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त्त से भिन्न देशों में भी रहता तथा इस में यह प्रमाण है कि बक्का का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के प्रमाण है कि बक्का का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के प्रमाण है कि बक्का का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

स्वायम्भवादि सास राजा त्रीर उन के सन्तान इच्वाकु त्रादि राजा जो त्रार्थ्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्हों ने यह ब्रार्घ्यावर्त्त वसाया है । अब ब्रभाग्योदय से श्रीर श्रार्थी के श्रालस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु त्रार्घ्यावर्त में भी त्रार्घ्यों का अखगड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाकान्त हो रहा है कुछ थोड़े रा-जा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब त्राता है तब देशवांमियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पडता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपिर उत्तम हो-ता है अथवा मतमतान्तर के आअहरहित अपने और पराये का पत्तपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ऋौर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण मुख-दायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ माना पृथक २ शिक्ता अलग व्यवहार का विरोध छूटना श्रातिदुष्कर है विना इस के छूटे परम्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि राम्बं में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? ( उत्तर ) एक अर्व, छानवे की इ, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका \* में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है है कि सब से सूच्म टुकड़ा ऋथीत् जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमागु, साठ पर-मागुओं के मिले हुए की नाम अगु, दो अगु का एक द्वय गुक जी स्थूल बण्यु है तीन द्वच गुक का अग्नि, चार द्वाच गुक का जल, पांच द्वाच गुक की पृथिवी अर्थात तीन द्वच-गुक का त्रसरेगा त्रीर उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। ( प्रश्न ) इस का धारण कौन क-रता है, कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फरणवाले सर्प्प के शिर पर पृथिवी है, दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तींसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि बायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छः ठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में कि-

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखों।

\*

स बात को सत्य मानें ( उत्तर ) जो शेष सप्प श्रीर बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सप्प श्रीर वैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सप्प श्रीर बल आदि किस पर हैं ! बैलवाले मुसल्मान तो चुप हा कर जांयमे परन्तु सप्पेवाले कहेंगे कि सप्प कूम्म पर, कूम जल पर, जल श्रीन पर, श्रीन वायु पर श्रीर वायु श्राकाश में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ! तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि रोष श्रीर वैल किस का बचा है ! कहेंगे कश्यप कदू श्रीर बैल गाम का। कश्यप मरीचि का, मरीचि मनुका, मनु विराद का श्रीर विराद बाता का पुत्र, बता श्री तो जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीती हो चुकी हैं तब किस ने धारण की थी ! अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तेरां चुप मेरी भी चुप " श्रीर लड़ने लग जायेंगे। इस का सचा श्रीमाय यह है कि जो " बाकी " रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कित्र ने "शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्" ऐसा कहा कि शेष के श्राधार पृथिवी है (दूसरे ने उस के श्रीमाय को न समक कर सप्प की विध्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये प्रमश्वर उत्पत्ति श्रीर प्रलय से बाकी अर्थात प्रथक् रहता है इसी से उस का "रोष" कहते हैं श्रीर उसके श्राधार प्र- थिवी है: ।

सत्येनोत्तिमिता भूमिः ॥ त्र्राथर्व ॰ कां ॰ १४।व ॰ १। मं ॰ १॥

( सत्य ) अर्थात जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नारा नहीं हे।ता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है !!

## उचा दाधार प्रथिवीमुत चाम् ॥

यह ऋग्वेद का वचन है - इसी ( उत्ता ) शब्द को देख कर किसी ने बैल का प्रहर्ण किया होगा क्योंकि उत्ता बंल का भी नाम है परन्तु उस मृद् को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा! इस लिये उत्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करनेवाला विना परमे रवर के दूसरा कोई भी नहीं है। ( प्रक्षा ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर

कैसे धारण कर सकता होगा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं बैसे अनन्त परमध्यर के सामने असंस्त्यात लोक एक परमाण के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर मांतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभुः मज्ममु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसल्मान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपन्त है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह मृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समिष्ट और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समिष्टि कहाती है और एक २ खन्तादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यिष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलों को समिष्टि गिन कर जगन् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्जा विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसिलिये जो सब जगत् को रचता है वहा:—

## स दोधार पृथिवीं चामुतेमाम् ॥ यजुः । ऋ । १३ । मं । ४ ॥

जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकले कान्तर पद थ तथा मृर्ट्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत् का कर्ता और धारण करने वाला है। (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं बा स्थिर ? (उत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि मूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों आधे मूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि:—

श्रायं गोः पृश्चिरकमदिसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ यजुः • श्र • ३ । मं ० ६ ॥ अनाजियेन

श्रार्थीत् यह भूगोल जल के सहित मूर्य के चारों श्रोर तूमता जाता है इसलिये भूमि धूमा करती है।

-

न्त्राकृष्णे<u>न</u> रजेसा वर्त्तमानो निवेशथंन्तमृतं मर्त्यं च । हिर्ण्ययेन स<u>विता रथेना दे</u>वो याति मुवनानि पर्यन् ॥ यज्ञः • न्त्र ० ३३ । मं ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप दृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में पृमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं पूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माएड में एक मूर्य्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाशय हैं जैसे:—

दिवि सोमो ऋषि श्रितः ॥ ऋथ • कां • १ श ऋनु • १ मं • १॥

जैसे यह चन्द्रलोक मूर्य्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात श्रीर दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्व्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड में हो जाता है उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, सध्या, मध्यान्ह, मध्यरात्रि ऋदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्त्तमान रहते हैं त्रर्थात् जब त्रार्य्यावर्त्त में मूर्यादय होता है उस समय पाताल त्रर्थात् " त्रमेरिका " में अस्त होता है और जब आर्य्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब त्र्यार्थ्यावर्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात श्रीर मध्य दिन रहता है (जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता श्रीर पृथिवी नहीं घूमती बे सब अज हैं क्योंिक जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम ( ब्रध्नः ) प्रथिवी से लाख गुना बड़ा और को हो कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के चूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूर्य्य के चूमने से नहीं । श्रीर जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य्य न बूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । श्रीर गुरु पदार्थ विना पूमे श्राकारा में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । श्रीर जो जैनी कहते हैं कि पृथिकी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चुती जाती है और दो मूर्य्य और दो चन्द्र केवल जंबूदीप में बतलाते हैं वे तो गहरी मांग के नरे में निमम्न हैं क्यों ? जो नीचे २ जली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गित होती दो मूर्य्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपत्त का होना ही नष्ट अष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक मूर्य रहता है। (प्रश्न) मूर्य्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं? ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं |क्योंकिः —

एतेषु हीद श्सर्व व नु हित मेते हिद श्सर्व वासयन्ते तद्य-दिद श्सर्व वासयन्ते तस्माहसव इति ॥ शतः कां १४ । प्र•६। त्राः ७। कं ९॥

पृथिवी, जल, ऋगिन,वायु, आकाश, चन्द्र, नक्तत्र और सूर्य्य इन का वसु नाम इसिलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और और प्रजा वसती हैं और ये ही सब को वस्तात हैं जिसिलये निवास करने के घर हैं इसिलिये इन का नाम वसु है जब पृथिवी के समाम मूर्य्य चन्द्र और नक्तत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ! और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शृन्य होंगे ! परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ! इसिलिये सर्वत्र मनुष्यादि मृष्टि है । (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि मृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ! ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हबश और आरर्थावर्च, यूरोप में अवयव और रक्त रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी मृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि:—

# मूर्<u>याचन्द्र</u>मसौ <u>धाता यथापूर्वर्मकल्पयतः । दिवं च</u> प्रा<u>थि</u>वीं चान्तरिक्षमधो स्वः ॥ मं ॰ १ ॰ । सु ॰ १९ ० ॥

(धाता) परमामा ने जिस प्रकार के सूर्य्य चन्द्र हो भूमि अन्तरिक्त और तत्रस्थ मुख विशेष पदार्थ पूर्व करूप में रचे थे वंसे ही इस करूप अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये हैं भेद किंचित्मात्र नहीं होता ! (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं !(उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिक्ष्य सब राज्य में एक-सी है । प्रश्न ) जब य जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाये न हीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ! (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रक्तक और अनन्त सामर्थ्य बाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ! इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल मोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है ॥

इस के श्रागे विद्या, श्रविद्या,बन्ध श्रौर मोत्तविषय में लिखा जायगा — यह श्रा-ठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ = ॥

> इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिछिते सत्यार्थप्रकाशे सुमाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय-विषयेऽष्टमः समुख्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥



₩,

# त्र्यथ विद्याऽविद्यावन्धमोत्त्वविषयान् व्याख्यास्यामः॥

बियां चाऽवियां च यस्तवेदोभयंधमुह् । स्रवियया मृत्युं ती त्वी विययाऽमृतंमइनुते ॥ यज्ञ० ॥ स्र० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अ विद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोच्च को प्राप्त होता है। अविद्या का लच्च्याः—

## श्रीनत्याशुचिदुःग्वानात्मसु नित्यशुचिसुग्वात्मख्यातिरविद्या। पातं० द० साधनपादे सृ० ५ ॥

न्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इसिलये है कि यह बाह्य और अन्तरिक्रया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मन्त्र में कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्युः दुख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पावित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिध्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिध्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य चलामात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रिहत नहीं होता इसिलये धर्मयुक्त सत्यमाषणादि कर्म करना और मिध्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साध्यन है ( प्रश्न ) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती १ ( उत्तर ) जो वद्ध है। (प्रश्न ) बद्ध कौन है १ ( उत्तर )/जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव है। प्रश्न ) बन्ध और मोद्य स्वभाव से होता है व। निमित्त से १ (उत्तर ) निमित्त से, वयोंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्न ):—

न निरोघो त चोत्पत्तिने बडो न च साधकः। न मुमुचने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ गौडपादीयकारिका प्र०२। का०३२॥

यह श्लोक मागडूक्योपनिषत् पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आवा न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुल साधना करने हारा है, न कूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ! ( उत्तर ) यह नवीन वे- दान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का म्वरूप अल्प होने मे आवरण में आता शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कमीं के फलभोगरूप बन्धन में फसता, उस के हुड़ाने का साधन करता. दुःख से इटने की इच्छा करना और दुःखों से कूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। ( प्रश्न ) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से गहित साचीमात्र है शीतोप्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उन को शीतोप्ण प्राप्ति और मोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्रार्ण उस को स्पर्श करता है उसी को शीत उप्ण का मान और भोग होता है वैसे प्राण मी जड़ हैंन उन को मूख न पिपासा किन्तु प्राणवाले जीव को कुधा तृषा लगती है वैसे

ही मन भी जड़ है न उस की हर्ष न शंक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दु:ख मुख का भीग जीव करता है जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे राज्दा-दि विषयों का ग्रहण करके जीव ससी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थान मन. बुद्धि, चित्त, श्रहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण श्रीर श्रीभमान का करने बाला दग्ड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारनेवाला दगडनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तः करण और प्रत्याख्य साधनों से अच्छे बंर क मों का कर्ता जीव मुख दुःख का भोक्ता है जीव कमों का साची नहीं किन्तु कर्ता भी , का है। कमों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कमें करनेवाला जीव है वहीं कर्मी में लिप्त होता है वह ईश्वर साची नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्म का प्रतिबिन्ब है जैसे दर्पण के टूटने फुटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार श्रन्त करण में ब्रह्मका प्रतिबिम्ब जीव तबतक है कि जवतक वह अन्तःकरगोपाधि है जब अन्तःकरगा नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यह वालकान की बात है क्यों कि प्रतिबिन्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण त्राकारवाले हैं त्रीर पृथक भी हैं जो पृथक् न हों तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिविम्ब ही नहीं हो सकता । (प्रश्न ) देखो गर्मीर खच्छ जल में निराकार श्रीर व्यापक त्राकाश का ऋाभास पड़ता है इसी प्रकार खच्छ श्रन्त:करण में परमात्म! का त्राभास है इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं। ( ३त्तर ) यह बालबृद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि श्राकाश दश्य नहीं तो उस को श्रांख से कोई भी नहीं देख सकता जब त्राकारा से स्थूल वायु को त्रांख से नहीं देख सकता तो जाकारा को क्योंकर देख सकेगा । (पश्न) यह जो ऊपर को नीला त्रीर धंपलापन दीखता है वह त्राकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो वह क्या है? ( उत्तर ) ऋलग २ पृथिवी जल और श्रीन के त्रसरेण दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धूंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़ कर वायु में चूमती है वह दीखती श्रीर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कमी नहीं ! (परन) जैसे घटाकारा, मठाकारा मेघाकारा, त्र्योर महदाकारा के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही बग्न के ब्रग्नाएड श्रीर श्रन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर श्रीर जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । ( उत्तर ) यह नवमसमुल्लासः ॥

300

भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी श्रिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लात्रो,, इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इस-लिये यह बात ठीक नहीं। ( प्रश्न ) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी वीड और त्राकाश क बीच में पत्ती आदि घृमते हैं वैसे ही चिदाकाश बढ़ा में सब अन्तः करणा घृमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि त्राग्नि मे लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते श्रीर श्राकाश तथा ब्रश्न निश्चन है वसे जीव की ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं त्र्याता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्त:करणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वजादि गुण उसमें होतेहैं वा नहीं ! जो कहो कि त्रावरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खगिडत है वा अखगिडत ? जो कही कि अखगिडत है तो बीच में कोई भी परदा नहीं डाल सकता जब परदा नहीं तो सर्वज्ञा क्यें। नहीं ? जो कहो ।कें अपने स्वरूप को मूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वंय नहीं चनता तो अन्तः करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सर कता जायगा वहां २ का ब्रह्म आनत, अज्ञानी हा जायगा और जितना २ हृटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र दृष्टि के ब्रह्मं की अन्तः करण बिगादा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी स्नण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्र-माले जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे मुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसनिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रथक्र हैं।(प्रश्न)यह सब ऋध्यारोपमात्र है ऋथात् ऋन्य वस्तु में ऋन्य वस्तु का स्थापन करना ऋध्याः रीप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् श्रीर इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञाम को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं ( प्रश्न ) अध्यारे प का करनेवाला कीन है ? ( उत्तर ) जीव ( पश्न ) जीव किस को कहते हो ( उत्तर ) श्चन्तःकरणाविच्छित्र चेतन को (प्रश्न ) श्चन्तःकरणाविच्छत्र चेतन दूसरा है वा वही . ब्रह्म ? ( उत्तर् ) वही ब्रह्म है ( प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भूठी कराना करली ! ( उत्तर , हो, ब्रह्म की इस से क्या हानि। ( प्रश्न ) जो मिथ्या क-ल्पना करता है क्या वह भूता नहीं होता ? ( उत्तर ) नहीं, क्यों कि जो मन नाशी से कल्पित वाकथित है वह सब भूठा है। ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूठी

कल्पना करने और मिथ्या बेलने वाला ब्रह्म कल्पित श्रीर मिथ्यावादी हुआ वा नहीं। (उत्तर) हो, हम की इप्टापित है! (वाह रे मूर्ड वेदान्तियो ! तुम ने सत्यस्व-रूप, सत्यकाम, सत्यसङ्करा परमात्मा को मिथ्यावारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गिति-का कारण नहीं है!! किस उपनिषद् मूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कर्प और मिथ्यावादी है! क्योंकि जैसे किसी चोर ने कीतवाल को दगड़ दिया अर्थात् 'उ-लिट चोर कोतवाल को दगड़े'। इस कहानी के सदश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल को दगड़े परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कीतवाल को दगड़ देवे वैसे ही तुम मिथ्यासङ्कर्ण और मिथ्यावादी होकर वहीं अपना देख ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एकरस हे सत्यम्बरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्य कारी है ये सब दोष तुह्मारे हैं ब्रह्म के नहीं जिस को तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुह्मारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न ही कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है! जो सर्वव्यापक है वह परिचेड का अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छित्र एकदेशी अलप अल्प जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं।

#### त्रव मुक्ति बन्ध का वर्शन करते हैं॥

( प्रश्न ) मुक्ति किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) ''मुञ्चिन्त पृथम्भवन्ति जना यस्यां सा-मुक्तिः'' जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न ) किस से छूटने की इच्छा सन जीन करते हैं । (प्रश्न ) किस से छूटने की इच्छा सन जीन करते हैं । (प्रश्न ) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न ) किस से छूटना चाहते हैं ? ( उत्तर ) दुःख से । (प्रश्न ) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और बस में रहते हैं । (प्रश्न ) मुक्ति और वः ध किन २ नातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसक कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पद्यपातरहित न्याय धर्म की द्यद्धि करने पूर्वेक्ति प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने, और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उज्ञित करने, सन से उत्तम साधनों को करने और जो कु इकरे वह सन पञ्चपातरहित न्यायधर्मा-

नुसार हां करे इत्यादि साधनों से मुक्ति श्रीर इन से विश्रीत ईश्वगज्ञामंग करने श्रादि काम से बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहां रहता है? (उत्तर) ब्रह्म में। (प्रश्न) ब्रह्म कहां है श्रीर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पृश्णे है उसी में मुक्त जीव श्रव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुक्तिवट नहीं विज्ञान श्रानःदर्श्वक स्वतःत्र विचरता है। (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह मुख श्रीर श्रानन्दमोग कैसे करता है? (उत्तर) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वामाविक गुण सामध्ये सब रहते हैं मौतिकसङ्क नहीं रहता जेसै:—

शृणवन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, प्रयन् चन्धभवति, रस्यन् रस्ना भवति, जिन्न न्नाणं भवति, मन्नानो मनो भवति, योधयन् बुद्धिर्भवति । चेत्रयंश्चित्तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भ-वति ॥ ज्ञातपथ० कां० १४॥

मोत्त में भौतिक शर्रार वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वामाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चतु, स्वाद के अर्थ रसना, गंथ के लिये बाण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के। द्वारा जीव स्वकार्य्य करता है विसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है (प्रश्न ) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गित, मीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, देष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, वादन और गंध श्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौबीस प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है | इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का मुस्स कीन मोगता ? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति सममते हैं वे तो महामूद हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दु:सों से छूट कर

आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीच का आनन्द में रहवा । देखो वेदान्त शारीरकमूत्रों में:—

#### स्रभावं वादरिराह स्वम् ॥ वेदान्तद्० ४।४।१०॥

जो बादिर व्यासजी का पिता हैं वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मनका भाव मानता है अर्थात् जीव श्रीर मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही:—

### भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ वेदान्तद्०४।४।११॥

श्रीर जैमिनि श्राचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान मूक्त श्रीर, इन्द्रियों, श्रीर प्राण श्रादि को भी विद्यमान मानते हैं श्रमाव नहीं ।

#### द्वाद्शाह्यवरुभयविधं वाद्रायगोऽतः॥ वेदान्तद्० ४।४।१२॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव श्रीर श्रभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, श्रज्ञानादि का श्रभाव मानते हैं ॥

यदा पञ्चावित्रष्टने ज्ञानानि मनमा सह।
बुडिश्च न विचेष्टते नामाहः परमां गितम् ॥ कठो० अ०२।
व०६। मं०१०॥

जब शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय रिधर होता है उस को परम गित अर्थात् मोक्त कहते हैं 🌗

य त्रात्मा त्रपहतपापमा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिन धत्मोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकलपःसोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञाः सिनव्यः सर्वीश्च लोकानाप्नोति सर्वीश्च कामान् यस्तमात्मान-मनुविद्य विजानातीति । क्वान्दो० प्र० ८ । व्व० ७ । मं० १ ॥

स वा एष एतेन दैवेन चधुषा मनसैनान कामान् पर्यन रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा स्नात्मसुपासते तस्मात्तेषार सर्वे च लेका श्रात्ताः सर्वे च कामाः स सर्वारश्च लोकानाभोति सर्वारश्च कामान्यस्तमात्मानमनृविद्य विजाना-तीति ॥ द्वान्दो॰प्र॰८। सं॰१२। मं॰५।६॥

मधवन्मत्ये वा इद्ध शरीरमात्तं मृत्युना तद्स्याऽमृतस्याशरी-रस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरी-रस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाषसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्चतः । श्चान्दो० प्र०८। सं०१२। मं०१॥

जो परमात्मा अपहृतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, चुधा, पिपासा से रहित सत्यकाम सत्यसंकल्प है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये ' जिस परमात्मा के संम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को पास होता है। जो परमारमा को जान के मोक्त के साधव और श्रपने को शुद्ध करना जानता है।सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हु-त्रा रमण करता है (जो ये बहा लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्स सख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्ति करनेवाले विद्वान लोग करते हैं उस से उन को सब लोक क्मैर सब काम पाप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह १ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आ कारा में परमेश्वर में विचरते हैं 🖈 क्योंकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापीत ने कहा है कि हे परम पृजित धन्युक्त पु-रुष ! यह स्थूल अरीर भरगाधर्मा है और जैसे सिंह के मुखमें नकरी होने बेंसे यह श रीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का नि-वासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख और दुःल से सदा प्रस्त रहता है क्योंकि शरीरस-हित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है और जो क्सीन्सहित मुक्क जीवा-रमा त्रका में रहता है उस को सांसारिक मुख दुःख का स्पर्ध भी नहीं होता किन्तु सदा व्यानन्य में रहसा है ऐ ( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणक्य दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ! क्योंकि:-

30

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । छान्दो॰ ४० ६ । सं॰ देश्याच्यनावृक्तिः शब्दादनावृक्तिः शब्दात् ॥ वेदान्तद् अ० ४। पा॰ ४। सू॰ ३३॥

यद गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम । भगवर्गीः

इत्यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निवेष किया है:—

कस्य नूनं केत्रमस्यामृतांनां मनामहे चारु हेवस्य नामं। की नो मुखा चादितये पुनंदात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥ अ-रनेर्न्यं प्रथमस्यामृतांना मनामहे चारु हेवस्य नामं। स नो पुढा चादितये पुनंदात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

ऋ०॥ मं०१। सू०२४। मं०१।२॥

्रहदानीमिव सर्वत्र <u>नात्यन्तोच्छेदः</u>॥३॥ सांख्य० अ०२।सू०१५६॥

( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नारारहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्त्रप है हम को मुक्ति का मुख भुगा कर पुनः इस संसारें में जःम देता और माता पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) हम इस स्व-प्रकाशस्त्रप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आनन्द सुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का देशनें कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बद्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) :—

तदत्यन्तविमोचोऽपवर्गः।

दुःस्वजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तराषाये तदनन्तराषा-चादपवर्गः । न्यायद० ग्र०१। सू० २२। २॥ जो दुःल का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोमादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रशृति, जन्म और दुःल का उत्तर २ के ब्रूटने से पूर्व २ के निष्टत्त होने ही से मोक्त होता है जो कि सदा बना रहता है ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त राब्द अत्यन्तामाव ही का नाम होवे जैने से "अत्यन्तं दुःलमत्यन्तं मुखं चास्य वर्तते" बहुत दुःल और बहुत मुख इस मनुष्य को है इससे यही विदित होता है कि इस को बहुत मुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त राब्द का अर्थ जानना चाहिये। ( प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जावे फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? ( उत्तर ) :-

मुग्डक ३। खं० २। मंग्रह ॥

वे मुक्त जीव मुक्ति में पाप्त हो के ब्रह्म में अानन्द को तबतक मोग के पुनः म-हाकल्प के पश्चात मुक्ति मुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस की संख्या यह है कि तिंतालींस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अ होरात्र ऐसे तीस ऋहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत-वर्षों का एक परान्तकाल होता है) इस को गणित की रीति से यथावत समभ लीजबे ! इतना समय मुक्ति में मुख भोगने का है। ( प्रश्न ) सब संसार श्रीर प्रथकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न लावें । (उत्तर)यह बात कभी न-हीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीवका सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम साम-र्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त नहीं मुख नहीं थोग सकते जिन के साधन अनित्व हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न त्रावे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्शेष हो जाने चाहियें। ( प्रश्न ) जितने जीव पुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पक्त करके संसार में रख 🎚 देता है इसलिये निश्रोप नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुझारे मतानुसार मुक्ति ,पाकर भी बिनष्ट हो आयें मुक्ति श्रानित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ मड़क्का हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का

पारावार न रहेगा और दु:ख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटुन हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक खाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खा-ता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने बाले को होता है और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन घरने से भार घरने वाले की निन्दा होती है वैसे श्रल्पज्ञ श्रल्प सामर्थ्य वाले जीव पर श्रमन्त मुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परंमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहैं कितना ही बड़ा धनकीश हो परन्तु जिस में न्यय है और श्राय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही न्यवस्था ठीक है (कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः श्राना ही श्रष्टा है ? । क्या थोडे से कारागार से जन्म कारागार दंडवाले प्राणी ऋथवा फांसी को कोई ऋच्छा मामता है ? जब बहां से अ।ना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मनूरी नहीं करनी पड़ती श्रीर ब्रह्म में लय होना समुद्र में दूब मरना है । ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य-मुक्त पूर्ण मुख़ी है वैसे ही जीव भी नित्यपुक्त और सुख़ी रहेगा तो कोई भी दोप न आवेगा। ( उत्तर ) परमेश्वर श्रनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाजा है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता/जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुगा कर्म स्वभाव वाला रहता है \परमेश्वर के सहरा कभी नहीं होता। ( प्रश्न ) जब ऐसी ता सुक्ति भी जन्म मरण के सहरा है इस-लिये श्रम करना व्यर्थ है। ( उत्तर ) मुक्ति जन्म नरण के सदरा नहीं क्योंकि जब तक १६००० ( छत्तीस सहस्र ) बार उत्पत्ति श्रीर प्रलय का जितना समय होता है

उत्तने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःस्त का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन इस का उपाय क्यों करते हो ? जब सुधा, तृषा, सुद्ध धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदिके लिये उ-पाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लीट कर जन्म में आना है तथापि

उसका उपाय करना श्रात्यावश्यक है ( शक्ष ) मुक्ति के क्या साधन हैं कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहै वह जी वनमुक्त ऋर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुख रूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण श्रवश्य करे जो कोई पुःख को छुडाना और मुख को पाप्त होना चाहै वह श्रधर्म को छोड धर्म अवश्य करे । क्योंकि दु:ख का पापाचरण श्रीर मुख का धर्माचरण मूल कारण है । सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कत्तेव्याऽकत्तेव्य का निश्चय श्रवश्य करें पृथक् २ जानें श्रीर श-रीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करें । एक " अन्नमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा "प्राणमय" जिस में "प्राण" अर्थात् जो r बाहर से मीतर त्र्याता " त्रपान " जो मीतर से बाहर जाता " समान " जो नामिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता " उदान " जिस से कगठस्थ अत्र पान सैंचा जाता श्रीर बल पराकम होता है " व्यान ,, जिस से सब शरीर में चेष्टा श्रादि कर्म जीव ं करता है, तीसरा " मनोमय" जिस में मन के साथ श्रहंकार, वाक्, पाद, पािण, पायु भौर उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं,चौथा, "विज्ञानमय" जिस में बुद्धि, चित्त.श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना श्रीर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता। हैं. पांचवां " त्रानन्दमयकोश " जिस में शीति प्रसन्नता न्यून ब्यानम्द ऋषिकानन्द श्रीर आधार कारण रूप प्रकृति है। ये पांच कोष कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के क र्म, उपासना श्रीर ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन श्रवस्था; एक "जागृत" दून-री "स्वम" श्रीर तौसरी " मुष्पि,, श्रवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं; एक " स्थूल " जो यह दिखता है। दूसरा पांच प्राया, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच मूह्मभूत श्रीर मन तथा बृद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय "मूक्पशरीर" कहाता है यह मूच्मशरीर जन्ममर-गादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो मू च्मभूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वामाविक जो जीव के स्वाभाविक गुरुह्दप हैं यह दूसरात्मीर भौतिक रारीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में मुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें मुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निदा होती है वह मक्कतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। जौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के अनन्द स्वरूप में मन्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य राद्ध रारीर का

पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पू-थक है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है क्योंकि जब मृत्य होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीत सब का पेरक, सब का धर्चा, साची, कर्चा, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्चा भोक्ता नहीं तो उस को जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड पदार्थ हैं इन को सुख दु:ख का भोग व पाप पुग्यकर्त्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्ब-न्ध से जीव पाप पुरुषों का कत्ती और मुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मी में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से श्रानन्द, उत्साह, निर्भयता और नुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्थामी परमात्मा की शिक्सा है। जो कोई इस शिक्ता के अनुकृल वर्तता है वही मुक्तिजन्य मुखों को प्रा-प्त होता है श्रीर जो विपरीत वर्त्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दूसरा साधन "वैराम्य" श्रर्थात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का-शहण और श्रसत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुगा, कर्म, खभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में त त्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । तत्प-श्चात् तीसरा साधन "षट्ट सम्पत्ति,, अर्थात् छः प्रकार के कम्मे करना एक " शम " जिस से अपने आत्मा श्रीर अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा पर्वत्त रसना, दूसरा "दम" जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जिते।न्द्रयत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरित" जिस, से दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा ''तितिचा" चाहै निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हुए शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "श्रद्धा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण श्राप्त विद्वान् सत्योपदेष्टा महारायों के वचनों पर विश्वास करना, छःठा "समाधान" चित्त की एका-मता ये छः मिल कर एक "साधन" तीसरा कहाता है । चौथा "मुमुक्तत्व" अर्थात् जै-से चुधा तृषातुर को सिवाय श्रक्ष जल के दूसरा कुछ भी श्रच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन त्रीरं मुक्ति के दूसरे में पीति न होना । वे चार साधन श्रीर चार अ-

नुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोच का अधिकारी होता है। दूसरा 'सम्बन्ध' ब्रह्म की पासिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य श्रीर वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समभ कर श्रन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दु:खों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिमुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। "तदनन्तर अवणचतु-ष्ट्रय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सनना वि-रोप ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्तध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सुद्रम विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस 🖊 बात में शक्का हो पुनः पूछना श्रीर सुनने समय मी वक्ता श्रीर श्रीता उचित समर्भे तो पृञ्जना और समाधान करना, तीसरा ''निदिध्यासन'' जब मुनने और मनन करने से निः संदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समम्मना कि वह जैसा सना त्था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा ''साक्तात्कार'' श्रर्थात जैसा पदार्थका स्वरूप गुरा श्रीर स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवसचतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुर अर्थात् क्रोध, मलिनता, त्रालस्य, प्रमाद, त्रादि रजोगुरा अर्थात् ईर्घ्या. द्वेष, काम, त्र्रामिमान, विद्येष त्रादि दोषों से त्रलग होके सत्य त्र्र्थात् शान्त प्रकृति. पवित्राता, विद्या, विचार आदि गुर्णों को धारण करे (भैत्री) सुर्खा जनों में भिन्नता. (क-रुगा ) दु:स्वी जनों पर दया, ( मुदितः ) पुगयात्मात्रों से हर्षित होना ( उपेत्ता ) दुष्टा-त्माओं में न प्रीति न वैर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घटापर्यन्त मुमुन्न ध्या-न अवश्य करे जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ सालात् हों। देखो ? अपने चेतन स्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप श्रीर मन के साची हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, श्रा-नन्दित, वा विवादयुक्त होता है उस को यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल में श्रमेक पदार्थों के वेता धारणाक-र्षणकर्ता स्थीर सब से पृथक हैं जो पृथक न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक अ-थिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

श्रविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च हेशाः । योगशास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इन में से अविद्या का खरूप कह आये पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से मिन्न न समक्तना अस्मिता, मुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरारेस्थ रहूं मरूं नहीं मृत्युदुःख से त्रास ब्र-भिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के नहा की प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति त्राप मानते हैं वेसी अन्य कोई नहीं मानता देखों | जैनी लोग मोत्त शिला, शिवपुर में जा के जुमजाप बैठे रहना, ईसाई चौथा त्रासमान जिस में विवाह लड़ाई बाजे गाजे वसादि धारण से त्रानन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें त्रासमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलारा, वै-प्याव वैक्यूठ, और गोकलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अल, पान, व स्त्र, स्थान अदि को प्राप्त होकर त्र्यानन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौराश्विक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सदश ईश्वर के साथ रहना. ( सारूप्य ) जैसे उपासनीय देव की त्राकृति है वैसा बन जाना. ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार् प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोन्त समभते हैं । ( उत्तर ) जैनी ( १२ ) बारहवें, ईसाई ( १२ ) तेरहवें श्रीर ( १४ ) चौदहवें स-मुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति त्र्यादि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश क्षियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । येसे ही महादेव और विष्णु के सदश आकृतिवाले पा-र्वती श्रीर लक्ष्मी के सदश स्त्रीयुक्त होकर श्रानन्द भोगना यहां के धनाट्य राजात्रों से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे श्रीर युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग श्रीर जहां रोग वहां वृद्धावस्था श्रवस्य होती है । श्रीर पौराणिकों से पृञ्जना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो क्रमि कीट पतङ्ग परवादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये "सालोक्य" माक्त अनायास भार है ''सामीप्य'' ईश्वर सर्वत्र व्यास होने से सब उस के समीप हैं इसलिये 'सामीप्य'' माक्ति भी स्वतःसिद्ध है ''सानुज्य'' जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतःवन्युवन् है इस से "सानुज्य" माक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध है श्रीर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इस से "सायुज्य" माक्त भी स्वतः सिद्ध

है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी शाप्त है ये मुन्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि वे लोग शिवपुर, मोक्त शिला, चौथे श्रासमान, सातर्वे श्रासमान, श्रीपुर, फैलारा, वैकुएठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक हों तो माक्त छूट जाय इसीलिय जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उस के समान बन्धन में होंगे (माक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं, न भय, न शंका, न द:ख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समग्र पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज़ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिप मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर स-कता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ तें ें जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ वार्ते हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्त में करके जब मुषुति अर्थात् गाड़ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का संगरण क्यों नहीं कर सकता ! श्रीर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस श्रोर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ! जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शक्का करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव मुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखें। को देख २ दुःखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और खरूप अला है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के निर्ही । (प्रश्न ) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं श्रीर ईश्वर इस की दराड देता है तो जीव का सुवार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम किया था उसी का यह कल है तभी वह पापकर्मों से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान कै भकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) प्रत्यक्तादि प्रमाणों से त्राठ प्रकार का । ( उत्तर )

तो जब तुम जन्म से ले कर समय २ में राज, धन, बुद्धि, विचा, दारिव्य, निर्केद्धि, मु-र्कता आदि मुख द:ख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य श्रीर एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान श्रर्थात कारण वैद्य जान लेता है श्रीर अविद्वान नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पर्दा है और दसरे ने नहीं परन्त ज्व-रादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है मुक्त से कोई कपथ्य हो गया है जिस से मभे यह रोग हन्ना है वैसे ही जगत में विचित्र सुख दु:ख न्नादि की घटती ब-द्ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मा-नोगे तो परमेश्वर पत्तपाती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिखादि दः स श्रीर विना पूर्वसञ्चित पुरुष के राज्य धनाव्यता और मुनुद्धिता उस को क्यों दी ? श्रीर पूर्व जन्म के पाप पुरुष के अनुसार द:स्व सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है ( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वीपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे अौर बड़े बृह्म लगाता किसी को काटता उखाडता त्रीर किसी की रचा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को बह चाहे जैसे रक्खे उस के ऊरर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उस को दराड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमातमा निसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के विना मार्ग वा अस्थान में वृक्त लगाने, न का-टने योग्य को काटने, अयोग्य को बहाने, योग्य को न बहाने से दूषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून त्रीर ऋपतिष्ठित होवे क्या इस ज-गत् में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा श्रीर दुष्ट काम किये विना दरह देने वाला निन्दनीय अप्रातिष्ठित नहीं होता ! इसालिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है . उत्ता देता श्रोर जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर / उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। (प्रश्न) बड़े छोटों को एकसा ही मुख दु:स है वड़ें। को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी--

जैसे किसी साहकार का विवाद राजधर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पा-लकी में बैठकर कचहरी में उप्ण काल में जाता हो बाजार में हो के उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुगय पाप का फल, एक पालकी में आनन्द पूर्वक बैठा है श्रीर दूसरे विना जूते पाइरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि पाइविवाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, श्राज हाह्यंगा वा जीतुंगा न जाने क्या होगा श्रीर कहार लोग तमान् पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न हो कर श्रानन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ मुख श्रीर हार जाय तो सेठजी दुःखसागर में इब जायं श्रीर वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा मुन्दर कोमल बिछीने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं त्राती और मजूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उस को भाट ही निद्रा श्राती है ऐसे ही सर्वत्र समम्हो । ( उत्तर ) यह समभ श्रज़ानियों की है क्या किसी साहकार से कहैं कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहकार बन जा तो साहकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहकार बनना वाहते हैं जो मुख दुःख बरावर होता तो श्रपनी २ श्रवस्था छोड़ नीच श्रीर ऊंच बनना दोनों न चाहते देखो एक जीव विद्वान, पुरायात्मा, श्रीमान् राजा की रागी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में त्राता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा मुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब मुन्दर मुगान्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नार्डाझेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री त्रादि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को पसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड से त्रानन्द होता है दूसरे का अन्म जंगल में होता म्नान के लिये जल भी नहीं मि-लता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीनों को विना पुगय पाप के मुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मी के मुख

दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के मुख दुःख दिया है वैसे मरे पीड़े भी जिस को चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मेयुक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलंने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पाप की बृद्धि श्रीर धर्म का त्त्वय हो जायगा इसलिये पूर्व जन्म के पुरुष पाप के श्रनुसार वर्तमान जन्म श्रीर वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य श्रीर श्रन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है वा मिन २ जाति के ? ( उत्तर ) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुराय के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में त्रीर पश्वादि का मनुष्य के शरीर में श्रीर स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता त्राता है वा नहीं ? (उत्तर) हां, जाता त्राता है क्योंकि जब पाप वह जाता पुग्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर श्रीर जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानीं का शरीर मिलता त्रीर जब पुग्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता 🏂 इस में भी पुग्य पाप के उत्तम मध्यम त्रीर निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं और जब श्राधक पाप का फल पश्वादि श-रीर में भोग लिया है पुनः पाप पुग्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुग्य के फल भोग कर फिर भी मध्यम्थ मनुष्य के शरीर में श्राता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" त्रीर शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब श-रीर छोडता तब यमालय अर्थात् त्राकाशस्य वायु में रहता है क्योंकि ''यमेन वायुना'' वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का हैं। गरुड्युराण का कल्पित यम नहीं। इस का विशेष खरहन मरहन म्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे। परचात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुरयानुसार अन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रहारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेर्शा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर कमशः वीर्ध्य में जा, गर्भ में स्थित हो, रारीरधारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के रारीरधारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता-

है और नपुंसक गर्म की स्थितिसमय स्त्री पुरुष के श्रार में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म भरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाक्करपपर्यन्त जन्म मरण दुःखों से सहित होकर आनुन्द में रहता है। (अश्र ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि:—

भियते हृद्यग्रिष्य हिङ्कथन्ते सर्वसंशयाः। चीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन दृष्टे पराऽवरे॥ मुख्डक २। सं० २। मे॰ ८॥ स्टर्

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कर जाती, सब संशय दिन होते और दुष्ट कर्म क्तय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर ज्याप रहा है उस में निवास करता है। ( प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है! ( उत्तर ) पृथक् रहता है—क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का मुख कीन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निप्पल हो जावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वीक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। सोऽरतुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मखा विपश्चितेति॥ तैक्तिरी०। अतन्दवल्ली। अनु०१॥ २०१८

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आन-न्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप बस में स्थित हो के उस " विप-श्चित् " अनन्त विद्यायुक्त बस के साथ सब कामों को पास होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को पास होता है यही मुक्ति कहाती है । (पश्न) जैसे शरीर के विना सांसारिक मुख नहीं भोग सकता बैसे मुक्ति में विना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ! ( उत्तर ) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना यधिक मुनो (जैसे सांसारिक मुझ शरीर के आधार से भोगता है बैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवातमा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि-विद्या को कम से देखता हुआ। सब लोक लोकान्तरों में अर्थात जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में पूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आवन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवातमा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सिलहित पदार्थों का मान यथावत होता है। यही मुखविरोप स्वर्ग और विषयतृप्णा में फँस कर दु:खविरोप मान यथावत होता है। यही मुखविरोप स्वर्ग और विषयतृप्णा में फँस कर दु:खविरोप स्वर्ग और जो परमेश्वर की माप्ति से आवनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से मुखपाप्ति की इच्छा और दु:ख का वियोग होना चहाते हैं परन्तु जबतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को मुख का मिलना और दु:ख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:—

## क्रिने मुले वृच्चो नरुयति तथा पापं चीखे दुःखं नरुयति।

जैसे मूल कट जाने से बृक्त नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्पृति में पाप और पुरुष की बहुत प्रकार की गतिः —

मानसं मनसेवायम्पसुक्के शुभाऽशुभम् । वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् । १ ॥ शरीरजैः कर्मदोषेयाति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पिचमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥ यो यदैषां गुको देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्गुक्यायं तं करोति शरीरिकम् ॥ ३ ॥ (सत्त्वं शानं तमोऽशानं रागमेषौ रजःस्मृतम् । \*\*\*

एतव् व्यासिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वयुः ॥ ४ ॥) तत्र यत्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लचयेत्। प्रशान्तमिव शुक्राभं सत्त्वं तदुपघारयेत् ॥ ५ ॥ यत्तु दुःखसमायुक्तमगीतिकरमात्मनः। तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥ यत्तु स्यान्मोइसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्। भ्रप्रतर्कामविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्॥ ७॥ त्रयासामपि चैतेषां गुसानां यः फलोटयः। ग्रागो मध्यो जघन्यद्व तं प्रवक्ष्याम्यदोषतः ॥ ८ ॥ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मिकियात्मिचन्ता च सात्त्विकं गुगालचाम् ॥ ६ ॥ ग्रारम्भरुचिताऽवैर्थमसत्कार्यपरिग्रहः। विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुग्रलचग्रम् ॥ १०॥ लोभः स्वमो घृतिः कौर्य नास्तिकां भिन्नवृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुगलचाम् ॥ ११ ॥ यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चेव लज्जीत । तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुगलचगम् ॥ १२ ॥ येनासिन्कर्मशा लोके स्यातिमिच्छति प्रष्कलाम । न च शोचत्यसम्पत्तौ तिब्रश्यं तु राजसम् ॥ १३॥ यत्सर्वेगेच्छति ज्ञातं यन लज्जति चाचरन्। येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वग्रयतच्यम् ॥ १४॥ तमसो लच्चां कामो रजसस्वर्थ उच्यते।

## सत्त्वस्य लखन्धर्मः श्रेष्ट्यमेषां यथोसरम् ॥ १५ ॥ मनु० ग्र० १२॥ इलो० ८ । ६।२५-३३ । ३५- ३८ ॥

श्चर्शात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वमाव को जान कर उ-त्तम स्वभाव का अहल मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निरुत्तय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उस को मन, बाखी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर अर्थात् मुख दुःख को भोगता है ॥ १:॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस की बृत्सादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्ती श्रीर मृगादि, तथा मन से किये दु-ष्ट कमों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में श्रिषिकता से वर्चता है वह गुण उस जीव को अपने सदश कर देता है ॥ ३ ॥ जब श्रात्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब श्रज्ञान रहे तब तम श्रीर जब राग द्वेष में श्रात्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्य पदार्थी में व्याप्त हो कर रहते हैं।।/४।। उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब श्रात्मा में प्रसन्नता मन वसन प्रशान्त के सदृश शुद्धभानगुक्त वर्चे तब समभ्तना कि सत्व गुण प्रधान और रजो गुण तथा तमागुण अप्रधान हैं ।। ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःससंयुक्त प्रसन्नताराहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे तब समम्तना कि रजीगुरा प्रधान सत्त्वगुरा श्रीर तमोगुण श्रप्रधान है ।। ६ ॥ अब मोह श्रर्थात् सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ श्रा-त्मा श्रीर मन हो, जब झात्मा श्रीर मन में कुछ बिवेक न रहे विषयों में श्रासक्त तर्क वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निरचय समभाना चाहिये कि इस समय सुभा में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुरा तथा रजोगुरा अप्रधान है ।। ७ ॥ अब जो इन तीनों गु खों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं !|=|| जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की बृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का नि-बह, धर्म किया त्रीर ब्रात्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुरा का लच्चरा है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रु-चिता धैर्य्यत्याग असत् कर्मी का प्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समक्रना कि रजोगुरा प्रधानता से मुक्त में वर्च रहा है ॥ १०॥ जब तमोगुरा का उदय श्रीर दोनें। का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोम श्रर्थात् संव पापों का मूल व दता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, भैर्घ्य का नारा, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना। भिन्नर अन्तः करण की वृत्ति और एकाश्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फँस वा होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है।। ११।। तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की हच्छा से लज्जा, रंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुक्त में प्रवृद्ध त-मोगुण है।। १२।। जिस कर्म्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रक्षिद्धि च हता, दिर-दिता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समक्तना कि मुक्त में रजोगुण प्रवल है।। १३।। और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाँडे गुण प्रवल है।। १३।। अौर जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाँडे गुण प्रवल है।। १३।। तमोगुण का लक्षण कामा रजोगुण का लक्षण कामा रजोगुण का लक्षण कामा रजोगुण का स्वर्ण कामा है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्व गुण श्रेष्ठ है।। १५।। अब जिस २ गुण से जिस २ गित को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:—

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वव्य राजसाः ।
तिर्यत्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।
पद्मवश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिताः ।
सिंहा व्याघा वराहारच मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥
चारखाइच सुपर्णाइच पुरुषारचैव दाम्भिकाः ।
रचांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥
मृह्या नटारचैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।
यूतपानप्रसक्तारच जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥
राजानः चित्रयारचैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।
वादयुद्धप्रधानारच मध्यमा राजसी गतः ॥ ६ ॥

गन्धर्षा गुरुका यचा विषुषानुषरास्य ये।

तर्षेवाप्सरसः सर्वा राजसीयूक्तमा गितः॥७॥

तापसा यतयो विषा ये च वैमानिका गुरुषाः।

नच्छवाकि च दैत्यास्य प्रथमा सात्त्विकी गितिः॥६॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः।

पितरस्वैव साध्यास्य द्वितीया सात्विकी गितिः॥६॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च।

उक्तमां सात्त्विकीमेतां गितमाहुर्मनीषिषः॥१०॥

इन्द्रियाखां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च।

पापानसंयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः॥११॥

मनु० ऋ० १२। स्रो० ४०। ४२-५०। ५२॥

जो मनुष्य साल्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, श्रीर जो तमेगुणयुक्त होते हैं वे नीच गित को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त त मोगुणी हैं वे स्थावर ब्ह्यादि, कृमि, कीट, मत्त्य, सर्प्य, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शृद्ध, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करनेहारे सिंह, ज्याम, वराह अर्थात् मुकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण ( जो कि किवत्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ) मुन्दर पद्मी, दाग्निक पुरुष अर्थात् अपने मुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राह्मस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मदादि के आहार कर्चा और मलिन रहते हैं वह उत्तम रजोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे सन्द्रा अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे मह्मा अर्थात् नौका आदि के चलानेवाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शक्तधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ४ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, ह्यात्रवर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद-

विवाद करनेवाले, दूत, प्राइविवाक ( वकील बारिस्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्त के ज-न्म पाते हैं।। ६ ॥ जो उत्तम रजीगुगी हैं वे गन्धर्व ( गानेवाले ), गुह्यक ( वादित्र बजाने हारे ), यद्धा ( धनाव्य ), विद्वानीं के सेवक, और ऋप्सरा ऋर्थात जो उत्तम रूप-वाली स्त्री उन का जन्म पाते हैं । ७ ॥ जो तपस्त्री, यति. सन्यासी, वेदवाठी, विमान के चलानेवाले. ज्योतिषां श्रीर दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम स त्त्वगुरा के कर्म का फल जानी || = || जो मध्यम सत्त्वगुरायुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्थवित् , विद्वान् , वेद विद्युत् ऋदि ऋौर कालविद्या के ज्ञाता, रक्तक ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसि। द्वे के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं।। र ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेता विश्वसूज सब सृष्टिकम विद्या को जान कर विविध विमान। वि यानी को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त श्रीर श्रव्यक्त के जन्म श्रीर प्रकृतिवशित्व सिद्धि की प्राप्त होने हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वरा होकर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्म करने हारे अ-विद्वान हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बूरे २ दु:खरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व, रज श्रौर तमोगुण्युक्त वेग से जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणानीत अर्थात् सब गुणो के खभावों में न फँस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि:-

## योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः ॥ १ ॥ पा० १ । २ ॥ तदा हृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा ० १ । ३ ॥

ये योगशास्त्र पातञ्जल के मूत्र हैं - मनुष्य रजांगुण तमेगृण युक्त कमीं से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कमीं से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उस्स का निरोध कर एकाम अर्थात् एक परमात्मा और धर्म्मयुक्त कमें इन के अप्रभागमें चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ २ ॥ जब चित्त एकाम और निरुद्ध होता है तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और: —

ग्रथितिषदुःस्वात्यन्तिनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सांस्ये ग्र०१।सू०१॥ जो श्राध्यासिक त्रर्थात् शरीरसम्बन्धी पीड़ा, श्राधिमौतिक जो दूसरे प्राणियों से

### सत्यार्थप्रकाराः ॥

दुसित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःल को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और मह्याऽमह्य का विश्व लिखेंगे ॥ ९ ॥ इति ओमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थमकाको सुभाषाविभ्राषिते विद्याऽविद्यावन्धमोन्नाविषये नवमः ममुद्यासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

-:0:---



# त्र्रथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरणा, मुशीलता, सत्पुरुषों का सगं और सिद्धेया , के महण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उनको लिखते हैं:--

विब्रिद्धः सेवितः सिद्धिनित्यमबेषरागिभिः।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्ति निष्ठोषत ॥ १ ॥
कामात्मता न प्रवास्ता न चैवेहास्त्यकामता।
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥
सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः।
व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः॥ ३ ॥
श्रकामश्य किया काचिद् ह्रयते नेह कि चित् ।
यद्याद कुकते कि ज्ञित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिवालि च तिव्रदाम्।
श्राचारव्येव साधूनामात्मनस्तु ध्रितेव च ॥ ५ ॥
सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निष्वितं ज्ञानचचुषा।
श्रतिप्रामाय्यतो विद्यान् स्वधमें निविद्योत वै ॥ ६ ॥
श्रतिस्मृत्युदिनं धर्ममृतु तिष्ठन् हि मानवः।
इह की कि मवाद्योति प्रेत्य चानुत्तमं सुख्यम्॥ ९ ॥

劐

योऽवमन्येत ते मृत्ते हेतुशास्त्राश्रयाद् क्षिजः ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिका वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतचतुर्विधं प्राहुः साचार्डमस्य लच्चम् ॥ ६ ॥
भूर्थकामेष्वसक्तानां धर्मश्रानं विधीयते ।
धर्म जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १०॥
वैदिकैः कर्मभिः पुग्यैनिषकादिविजन्मनाम ।
कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥
केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।
राजन्यवन्थोर्धाविशे वैश्यस्य क्ष्यधिके ततः ॥ १२ ॥ मनु०ग्र०२ ।
रक्तो० १-४ । ६ । ६ । ११-१३ । २६ । ६५ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्यभाषणादि वत, यम, नियम्पर्णा धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ इस्त, पाद, नत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसिन्थे सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा अर्थिप्रणीत शाख, सत्पुरुषों का आवार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा जिन में न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखें। जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तथी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शाख, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार

कर ज्ञान नेत्र करके श्रुतियमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनप्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति श्रीर मर के सर्वेत्तम मुख को प्राप्त होता है॥ ७ ॥ श्रुति वेद श्रीर स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्तच्या ८क्सेच्य क! निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकुल आप्त प्रन्थों का अपमान करे उस की श्रेष्ठ लोग जातिबाद्य करदें क्योंकि जो वेद की बिन्दा करता है वही नास्तिक कहाता है।।=।। इसलिये वेद स्मृति सरपुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्म लान्नित होता है । है।। परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फँसा हम्रा नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म की जानने की इच्छा करें उन के लिये वेद ही परम प्रमाण है।।१०।।इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुरवरूप कर्मों से ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है।। ११।। ब्राह्मण के सोलहर्वे, स्तत्रिय के बाईसर्वे श्रीर वैश्य के चौबीसर्वे वर्ष में केशात कर्म स्तीर मुगड-न हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाही मुंछ श्रीर शिर के बाल सदा मुह्वाते रहना चाहिये श्रशीत पुनः कभी न रखना श्रीर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहै जितने केश रक्खे चौर जो श्रति उप्ण देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उप्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाही मूंछ रखने से भोजन पान अ-च्छे प्रकार नहीं होता श्रीर उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है।। १२ ।।

इद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिष्ठ । संयमे यत्नमातिष्ठेविद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृष्ठ्वत्यसंशयम् । सिवयम्य तु तान्येव ततः सिर्धि नियच्छति ॥ २ ॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्यति । हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवर्षते ॥ ३ ॥

#### सत्यार्थमकाशः ॥

वेदास्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासि च। न विष्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति किंश्चित् ॥ ४॥ वही अत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा। सर्वान संसाधयेदर्थानाचिएवन योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥ श्रुत्वा स्पृष्ट्रा च दृष्ट्वा च सुकृत्वा घात्वा च यो नरः। न हष्यति ग्लायति वा म विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६॥ नाष्ट्रः कस्यचिद् व्रयाञ्च चान्यायेन पृच्छतः। जानवर्षि हि मेधावी जडवल्लोक ग्राचरेत्॥ ७॥ विसं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यचदुत्तरम् ॥ ८ ॥ ग्रज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। ग्रज्ञं हि वालिमत्याहः पिनेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ६॥ न हायने ने पलिनैने विक्तन न बन्ध्भिः। ऋषयश्चिकरं धर्म योऽनृचानः स नो महान्॥ १०॥ विषाणां ज्ञानता ज्येष्ठ्यं चत्रियाणान्त् वीर्यतः। र्वश्यानां धान्यधनतः श्रुद्धासामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं विहरः। यो वे युवाध्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं बिदुः ॥ १२ ॥ यथा काछमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति॥ १३॥ ग्रहिस्यैव भृतानां कार्य श्रेयोऽनुकासनम् । वाक चैव मधुरा श्लक्त्या प्रयोज्या धर्ममिच्छता॥ १४॥

#### 3

## मनुः का २ ॥ प्रतो ० ८८ । हरू । ६४ । ६७ । १०० । ६८ । ११० । १३६ । १५३ — १५७ । १५६ ॥

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करनेवाल विषयों में मबुत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे बोड़े को सार्थ रोककर शुद्धमार्ग में च-लाता है इसप्रकार इन की अपने वश में करके अधर्ममार्ग से इटा के धर्ममार्ग में संदा चलाया करें ।। १ ।। क्योंकि इन्द्रियों को विषयासिक और अधर्म में चलाने से मनु-च्या निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन को जीतकर धर्म में चलाता है तमी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ।। २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और ची डालने से बढता जाता है बैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ६ ॥ को अजितेन्द्रिय पुरुष है उस को विपदुष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जि-तेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञाने-न्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रत्ता करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तु-ति मुनके हर्ष और निन्दा मुन के शोक अच्छा स्पर्श करके मुख और दुष्ट स्पर्श से दुःस्त मुन्दररूप देखके पसन और दुष्टरूप देख अपसन उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित मुगन्ध में रुचि और दुर्गन्थ में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछनेवाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहे हां जो निष्कपट श्रीर जिज्ञामु हो उन को विना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कु-दुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचर्वा श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धनसे उत्तम बन्धु, बन्धुसे ऋधिक अवस्था,अवस्थासे श्रेष्ठकर्म और की से पवित्र विद्यावाले उत्तरे। तर श्राधिक माननीय हैं ॥ = ॥ क्योंकि चाहै सौ वर्व का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी बुद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आस विद्वान अज्ञानी को

बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ।। र ।। अधिक वर्षों के बीतने, खेत बाल के होने अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से बृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यहीं निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वहीं बृद्ध पुरुष कहाता है ।। १० ।। ब्राह्मण ज्ञान से, चित्रय बल से, बैश्य धन धान्य से और शृद्ध जन्म अर्थात् अधिक आयु से बृद्ध होता है ।। ११ ।। शिर के बाल श्वेत होने से बृद्धा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ।।११।। और जो विद्या नहीं पढ़ा वह जैसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का मृग होता है बैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाममात्र मनुष्य कहाता है ।। १२ ।। इसिलये विद्या पढ़ विद्वान धर्मास्मा होकर निर्वेरता से सत्र प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की बृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ।। १४ ।। नित्य स्नान, वस्त, अञ्च, पान, स्थान सब शुद्ध रक्ते क्योंक इन के शुद्ध होने में चित्र की शुद्ध और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितन से मल दुर्गन्ध हो जाय ।।

श्राचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्च एव च ॥ मनु० ग्र॰ १। १०८॥

जो सत्यभारणादि कर्मी का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है।

मा नौ वधीः पितरं मोत मातरंग्॥ यज्ञः ० ऋ० १६। मं०। १५ ।

श्राचार्यो ब्रह्मचर्येग ब्रह्मचारिगंमिच्छते॥ स्रथर्वे॰ कां० ११। व० १५। मं० १७॥

भातृद्वो भव । पितृदेखो भव । ग्राचार्यदेवो भव । ग्रातिथिदेखो भव ॥ तैसिरीयारएयके॥ प्र०७ । ग्रानु ०११॥

माता, पिता, त्राचार्य्य और त्रातिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और जिस र कर्म से जगत का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुस्य कर्जव्य कमें है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासवाती, मिध्यावा-ती, खार्थी, कपटी, खली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप्त जो सत्यवादी धर्मी-तमा परोपकारिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है। (प्रश्न ) आर्च्यावर्त देशवासियों का आर्थावर्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ! (उत्तर ) यह बात मिध्या है क्योंकि जो बाहर मीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और धर्मअष्ट क-मी न होगा और जो आर्थ्यवर्त्त में रहकर मी दुष्टाचार करेगा वहीं धर्म और आचारअष्ट कहाबेगा जो ऐसा ही होता तो: -

> मेरोईरेश्च हे वर्षे घर्षे हैमवतं ततः। क्रमेगाव व्यतिक्रम्य भारतं धर्षेश्वासदृत् ॥ स देशान् विविधान पर्यंश्चीनहृषाविषेवितान् ॥ महाभार्व शान्तिव मोच्चधः। ग्रव् ३२७॥

ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोद्याधर्म में व्यास शुक्रसंवाद में हैं—प्रश्नीत एक समय क्यास जी अपने पुत्र शुक्र और शिष्यसहित पाताल अर्थात् जिस को इस समय " अमेरिका" कहते हैं उस में निवास करते थे शुक्राचार्थ्य ने पिता से एक परन पृष्ठा कि आन्सिवा इतनी ही है वा अधिक ? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्यत्तर न दि या वर्यों के उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साद्धी के लिये अपने पुत्र शुक्क से कहा कि हे पुत्र तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुक्राचार्य्य पाताल से विधिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य कोणा म जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अथात् वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में 'हरिवर्ष' कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को हूण "यहूदी" भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्णा तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस को अग्नियान नौका कहते हैं उन पर बैठ के पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस को अग्नियान नौका कहते हैं उन पर बैठ के पाताल में आक्त महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को

ले आये थे। पृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को ''कंधार,, कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ | मादी पाएडु की स्त्री "ईरान्,, के राजा की कन्या थी और अर्जुन की बिवाह पाताल में जिस को "अमेरिका,, कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी अप्रायीवर्त्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । श्रीर जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजात्रों को बुलाने की निमन्त्रण देने के लिये भीम, श्रर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाश्रों में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्र्यावर्त्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य्य और अमरा के लिये सब भूगोल में पूमते थे श्रीर जो श्राजकल छतछात श्रीर धर्मनष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से हैं जो मनुष्य देश देशान्तर और द्वापद्वीपान्तर में जाने श्राने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के श्रनेकविध मनुःन्यों के समागम रीति भांति देखने ऋपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शुरवार होने लगते और ऋच्छे व्य-वहार का प्रहण बुरी वातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाश्रष्ट म्लेच्झ्कूलोत्पन वेश्या त्रादि के समागम से श्राचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में कृत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है ? हां. इतना कारण तो है कि (जो लाग मांसभक्त और मदापान करते हैं उनके शरीर और बीर्घ्यानि घ'तु भी दुर्गन्धादि से दृषित होते हैं इसनिये उन के संग करने से आयों को भी यह कुलक्तण न लग जायें)यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार श्रीर गुए प्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोशों को छोड़ गुर्खों को महरा करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सउजन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड निर्वेर प्रीति परोपकार सज्ज नतादि का धारण करना उत्तम त्राचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा अमेर कर्तन्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में ल-

गते हैं। हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पालगृहमत का ख-गडन करना अवश्य सीख़ लें जिस से कोई हम को मुठा निश्चय न करा सके । क्या विना देशदेशान्तर श्रीर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये खदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब खदेश ही में खदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी खदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिद्च और दुःख के दूसरा कुञ्ज भी नहीं हो सकता ! पाखरडी लोग यह समभ्रते हैं कि जो हम इन को विद्या पहार्वेगे और देशदेशान्तर में जाने की त्राज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान् होकर हमारे पाखगडजाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसीलिये भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हां, इतना श्रवश्य चाहिये कि मद्य मांस का प्रहरा कदापि भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना श्रवश्य पराजय का हेतु है ! किन्त स्तत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना श्रीर दूसरे हाथ से शतुश्रों को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही व्याचार और परा-जित होना अनाचार है। इसी मृद्ता से इन लोगों ने चौका लगाते रिवरीध करते कराते सब स्वातन्त्र्य, त्र्यानन्द, धन, राज्य, विद्या त्रीर पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब अपर्यावर्त्त देशभर में चौका लगा के सर्वधा नष्ट कर दिया है । हां जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाडू लगाने, कूरा कर्कट दुर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान अष्ट पाकराला करना। ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन प-काये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी । यह भी इन धूर्ती का चलाया हुआ पाखगढ़ है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को लाने में खाद श्रीर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ। पदार्थ पका और न पका हुआ कचा है जो पका खाना और कचा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चए श्रादि कचे भी खाये जाते हैं। ( प्रश्न ) द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खोवें वा शूद्र के हाथ की बनाई

खार्चे ! ( उत्तर ) शुद्ध के हाथ की बनाई खार्चे, क्यों के ब्राह्मण, क्वित्रय और वैश्य द र्णस्थ खो पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शृद्ध के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना न खार्चे मुनो प्रमाण:—

## ग्रार्थाधिष्ठिता वा श्रुद्धाः संस्कर्त्तारःस्यः ॥ ग्रापस्तम्य धर्म-सूत्र । प्रपाठक २। पटल २। खरड २। सूत्र ४॥

ऋार्यों के घर में शृद्ध अर्थात् मुर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्थों के घर में जब रमोर् बनावें तब मुख बांध के बनावें क्यांकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी ऋत में न पड़े। आठवें दिन चौर नसच्छेदन करावें म्नान करके पाक बनाया कों आयों को खिला के आप खावें। (पश्न) शूद्र के हुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोप लगाते हैं तो उस के हाथ का बनावा कैसे सा सकते हैं : ( उत्तर ) यह बात कवोलकृत्वित ऋडी है क्योंकि जिन्हों ने गुड़, चीनी, घृत, वृध पिशान, शाक, फल, मृल खाया उन्हों ने जानो सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया क्योंकि जब शूद्र, चनार, भंगी, मुसलमान, ई-साई त्यादि लोग सेतों में से ईल को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं तब मलमूत्र त्सर्ग करके उ ही विना भीये हाथों से छूते, उठाते, घरते, आधा सांठा चूंस रस पीके अाधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में विष्ठा, मूत्र, गोवर, धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उस को स्मइते हैं दूध में अपने घर के उन्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और श्राटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पशीना भी त्राटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थी को खाया तो जाना सबके हाथ का सा लिया। ( प्रश्न ) फल, मूल, कंड चौर रस इत्यादि श्रष्टष्ट में दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) बाह जी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या भूल राख खाते गुड़ राकर मोठी लगती दूध घी पृष्टि करता है इसी लिये यह मतलव सिन्धुक्या नहीं र-चा है अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्था-

न में बनाकर तुम को श्राके देवे तो खा लोगे वा नहीं ! जो कहो कि नहीं तो श्रवष्ट में भी दोष है। हां: मुसलमान ईसाई आदि मध मांसाहारियों के हाथ के खाने में आ व्यों को भी मध्यांसादि साना पीना अपराध पीछे लग महता है परन्तु आपस में आ-ब्बों का एक मोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता जनतक एकमत, एक हानि ला भ, एक मुख दुःख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कटिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से मुधार नहीं हो सकता किन्तु अवतक बुरी वार्ते नहीं छोड्ते श्रीर श्रच्छी बात नहीं करते तबतक बढ़ती के बदले हानि होती हैं। विदेशियों के श्रा र्यावर्त में राज्य होने का कारण त्रायस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना विद्या न पढना पढाना वा बाल्य वस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिध्यामाषणाहि कुलत्त्रण, वेदविद्या का अपचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लडते हैं तभी तींसरा विदेशी श्राकर पंच बन बैठता है। क्या तुमलोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गये ? देखों ! महाभारत युद्ध में सबलोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पाएडव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह मयंकर रात्त्स कभी लूटेगा वा आर्थों को सब पुत्रों मे लुड़ाकर दु:खसागर में डुबा मारेगा! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अवतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं/परमेश्वर कृपा करे कि यह शजरोग हम आर्थों में से नष्ट हो जाय । मच्याऽभच्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैवकशास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :---

श्रमक्याणि द्विजानीनाममेध्यप्रभवाणि च । मनु०। ५।५॥ द्विज अर्थात् ब्राह्मण चत्रिय और वैश्य को मलिन विष्ठा मृत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मृलादि न खाना।

वर्जयेन्मधु मांसं च ॥ मनु०२।१७७॥ जैसे अनेक प्रकार के नद्य, गांजा, भांग, श्रफीम श्रादि:—

बुद्धिं लुम्पति यर् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । शार्क्षघर अ० ४। स्टो॰ २१॥

जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करें श्रीर जितने

अन्त संदे, बिगड़े, दुर्गन्भादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बनेहुए और (मधमांसाहारी म्बेट्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस के पर भागुओं ही से पूरित है उन के हाथ का न स्नों।जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छ:सौ मनुष्यों को मुख पहुंचता है वैसे पशुत्रों को नमारे. नमारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर द्व प्रतिदिन होवे उस का मध्य भाग म्यारह सेर प्रत्येक नाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक वृध देती है उस का मध्य भाग बारह महीने हुए श्रव प्रत्येक गाय के जन्मभर के दुध से २४१६० ( चौबीस सहस्र नौ सौ साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बिछ्यां छः बिछ्डे होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछुडियों के जन्मभर के दुध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौबीस सहस्र त्राठ सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में ५००० (पांच सहस्र ) मन ऋज न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन में से पत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अदाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध श्रीर श्रन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख चौहत्तर सह-स्र श्राठ सौ ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीड़ी में ४७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीटी पर पीटी बढाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से मिन्न बैल गाडी सवारी भार उठाने त्र्यादि कमीं से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में त्राधिक उपकारक होती है त्रीर जैसे बैल उपकारक होते हैं बैसे भैंसे भी हैं परन्तु गाय के दृध घी से जितने बुद्धि बृद्धि से लाभ होते है उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना है। और जो कोई श्रन्य विद्वानं होगा वह भी इसी प्रकार समभोगा । बकरी के दूध से २५१२० (प-चीस सहस्र नौ सौ बीस ) आदिमयों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे त्रादि से भी बड़े उपकार होते हैं। \* इन पशुत्रों को मारवेवालों को सब मनु-ष्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा । देखो ! जब आरयों का राज्य था तब ये महोपकार गाय त्रादि पशु नहीं मारे जाते थे तभी त्रार्वावर्त्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द

इस की विशेष व्याख्या "गोकरुणानिथि में "की है।

में मनुष्यादि प्राणि वर्षते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुण्कल प्राप्त होते थे जब से बिहेर्स आंसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारनेवाल मद्यपानी राज्याऽधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आयों के दुःख की बहुती होती जाती है क्योंकि:—

नष्टे मूले नेव फलं न पुष्पम् । वृद्धचाराक्य ग्र० १० । १३ ॥

जब वृद्ध का मृल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ! ( प्रश्न ) जो सभी ऋहिंसक हो जायें तो ज्यानादि परा इतने बढ जायें कि सब गाय ऋदि परास्त्रों को मार खायँ तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? ( उत्तर् ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दएड देवें और प्राण से भी वियुक्त कर र्दे। ( प्रश्न ) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ( उत्तर ) चोहें फेंक दें चाहें कुत्ते छा-दि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघान छल कपट आदि से पदार्थी को मास होकर भोग करना है वह अभन्त्व और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भन्त्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि श्रीर श्रायुवृद्धि होने उन तंडुलादि गोधून फल मृल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थी का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भद्दव कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सर्वशा त्याग क-रना श्रीर जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का प्रइश करना यह भी भक्त्य है । । प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं । ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ इसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ साने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड जाता है वसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है मुधार नहीं इसीलिये:

## नोव्छिष्टं कस्यचिद्द्यात्राचा बैव तथान्तरा।

न चैनात्पदानं कुर्यासचोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥ मनु०२। ५६॥ न किसी को अपना जूंठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये विना कही इधर

उधर जाय ( प्रश्न ) " गुरोरुच्छिष्ठष्टभोजनम् " इस वात्रय का क्या ऋर्थ होगा ? ( उ त्तर ) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अस गुद्ध स्थित हैं उस का मोजन करना त्रर्थात् गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य को भो-जन करना चाहिये। ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्लियों का उच्छिष्ट सहत. बछडे का उच्छिष्ट द्ध और एक ग्रास खाने के पश्चात् श्रपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये । ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह वहुतसी त्रोषधियों का सार प्राह्म, बझड़ा ऋपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उस की मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। श्रीर अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखों ! म्बभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक. कान. आंख, उपस्थ और गुह्मेन्द्रियों के मलमृत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मृत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिकम से विपरीत नहीं है इसलिये म-नुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट ऋशीन जूंठा न खाय। (प्रश्न ) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खार्ने ? ( उत्तर ) नहीं नवोंकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है। ( प्रश्न ) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमड़े के हैं ऋौर जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल ऋादि के, पुनः मनुप्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ! ( उत्तर (दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल श्रीर चांडाली के शरीर में नहीं। क्योंकि चांडाल का रारीर दुर्गन्थ के परमाणुत्रों से भरा हुन्ना होता है वैसा बाह्मगादि वर्णों का नहीं इसलिये बाह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का लाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न स्मना। भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमडे का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवशृ का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान नतींगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम श्रन्न हाथ त्रीर मुख से खार्यो जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या म-

लादि भी खाओंगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है)? ( प्रश्न ) जो गाय के बोकर के चौका लगाते हो तो श्रपने गोवर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोवर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ! ( उत्तर ) गाय के गोवर से वैसा दुर्गन्य नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिग-इता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मि-ष्ट्री श्रीर गोवर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी. मिष्ट श्रीर उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्खी कीडी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में काड़ लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पालाने के समान वह स्थान हो जाता है इसलिये प्रतिदिन गोवर मिट्टी माड़ से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पका मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वीक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है : जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला, कहीं राख, कहीं लकडी, कहीं फूटी हांड़ी, कहीं जूंठी रकेवी, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहते हैं और मक्लियों का तो क्या कहना ! वह म्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे बान्त होने का भी मम्भव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दी-स्तता है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोवर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चुल्हे में कंडे जलाने उस की त्राग से तमालू पीने घर की भीति पर लपन करने श्रादि से मियां जी का भी चौका अष्ट हो जाता होगा इस में बया सन्देह । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना श्रच्छा वा बा हर बैठ के ? ( उत्तर ) जहां पर श्रच्छा रमखीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भी जन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोडे श्रादि यानों पर बै-ठके वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का खाना श्रीर दूसरे के हाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो त्रार्थों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब अ:यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मगादि वर्शन्य स्त्री पुरुष रसोई बनाने चौका देने वर्चन भांडे मांजने ऋदि बखेडे में पडे रहैं तो बि-बादि शुभगुर्शों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजमूब यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकराला से भोजन किया

करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यमान गोमांमादि का स्नाना पीना स्वीकार किया उसी समय से मोननादि में बसेड़ा हो गया। देखो ! कानुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजा-ओं की कन्या गान्धारी. माद्री. उलोपी आदि के साथ आर्यावर्त्तदेशीय राजा लोग वि वाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पगड़वों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भृगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का मुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान सम-भिते थे तभी भृगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बद गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिध्यामत श्रीष्ठ ही प्रलय को प्राप्त हों इस में सब विद्वान लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बहानें।।

यह थोडा सा स्राचार स्रनाचार भच्याभच्य विषय में लिखा इस प्रन्थ का पूर्वाद्ध इसी दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासों में विशेष खगडन मगडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न ब-ढ़ाते तबतक म्थूल और सूचम खगड़नों के अभिप्राय को नहीं समभ सकते इसलिय म थम सब को सत्य शिला का उपदेश करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिस में बार समुल्लास हैं उस में विशेष खगडन मगडन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्य्याव-तीय मतमतात्तर, दूसरे में जैनियों के तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसल-मानों के मतमतान्तरों के खगडन मगडन के विषय में लिखेंगे श्रीर पश्चात चौदहवें स-मुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगः जो कोई विशेष खरडन मरहन दे-खना चाहैं वे इन चारों सपूल्लासों में देखें परन्तू सामान्य करके कहीं २ दश समुख्ला सों में भी कुछ थोड़ा सा खगडन मगडन किया है इन चौदह समुल्लासों को पद्मपात छोड :यायदृष्टि से जो देखेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द होगा श्रीर जो हठ दुराग्रह श्रीर ईर्प्या से देखे मुनेगा उस को इस प्रन्थ का श्रीप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसालिये जो कोई इस को यथावत् न विचारेगा वह इसं का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्याऽसः त्य का निर्णय करके सत्यग्रहण त्रासत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही

गुराग्राहक पुरुष विद्वान् होकर धर्म ऋथं काम और मोक्तरूप फलों को प्राप्त होकर प्र सन्न रहते हैं ॥ १०॥

इति श्रीमद्द्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकादो सुभावा-विभ्रवित श्राचारऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये द्द्रामः समु-ल्लासः सम्पूर्णः १०॥ समाप्तोयम्पूर्वार्बः॥

# उत्तराई:

# त्र्यनुभूमिका ।

यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अपनृति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन की अप्रवृत्ति से आविचाऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि अभयुक्त होकर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मती में ४ चार मत अर्थात् जो बेदविरुद्ध पुराखी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतीं के मूल हैं वे कम से एक के पिंड्रे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाला एक सहस्र से कम नहीं है इन सब मतवादियों इन के वेलों श्रीर अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में ऋषिक परिश्रम न हो इसलिये यह प्रन्थ बनाया है जो २ इस में सत्यमत का मगडन और असत्य का खगडन लिखा है वह सब को जनाना हीं प्रयोजन समभा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या श्रीर जितना इन चारों मर्तों के मूल प्रनथ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समभा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पद्मपात छोड़ कर इस को देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगापश्चात् सब को अपनी २ समभ के अनुसार सत्य मत का प्रहण करना श्रीर श्रसत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि प्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत ऋार्य्यावर्त्त देश में चले हैं उन का संत्रेष से गुरा दोष इस ११ वें समुक्षास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिथे इसी मत म-

तान्तर के विवाद से जगत में जो र अनिष्ट फल हुए होते है और होंगे उन को पक्षपातरिहत विद्वज्जन जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तर
का विरुद्धवाद न ज़ुटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और
विशेष विद्वज्जन ईप्यों द्वेष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का महण और असत्य
का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है
कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विराधजाल में फँसा रक्सा है यदि ये लोग
अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत
हो जावें इस के होने की युक्ति इस प्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा एक
मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥

ग्रलमतिविस्तरेण विपश्चिवरशिरोमणिषु ॥

¥

# उत्तरार्द्धः



# श्रथाऽऽर्घावर्तीयमतखग्डनमग्रडने विधास्यामः ॥

श्रव श्रार्थ लोगों के कि जो श्रार्थावर्त देश में बसनेवाले हैं उन के मत का खराडन तथा मराइन का विधान करेंगे। यह भार्यवर्त्तदेश ऐसा है जिस के सहश भू गोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम मुवर्णभूमि है क्योंकि यही मुवर्णादि रह्मों को उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की श्रादि में श्रार्थ्य लोग इसी देश में श्राकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्थ्य नाम उत्तम पुरुषों का है श्रीर श्रार्थों से भिन्न मनुत्यों का नाम दम्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते श्रीर श्राशा रखते हैं कि पारसमिण पत्थर मुना जाता है वह बात तो कृठी है परन्तु श्रार्थावर्त्त देश ही सन्ना पारसमिण है कि जिस को लोई रूप दिख विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण श्रिथीत धनाव्य हो जाते हैं।।

## एतदेशपस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनु गरार०॥

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आयों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भृगोल में सर्वोपिर एकमात्र राज्य था अन्य देश में मागडिलक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्पृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रमाण है। इसी आर्थावर्त्तदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के

मनुष्य ब्राह्मण, सन्निय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ न्त्रादि सब न्नपने २ योग्य विद्या परित्रों की शिक्षा और विधान्यास करें, और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महा-भारत युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रबाहन, युरोपदेश का विडालाक्त ऋषीत् माजीर के सदश आंखवाले, यवन जिस को युनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजमूब यज्ञ और महाभारत युद्ध में आजाऽनुसार आये थे। जब रहूगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उस को रामचन्द्र ने दगढ देकर राज्य से नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से ले-कर पारहवपर्यन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चान परस्पर के विरोध से लंड कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्य यकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंस्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुवार्थरहितता, ईप्या, द्वेष, बि-वयासिक और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में सुशिद्धा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बद जाते हैं जैसे कि मद्य मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकीशत और सेना इतनी बड़े कि जिस का सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पच्चपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलें। में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानें। की वादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

स्य किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुग्रु-म्नभूरिणुक्तेन्द्रणुक्तकुवलयाद्वयौवनाद्ववद्ध्यद्वाश्वपतिद्यद्याः । विन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरस्याच्चसेनाद्यः । स्रथ महक्तभरतप्रमृतयो राजानः । मैन्युपनि० ४०१ । सं० ४ ॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभीम राजा आर्थ्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजअह

होकर विदेशियों के पादाकान्त हो रहे हैं जैसे यहां सुसुन्न, भूरिचुन्न, इन्द्रबुन्न, कुदलयाश्व, यौवनाश्व, बद्ध्यूश्व, अश्वपति, राराविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, श्रनरगय, अत्तरोन, मरुत्त, भारतसार्वभौम सबभूमि में प्रसिद्ध चकवती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे खायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महामारतादि अधीं में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पद्मपातियों का काम है (प्रश्न ) जो आग्नेयाख आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? त्रीर तोप तथा बन्दूक तो उस समय में शीवा नहीं ? (उत्तर ) यह बात सची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन का सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवतात्रों के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिन से श्रस्न रास्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मन्त्र" त्रर्थात् विचार से सिद्ध करते और ्लाते थे श्रीर जो मन्त्र श्रर्थात् राब्द्मय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मन्त्र से त्राग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय श्रीर जिह्वा को भम्म कर देवे मारने जाय राबु को श्रीर मर रहे श्राप इसलिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" ऋशीत राजकर्मी का विचार करने वाला कहाता है वैसा मन्त्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थी का प्रथम ज्ञान और पश्चात किया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और किया कौराल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अपनि के लगाने से वायु में धुत्रां फैलने श्रीर सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अभिन जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रचार्थ सेनापति वारुणास्त्र से अगनेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का घुआं वायु के स्पर्श होते ही बहल होके भाट वर्षने लग जावे ऋग्नि को बुभा देवे । ऐसे ही नागफांस ऋर्थात् जो राष्ट्र पर छो-डने से उस के अंगों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनास अर्थात् जिस में नरों की चीन डालने से जिस के घुए के लगने से सब शत्रु की सेना निदास्थ अर्थात् मुर्जित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे त्रौर एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुत्रों का नाश करते थे उस को भी ज्ञा-म्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं "तोप" और "बन्दूक" ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं

**10** 

संस्कृत और आर्थ्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोष कहते है सं-स्क्रुत और भाषा में उस का नाम "शतध्नी" और जिस को बन्दूक कहते हैं उस की संस्कृत और त्रार्ध्यभाषा में ''भुरागडी'' कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढ़े वे अम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं उस का बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते । ऋौर जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्य्यावर्त देश से भिश्नवालों, उन से यूनानी, उन से रूप ग्रीर उन से यूरोपदेश में, उन से ग्रमेरिका आदि देशों में फैली है अवतक जितना प्रचार संस्कृतविद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्त्रमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि 'भिरम्तपादपे देश एरएडोऽपि हुमायते' अर्थात जिस देश में कोई वृत्त नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृत्त मान लेते हैं वैसे ही यूरोप देश में संस्कृतविद्या का भचार न होने से जर्मन लोगों और मोत्तपूलरसाहब ने थो-डासा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है पान्तु आर्यावर्त देश की ओर देखें तो उन की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक ''प्रिन्सिपल'' के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्टी का ऋर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं श्रीर मोत्तमूलरसाहब के संस्कृत साहित्य श्रीर थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुनकी विदित होता है कि मोल्नम्लरसाहब ने इधर उधर अगर्ध्यावर्तीय लोगों की की हुई टीका देख कर कुछ २ यथातथा लिखा है जैसा कि 'युञ्जन्ति ब्रन्नमरुषं चरन्तं परितस्थ्रपः । रोचन्ते रोचना दिवि" इस मन्त्र का ऋर्थ घोड़ा किया है इस से तो जो सायगाचार्य्य ने मूर्च्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई ''ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका" में देख लीतिये उस में इस मन्त्र का श्रर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश श्रीर मोक्तम रसाहब में संस्कृत विद्या का कितना पारिडत्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब श्रार्थ्योवर्त देश हीं से प्रचरित हुए हैं देखा कि एक 'जेकालयट, साहब पैरस अर्थात भूांस देश निवासी अपनी ''वायवल इन इंग्डिया'' में लिखते हैं कि सब विद्या और मलाइयों का भंडार आर्थ्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की पार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति स्नार्घ्यावर्त्त वेशकी पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये। लिलते

उस गंध में देखलो तथा " दाराशिकोह " बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्बी आदि बहुत सी भाषा पर्टी परन्तु मेरे मन का सन्देह खूटकर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और मुना तब निस्संदेह होकर मुक्त को बहा आनन्द हुआ है देखों काशी के " मानमन्दिर " में शिशुमारचक को कि जिस की पूरी र ह्या भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अबतक भी खगोल का बहुत सा बृत्तान्त विदित होता है जो " सवाई जयपुराधीश " उस का संभाल और फूटे दृटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमाणि देश का महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि जब आई को भाई मारने लगे तो नाश हाने में क्या सन्देह!

#### बिनादाकाले विपरीतबुद्धिः ॥ वृद्धचाखक्य। ग्र॰ १६।१७॥

जब नाश होने का समय निकट त्राता है तब उल्टी बादि होकर उल्टे काम क रते हैं कोई उन को सुधा समभावे तो उलटा गानें श्रीर उलटी समभावें उसके। सुधी माने जब बड़े २ विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईप्यी, द्वेष, श्रमिमान श्रापस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्य्यावर्ष देश में खगड बगड राज्य हो गया पूनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की अवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब स्तत्रिय, वैश्य स्त्रीर शुद्धों के अविद्वान् होने में तो कथा ही क्या कहनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का ऋर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठमात्र बाह्मरालोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी स्वित्रय त्रादिको नपदाया क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु ब न गये तब छल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर स्तित्रय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुझारे पूज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्म वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे जो र पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मरा झीर पूजनीय वेद और ऋषि मुनिकों के शा-स्त में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लन्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भ-

ला वे भाप्त विद्वानों के लक्तए इन मूर्सों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब क्रियादि बजमान संस्कृत विद्या से भात्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो२ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राक्षणों की बन पड़ी सब को अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिये शीर कहने लगे कि:—

ब्रह्मबाक्यं जनार्दनः ॥ पाग्डवगीता 🕒

अभीत जो कुछ बाझगों के मुख में से वचन निकलता है वह जानों साचात म-गवान् के मुख से निकला जब ज्ञत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विचा की आंख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मणनाम बालों को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह भी उन लो-र्गों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुरा कर्म स्वभाव से ब्राह्मसादिवर्राव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर र-क्सी और मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लंग लगे जैसी श्रपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहां तक किया कि "इम भूदेव हैं" हमारी सेवा के विना देवलोक कि-सी को नहीं मिल सकता ! इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पथारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े को भित होकर कहते हैं -हम "शाप" देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है ''ब्रह्मद्रोही बिनश्यति''कि जो ब्राह्मसों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्यावेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा सब ज गत् के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो बाह्यस महीं हों उनका न बाबाए। नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है (पृक्ष ) तो हम कौन हैं। ( उत्तर ) तुम पोप हो। ( पृक्ष ) पोप किस को कहते हैं। ( उत्तर ) उस की सूचना रूमन् भाषा में तो बढ़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अवना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। ( प्रश्न ) हम तो ब्राह्मण और ्रसाचु हैं क्योंकि हमारा पिता त्रासण और माता त्रासणी तथा हम अमुक साचु के चेले हैं। ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा नाप ब्राह्माणी बाह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण झौर साधु श्रपने उत्तन गुण कर्म समाब से होते हैं जो कि परीपकारी हो । सुना है कि जैसे रूप के "पोप,,

चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम समा कर देंगे विना हमारी सेवा और श्राजा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्क में जाना चा हो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ध में तम को मि लेगी ऐसा सनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके " पोप" जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह "पोप" जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था ''हे ख़ुदाबन्द ईसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये इसारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में अवि तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पचीस सहस्र रुपयों में बाग बगीचा और मकानात, पचीस सहस्र रुपयों में सवारी शिका-री और नौकर चाकर, पर्चास सइस्र रुपयों में खाना पीना कपदा लत्ता और पर्चास स-सहस्र रुपये इस के दृष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना" फिर् उस हुंडा के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुएडी उस के हाथों में देकर कह देते थे कि "जब तूमरे तब इस हुएडी को कबर में ऋपने सिराने धर लेने के लिया अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुम्हें ले जाने के लिये फुरिश्ते आवेंगे तब तुम्हें और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीज़ें तुम्क को दिला देंगे" अब दे-खिये जानो स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ले लिया हो! जबतक यूरोपदेश में मूर्खता थी त-र्भातक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु श्रव विद्या के होने से पोप जी की भृठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और मजा को वि-द्या न पढ़ने देना श्रच्छे पुरुषों का संग न होने देना रातदिन बहकाने के सिवाय दूस, रा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कप-टादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहाते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान परापकारी हैं वे सच्चे बाह्मण और साधु हैं अब उन्हीं कुली कपटी स्वार्थी लोगों (मनु-प्यों को उग कर अपना मयोजन सिद्ध करने वालों ) ही का ब्रह्ण "पोप" शब्द से करना और बाह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है 1 देखी! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशः सो के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आर्थों को बेदादि सं

3

स्वशासी में प्रीतिवृक्त वर्णाश्रमी में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! 46विवादप्यमुखं ग्राह्मम्" मन् विष से भी अमृत के महरा करने के समान पोपलीखा से बहकाने में से भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना)जानो विष में अमृत के समान गुण समभ्यना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और त्राप कुछ पाठ पूजा प इकर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदरहय हैं देखों ! "ब्राह्मणों न हन्तव्यः" "साधुर्न हन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सचे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये श्रीर भी भूठे २ वचनयुक्त अंथ रचकर उन में ऋषि मुनियों के नाम धरके छ-न्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महिंधेयों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे ऋर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की श्राज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, श्राना, खाना, पीना श्रादि भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक कहनेमात्र के बाह्मण साधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस बिगाड के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ र बालस्य, प्रमाद, ईन्म्री, द्वेष के अंकुर उगे थे ने बदते २ वृद्ध हो गये जब सचा उपदेश न रहा तब आर्थावर्त्त में अविद्या फैलकर परस्पर में लडने मताइने लगे क्योंकिः --

## उपदेश्योपदेषृत्वात् तत्सिद्धिः । इतरथान्थपरम्परा । सांरुय० ग्र० ३ । सू० ७६ । ८१ ॥

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम, और मोत्त सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्ध्रपरम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्ध्रपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब थे लोग इन के वश में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमम्न होकर गड़रिये के समान क्रुटे गुरु

#### सत्यार्थत्रकाशः ॥

भीर चेले फँसे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुगा सब नष्ट होते बले पक्षात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् उन्हीं में से एक बाममार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "मैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तन्त्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की बार्ते लिखीं कि:—

मधं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च।
एते पत्र्च मकाराः स्युमींचदा हि युगे युगे ॥
कालीतन्त्रादि में ।
प्रवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्षा क्रिजातयः ।
निवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्षाः पृथक् पृथक् ॥
कुलार्खवतन्त्र ॥
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतित स्तले ।
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥
महानिर्माणतन्त्र ॥
मात्योनि परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।
वेद्शास्त्रपुराणानि सामान्यगिकका इव ॥
एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।
जानसंकलनी तन्त्र ॥

अर्थात् देखो इन गवर्गग्ड पोपों की सीला जो कि वेदाविरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन श्रर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी क-चैशी और बढ़े रोटी आदि वर्षण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर:—

# श्रहं भैरवस्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पहके समागम करने में दे बाममार्गी दोष नहीं मानते अधीत् जिन नीचस्त्रियों का छूना नहीं उन को अतिपवित्र उन्हों ने माना है जैसे शाक्षों में रजस्वला भादि क्षियों के स्पर्श का निषेध है उन को बाम-मार्गियों ने श्रांतिपवित्र माना है सनो इन का श्लोक श्रंडवंड:—

रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता। अयोध्या पुकसी प्रोक्ता ॥ कद्रयामल तन्त्र ॥

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाएडाली से समागम में काशी की यात्र', चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोबी की की के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुद्धि, श्रीर "पूष्प" मच्छी का नाम "तृतीया" "जलतुन्विका" मुद्रा का नाम "बतुर्थी" श्रीर मैथुन का नाम "पंचमी" इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समक सके। श्रपने की त, श्रार्द्रवीर, शाम्भव श्रीर गए। श्रादि नाम रक्ते हैं श्रीर जो वाममार्ग मत्त में नहीं हैं उन का "कंटक" "विमुख" " शुष्कपशु " आदि नाम भरे हैं फहते हैं कि जब भैरवीचक हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का द्धिन हो जाता है स्त्रीर जब भैरवीचक से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो. जायें।भैरवीचक में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुप्कीण वर्त्तुः लाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके उस की पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ब्रह्मशापं विमोचय" हे मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो ! एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकड़े होते हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगाकर पू-जती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भिगनी, पुत्रवधु आदि आती हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भरके मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का श्राचार्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि " भैरवे। इहम " " शिवो इहम " मैं भैरव वा शिव हूं कह कर पी जाता है फिर उसी जुंठे पात्र से सब पीते हैं श्रीर जब किसी की स्ती वा वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके उस का नाम देवी श्रीर पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं

## सत्वार्थमकाशः ॥

तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूंठे पात्र से सब लोग एकर प्याला पीते फिर उसी प्रकार कम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुकी, केशांकेशि आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुँचा हुआ अधीरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है वह थमन हुई चीज़ को भी खा लेता है अर्थात् इन के सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि:—

## हालां पिषित दीचितस्य मन्दिरे सुतां निशायां गिषकागृ-हेषु । विराजते कौलवचकवर्सी ॥

जो दीन्तित अर्थात् कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढ़ावे रिरेडयों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कम निर्लज्ज निःशंक होकर करे वहीं वाममार्गियों में सर्वोपिर मुख्य चकवर्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वहीं छोटा क्योंकि:—

## पादाबडो भवंउजीवः पादासुक्तः सदा द्वावः॥ ज्ञानसंज्ञलनी तन्त्र । स्हो० ४३॥

े ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलञ्जा, शास्त्रलञ्जा, कुललञ्जा, देशलञ्जा आ-दि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लञ्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है॥

उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारें। और आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के घर देवे इस आलय से एक बेतल पी के दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चैथि आलय में जावे खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिरके उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे२ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा। वामियों के तन्त्र अन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी म छोड़मा चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भिगनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना

9

बाहिये इन बाममाियों में दश महाविद्या मिसद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला कहता है कि "मातरमिप न त्यजेत्" द्यर्थात् माता को भी समागम किये विना न छो- इना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि पास हो जाय ऐसे बागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूट चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखे। वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की छी के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदिवरुद्ध मत खड़ा किया है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी र लीला चलाई अर्थातः—

सौत्रामण्यां सुरां पियेत् । प्रोचितं भचयेन्मांसं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥ न मांसभच्यो दोषां न मये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मन् ग्रुट ॥ १६॥

सौत्रामिश यज्ञ में मद्य पीने इस का अर्थ तो यह है कि सौत्रामिश यज्ञ में सोम-रस अर्थात् सोमनवल्ली का रस पिये पोत्तित अर्थात् यज्ञ में मांस ग्वाने में दाष नहीं ऐ-सी पामरपन की बातें वाममार्शियों ने चलाई हैं उन से पूळ्ना चाहिये कि जो नैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुम्न और तरे तुरुम्य को मारके होम कर डालें तो क्या चिन्ता है।। मांसमन्त्रण करने, मद्य पीने, परस्वागमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना छोकड़ापन है क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अवतक वाममार्गियों के विना किसी अन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्देश कहनेवाला सदोष है ऐसे २ वचन भी अर्थयों के अन्ध में डालके कितने ही अर्थि मुनियों के नाम से अन्थ बना कर गोमेष, अध्यमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात इन पशुक्रों को मारके होम करने से यज्ञमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो बाह्यणअन्थों में अरवमेध, ग्रेमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का

\*

ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? ( प्रश्न ) अध्यमिष, गोमेघ, नरमेघ आदि राज्दों का अर्थ क्या है ? ( उत्तर ) इन का अर्थ ता यह है कि:—

राष्ट्रं वा अश्वमेधः। ज्ञात० १३। १।६।३॥ अञ्चल कि हि गौः। ज्ञात० ४।३।४। २५॥ अग्निर्वा अश्वः। अज्यं मेधः॥ ज्ञातपथकास्मणे॥

घोड़े गाय त्रादि पशु तथा मन्ष्यं मारके होम करना कहीं नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के प्रंथों में ऐसा अवर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्मियों ने चलाई और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्भियों ने प्रतेष किया है देखो ! राजा न्याय भर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में भी आदि का होम करना ऋधमेध, अन इन्द्रियां किरण पृथिवी आदि को प्वित्र रखना गोमेध, जब मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेव कहाता है।(मक्ष) यज्ञकत्ती कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं?( उत्तर ) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात ऋहनेवाले को मारके होमकर म्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके पिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुंचाते ? वा बेदि में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं? ( प्रश्न ) जब यह करते हैं तब वेदों के मन्त्र पटते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पहते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पटने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना जैसे "अग्नये म्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, बृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत् को मुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मृद्द नहीं समम्मते थे क्योंकि स्वार्थबृद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दृसरा कुड़ भी नहीं जानते मानते जब इन पोर्पो का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देख कर एक महाभवंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचालित हुआ। है) मुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोर्पो ने यज्ञ कराया उस की पियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पश्चात

वैराम्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोयों की पोल निकालने लगा । इसी की शासारूप चारवाक और आमाणक मत भी हुआ था उन्हों ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं: —

> पशुश्चेतिह्तः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विभिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ मृतानामिह जन्तूनां आडं चेत्तृतिकारणम् । गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाययकल्पनम् ॥

जो परा मारकर श्रमिन में होम करने से परा स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता श्रादि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ? ।। जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनष्य को मार्ग का खर्च खोने वीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंिक जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से श्रन जल पहुंच ता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंचसकता ! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों की मान-ने लगे श्रीर उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपति उन के मत में हुए तब पोप जी भी उन की और फ़ुके क्योंिक इन को जिधर गएफा अच्छा मिले वहीं चले जार्ये भट जैन बनने चले जैनों में भी श्रीर प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें समुक्तास में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, क नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्हों ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे ज़ैनी वेद का ऋर्थ ज़ जानकर बाहर क<u>ी पोप लीला</u> आन्ति से <u>वेद पर मान</u> कर वेदीं की भी निन्दा करने लुग्ने उसके पठन पाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्च्यादि नियमों को भी नारा किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दु:स दिया जब उन को भय शंका न रही तब ऋपैने मतवाले गु-हस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्तपात से दहह भी देने लगे और आप मुख आराम और वगंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋवभदेव से लेके महानीर पर्यन्त अपने तीर्थङ्करों की वड़ी २ मृत्तियां बना कर पूजा करने लागे अर्थात् पाणासादि पूर्ति को जह के जिसे से मकातित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाणासादि पूर्तिपृता में लगे ऐसा लीन सो वर्षपर्यन्त आर्थावर्त्त में जैनों का सब्द रहा पायः वेदार्थज्ञान से शून्य होगये थे इस बात को अनुमान से अहाई सहस्र वर्ष व्यातित हुए होंगे ।

बाईस सौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य्य द्रविङ्देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य्य सञ्चाक-रणादि सब शास्त्रों को पड़कर शोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्त्रिक वेदमत का छू-टना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इस को किसी प-कार हटाना चाहिये शंकराचार्थ्य शास्त्र तो पहे ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पहे बे और उन की युक्ति भी बहुत प्रवत्त थी उन्हों ने विचारा कि इन को किस प्रकार हटार्वे निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के प्रन्थ और कछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिल कर क-हा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी प्रन्थों को पहे हो और जैनमत को मानते हो इसिलिये आप को मैं कहता हूं कि जैनियों के पिएडतों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत खीकार कर ले ऋौर आप भी जीत-नेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि सुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत प्रनथ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्य-न्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो बिद्वान होता है वह सत्याऽसत्य की परीचा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जनतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तनतक संदेह में थे कि इन में कीनता सूत्य और कीनता अ-सत्य है जब शहराचार्च्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शा-सार्थ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के परिइतों को दूर २ से बुला कर सभा कराई/उस में शहराचार्य्य का केरमत श्रीर जैमियों का वेदविरुद्ध मन था अर्थात् शहसंचार्यं का पत्त वेदमत का स्थापन और जैनियों का लग्डन और जै-नियों का पक्त अपने मत का स्थापन और नेद का खगड़न आ)। शास्त्रार्थ कई दिनों तुक हुआ, जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह ज यदः भीर जीन भनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति भीर नाग कर्मा नहीं होता/इस से वि-

सद्ध शहराकार्य का मस या कि अनिदि सिद्ध परमात्मा ही जगत का कर्ता है यह ज-गत और जीव भाठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया बही औं रण श्रीर मूलय करता हं श्रीर यह जीव श्रीर प्रपञ्च खप्नवत है परमेश्वर श्राप ही सब जगतरूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिनतक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमास से जैनियों का मत लारिडत और शहराबार्थ का मत व्यवस्थिडत रहा)तव उन जैनियों के परिडत और सुधन्वा राजा ने वेदमत का स्वीकार कर लिया जैनमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और मुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शहराचार्य्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का प-राजय होने से पराजित होते गये पश्चात शहराचार्य्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उन की रत्ना के लिये साथ में नै कर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पा-ठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में गुम २ कर जैनियों का खरहन और वेदों का मगडन किया परन्तु शङ्कराचार्य्य के समय में जैनविध्वस अर्थात् जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो विना टूटीं निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहीं २ भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचरित था उस का भी खराडन किया वासमार्ग का खराडन किया उस समय इस देश में धन बहुत था श्रीर खदेराभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर रांकराचार्य्य श्रीर सुधन्वा राजा ने नहीं तड़-बाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत का स्था पन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे(इतने में दो जैन उपन सें कमनमात्र बेदमत और मीतर से कहर जैन अर्थात् कपटमूनि में शंकराज्यार्थ उन पर अतिप्रसञ्ज थे उन दोनों ने त्रावसर पाकर शंकराचार्य्य को ऐसी विक्युक वस्त सिलाई कि उन की सुधा मन्द हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी होकर छ: महीने के बीतर करीर कुट जन्म) तब सब निरुत्साही होगये ग्रीर जो विद्या का प्रचार होने वाला या वह भी न होने पाया जो २ उन्हों ने शारीरकभाष्यादि बनाये ये उनका प्रचार रांकराचार्य्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के लगडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भीर जीव ब्रह्म की एकता कथन की बी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृक्तेरी पूर्व में भूगोवर्धन उत्तर में जोसी श्रीर द्वारका में सारदा मठ बांघ कर शंकराचा-

र्घ्य के शिष्य महन्त बन और श्रीमान् होकर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के परचात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

' अब इस में विचारना चाहिये कि। जो जीव बच की एकता जमत मिध्या संकरा-चार्थ्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं/और जो जैनियों के सम्हन के लिये उस मत का सीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्न ) जगत् खप्तवत, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, मृगतृष्णिका में जल, गंधर्वनगर इन्द्रजालवत् यह संसार भूठा है एक बढ़ा ही सचा है। (सिद्धान्ती ) भूठा तुम किस को कहते हो ? ( नवीन ) जो वस्तु न हो श्रीर प्रतीत होवे । ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से । ( सिद्धान्ती ) श्रध्यारोप किस को कहते हो ? ( नवीन ) "वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः" "अध्यारोपाप-वादाभ्यां निप्पपञ्चं प्रपंच्यतें ' पदार्थ कुछ श्रौर हो उस में अन्य वस्तु का आरोपण क-रना ऋध्यास ऋध्यारीप और उस का निराकरण करना ऋपवाद कहाता है इन दोनों से प्रपञ्चरहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत् विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जु को वस्तु श्रीर सर्प को श्रवस्तु मानकर इस अमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में ऋौर उसका संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्त नहीं रहा वैसे ही स्थाण में पुरुष, सीप में चांदी त्रादि की व्यवस्था समभ लेना श्रीर खप्त में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं श्रीर उन के संस्कार श्रात्मा में भी हैं इसलिये वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। ( नवीन ) जो कभी न देखा न भुना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्योंकर हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पत्त को सिद्ध नहीं करता क्यों कि विना देखे मुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्पृति श्रौर स्पृति के विना साह्मात अनुभव नहीं होता जब किसी से मुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में पत्यन्त रोते देखा और फीहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा बा मुना उस का संस्कार उसी के अगत्मा में होता है जब यह जामत् के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता दे-स्तता है जब अपने ही में देखता है तब जानों अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर

ज़ाती जुल की भारा की बेसता है यह भी बुस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदश नहीं किन्तु (जैसे जक्षा विकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुव वा किये हुआं को श्रात्मा में से तिकाल कर कार्में पर लिख देते हैं अधावा प्रतिविश्व का उतारमेवाला विश्व को देख झात्मा में आकृति को पर ब्रावर लिल देता है। हां इतना है कि कभी र लग्न में स्मरणयुक्त अर्ताति ज़ैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अ-तीतज्ञान को साक्षात्कार करता है तब स्मरख नहीं कि जो मैंने उस समय देखा सुना का किया था उसी को देखता, मुनता वा करता हूं जैसा जामत में स्मरण करता है वैसा सम में नियमपूर्वक नहीं होता, देखो जन्मान्ध को रूप का म्ब्रम नहीं त्राता इस-लिये तुम्हारा अध्यात और अध्यारोप का लक्त्रण कुठा है और जो वेदान्ती लोग विवर्शवाद अर्थात् रज्जु में सर्प त्रादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं नह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता नैसे रज्ज न हो तो सर्प्य का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सर्प्य तीन काल में बढ़ी है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जु को देखने से सर्प का अम होकर भय से काँपता है जब उस को दीप आदि से देख ले-ता है उसी समय अम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे बहा में जो जगत की मिध्या अतीति हुई है बह ब्रह्म के साज्ञारकार होने में जमत् की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है नेसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्ज की प्रतीति होती है। ( सिद्धान्ती ) त्रक्ष में जगत् का भान किसकी हुआ ? ( चर्चीन ) जीव की । (सिद्धान्ती) जीव कहां से हुआ ! ( नवीन ) अज्ञान से । (सिद्धान्ती) अज्ञान कहां से द्वारा और कहां रहता है ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और बन में रहता है । ( शि-दान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का अञ्चान हुआ वा किसी अन्य का और वह अञ्चान किस को हुआ है (नम्भीन ) निदामास को । (सिद्धान्ती ) निदामास का स्वरूप क्या है : ( बर्बोन् ) जुन्म, जब को जब का अञ्चान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूस-जाता है। (सिद्धान्ती) उस के भूलने में निभित्त क्या है। (नवीत) अनिश्रान (सिद्धान्ती) अविषा सर्वत्यापी सर्वज्ञ का गुरा है वा अल्पन्न का ! ( नवीन ) अल्पन्न का । (सिद्धान्तीः) तो तुष्हारे मत में विवा एक अवन्त सर्वज्ञ केतन के इसरा कोई वेतन है जा नहीं है और अल्पन कहां से नाया है हो जो अल्पन जेतन जहां से भिन्न मानी

तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म की अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान के ल जाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मे कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय। (भवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं। (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य! (नवीं ) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना "वदतो व्याधातः" के तुल्य है क्योंकि कहते ही अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ़ के पास परीक्ता करावे कि यह सोना है वा पीतल ! तब यही कहों गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखों जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् बड़ा घर और मेघ के होने से मिन्न र प्रतीत होते हैं वास्तव में महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपा धियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् र प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखों अपिम प्रमाण में क्या कहा है:—

अगिनर्यथैको भुवनं प्रविच्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो **पभ्य ।** एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो **पर्धि ॥** कठछ० वल्ली ४ । मं० ६ ॥

जैसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृतिबाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उन से प्रथक है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है। (सिद्धान्ती) बह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट मठ, मेघों और आकारा को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्यकरप जगत् और जीव को बढ़ा से और बढ़ा को इन से भिन्न मान लो! (नवीन) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दी-खता है वास्तव में बढ़ा न जड़ और न जीव है जैसे जल के सहस्र कूंड़े धरे हों उन में सूर्य्य के सहस्र प्रतिबिन्व दीखते हैं बस्तुतः सुर्य एक है कूंड़ों के नष्ट होने से अल

के जलने वा फैलने से मूर्य न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अ-न्त:करणों में बद्ध का त्राभास जिस की चिदाभास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्त:क-रण है तमीतक जीव है जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है. इस चिदामास को अपने अधास्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, मुखी, दुःखी, पापी, पु-रयात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बंधनों से नहीं छू-टता । ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्घ्य त्राकारवाला जल क्यहे भी साकार हैं मूर्य्य जल क्रांडे से भिन्न और मूर्य्य से जल क्रांडे भिन्न हैं तभी प्रति-विन्व पडता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिविन्व कभी न होता और जैसे पर-मेरवर निराकार सर्वत्र आकारावत् ज्यापक होने से बहा से कोई पदार्थ वा पदार्थों से बहा पृथक नहीं हो सकता श्रीर व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता श्रर्थात श्चन्वयव्यतिरेक्तभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारएयक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड सकता क्योंकि विना आकार के भाभास का होना असम्भव है जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है अन्तः करण चलायमान खण्ड २ श्रीर बस मचल श्रीर श्रास्त्र है )यदि तुम ब्रह्म श्रीर जीव को पृथक् २ न मानोगे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां र अन्तः करण चला जायगा वहां र के ब्रह्म को अज्ञानी श्रीर जिसर देश को छोड़ेगा वहांर के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां र जाता है वहां रप्रकाश की त्रावरणयुक्त और जहां से इटता है वहां २ के प्रकाश को आवरणरहित कर देता है वैसे ही अन्तः करण बस्न को ज्ञाण र में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखण्ड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतन है श्रौर मथुरा में जिस अन्त:-करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी ऋन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि " अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात् " और के देखे का स्मरता भीर को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी मे नहीं र हता किन्तु जो मधुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ बचा नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का पति

बिन्न प्रथक है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं ही संकैमा । जो कही कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकान अंज्ञान वा दुःखं होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और एसे २ इटान्तों से नित्य, गुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुम ने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध, आदि दोष शुक्त कर दि-या है और अखण्ड को खण्ड २ कर दिया

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादिमें आकारा का त्रामास पडता वह नीला वा कियी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीलता है वैसा बस का भी सब अन्तः करणों में आभास पडता है। ( मिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं हैं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है निराकार नहीं | (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीलता है वही आदर्शवाले में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? ( मिदान्ती ) वह पृथिवी से उड कर जल पृथिवी और अपिन के त्रसरेगा हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दाखता है वह जल का चक है जैसे कुहिर दूर से धनाकार दीखता है और निकट से छिदिरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आ कारा में जल दीखता है। ( नवीन ) क्या हमार रज्ज सर्प श्रीर स्वसादि के इष्टान्त मिथ्या हैं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं. तुम्हारी समभ मिथ्या है सी हम ने पूर्व लिख दिया भला यह तो कही प्रथम अज्ञान किस की होता है ? ( नवीन ) ब्रह्म की। (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? ( नर्वान ) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित में होती है। (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ! (न-र्वान ) ब्रह्म । ( मिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ श्रीर श्रहेपज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कंहियत श्रेशीत मिथ्या है ता कल्पक अर्थात कल्पना करनेवाला कौन है ? ( नशीन ) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मक्रप है तो जिस ने मिथा कल्पना की वह जब ही नहीं हा सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है! ( मर्वीन ) हम सत्य श्रीर असंख को भूठ मानते हैं श्रीर वाशी से नोलमा भी मिथ्या है। ( सिद्धान्ती ) जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो भूठे क्यों नहीं। (में

बीन हैं रहीं, मूठ और सच हमारे ही में कंलियत हैं और हम दोनों के सांसी अधि-ष्ठींन हैं। (सिंद्धान्ती ) जब तुम सत्यं और मूठ के आंधार हुए ती साहकार और चौर के सदरा तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोलें, सत्य करे, मूठ न माने, भूठ न बोले और भूठ केदाचित न करे जब तम अपनी बात की आप ही मूठ करते तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । ( नवीन ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसके। मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासता है तो इस बात को वह मानेगा जिस के हृदय की आंख फूट गई. हो क्योंकि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रः तिबिम्ब कभी नहीं हो सकता और यह 'सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः'' इत्यादि झान्दोग्य आदि उपनिषदों के वचनों से बिरुद्ध कहते हो १ ( नवीन ) (क्या तुम वसिष्ठ राक्तराचार्य्य अदि ,श्रीर निश्चलदास पर्यवन्त जो तुम से त्र्यधिक परिडत हुए हैं उन्हों ने लिखा है उस को ख-एडन करते हो १ हम को तो वासिष्ठ शंकराचार्य्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते) है। (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् : नत्रीन) हम भी कुन्न धिद्वान् हैं। (सिद्धान्तीः) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खराडन करते हैं जिस का पत्त सिद्ध हो वहीं बड़ा है । जो उन की और तुम्हारी बात अख़राडनीय होती तो तुम उन की युक्तियां लेकर हमारी बात को खरडन क्यें। न कर सकते ? तब तुम्हारी श्रीर उन की बात माननीय होवे, अनुमान है कि शंकराजार्थ आदि ने तो जैनियों के मत के खरडन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकल अपने पन्न की सिद्ध क-रने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लैते हैं और जो इन बातों को अर्थात जीव ईश्वर की एकता जगत मिथ्या आदि व्यवहार सं-चा नहीं मानते थे तो उन की नात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चलदास का ची विहत्य देखी ऐसा है "जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात् " उन्हों ने "वृत्तिमभाकर्" में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कमसमम पुरुष की बात के सदश बात है क्योंकि साधर्म्बमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता है जैसे कोई कहे कि " पृथिवी जलाइ-

भिना जड़त्वात्" जड़ के होने से प्रिथवी जल से ऋभिन्न है जैसा यह बाक्य संगत क-भी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो श्रल्प श-ज्यन्नता और श्रान्तिमत्वादि धर्म जीव में ब्रक्ष से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्झान्ति क् त्वादि वैधर्म्य ब्रक्ष में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रक्ष और जीव भिन्न र हैं जैसे गन्धवत्व काठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से ध्र थिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रक्ष के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उन में कितना पाण्डित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधानिक वे-दान्ती था न वाल्मीिक, विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे। ( प्रश्न ) प्र्यास जीने जो शारीरक मूत्र बनाये हैं उन में भी जीउ ब्रह्म की एकता दीखती है देखो:-

सम्पाचाऽऽविर्भाव स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥ त्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ वितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादिवरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥ स्रत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४ ॥ वेदान्तद्० स्र०४ । पा०४ । स्र० १ । ५-७ । ६ ॥

यार्थात् जीव त्रापने सहस्प को पास होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मसहस्प था क्योंकि स्व राज्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का महण होता है ॥ १ ॥ "अयमात्मा अपहतपाप्मा" । इत्यादि उपन्यास ऐर्वर्य प्राप्तिपर्य्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ और श्रीडुलोमि आचार्य्य तदात्मकलरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐर्व्यथप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐर्व्यथप्राप्तिरूप अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्पर ) इन मूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अर्थ यह है मुनिये ! जन

तक और अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को भास सब मलों से रहित होकर पित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके आन्तर में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से झूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर

होता है तभी " तदास्मकत्व " अर्थात् ब्रह्मस्क्रप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विद्यान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुनितसुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुनित में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ४ ॥ जो ऐसा न हो तो :—

नेतरोनुपपसेः ॥ १ । १ । १ १ ॥
भेद्व्यपदेशाञ्च ॥ १ । १ । १ ९ ॥
विशेषकाभेद्व्यपदेशाञ्चां च नेतरी ॥ १ । २ । २२ ॥
ग्रास्मभस्य च तचोगं शास्ति ॥ १ । १ । १६ ॥
ग्रास्मभस्य च तचोगं शास्ति ॥ १ । १ । १ । ॥
भेद्व्यपदेशाञ्चात्माः ॥ १ । १ । २० ॥
भेद्व्यपदेशाञ्चात्मानौ हि तद्द्रीनात् ॥ १ । २ । ११ ॥
ग्राहां प्रविद्यात्मानौ हि तद्द्रीनात् ॥ १ । २ । ११ ॥
ग्रास्मुचिद्वादिषु तद्द्रीनमधीयते ॥ १ । २ । १० ॥
शासिमुचिकृतवेदान्तस्त्रावि ॥

त्रस से इतर जीव स्रष्टिक तो नहीं है क्योंकि इस अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव में स्रष्टिक तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव जवा नहीं ।। "रसं क्षेत्रायं लब्ध्वानन्दी भ-बति" यह उपनिषद् का बचन है। जीव और जवा भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्र-तिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप जवा की पाप होकर जीव आन्दस्वरूप होता है यह पासिविषय जवा और पास होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और जवा एक नहीं ।। दिन्यो समूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यत्तको स्रजः । समापो स-मनाः सुन्नो सचरात्परतः परः ॥ सुगडकोपनिषद्भिन्ते । सं० ३ मं० २॥

े दिव्य, शुद्ध, मृत्तिमत्त्वरहित, सब में पृर्श, बाहर भीतर मिरन्तर न्यापक, अज,ज-न्म मरस शरीरघारणादि रहित श्वाम प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रका-शुस्बरूप इत्बादि परमारमा के विशेषण और अज्ञर मारारहित प्रकृति से परे अर्थात सूचम जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात ब्रह्म सूच्म है प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का मेद प्र-तिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से त्रक भिन्न है।। इसी सर्वव्यापक त्रक में जीव का योग वा जीव में बद्धा का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म सिल हैं क्योंकि बोग भिन्न पदार्थी का हुआ करता है। इस ब्रह्म के अन्तर्यामि अदि धर्म कथन किये हैं भीर जीव के भीतर व्यापक होने से ब्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्यों के व्या-प्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ।। जैसे परमात्मा जीव से भिक्कम्बरूप है बैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण प्रथिवी आदि भूत, दिशा, वायु. सूर्यादि दिव्यगुर्खों के बोग से देवताबाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ " गृहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके " इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव श्रीर परमात्मा भिन्न हैं । वैसाही उपनिषदों में बहुत ठिका-ने दिखलाया है ॥ "शरीरे भवः शारीरः " शरीरभारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥(अधिदैव)सव दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पत्रथीं (अधिमृत)पृथिव्यादि भूत(अध्यात्म)सव जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीसूप से स्थित है नर्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यातं हैं ।। श्रीर्धारी जीव बहा नहीं है क्योंकि बहा से जीव का मेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरक पूत्री से भी स्वरूप से ही बहा और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वैदान्तियों का उपक्रम और उपसदार मी नहीं घट सकता क्योंकि ''उपकम'' अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और ''उपसंद्वार'' अर्थात् प्रलय भी बहा ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी बहा के धर्म हो जाते हैं श्रीर उत्पत्तिविनाशरहित बहा का प्रतिपादन बेद्दि सत्यग्रास्टी में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कीप करेगा क्यों के निविकार, अविरिणामि, शुद्ध संगातन, विश्रीन्तत्वादि विशेषणयुक्त बस में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान ह्यादि का सन्भव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसहार ( प्रलय ) के होने पर भी बुध

कारखात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना क्रूठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और मत्यकादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं।

इस के पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार त्रायांवर्त में फैले थे और आएस में खएडन मगडन भी चलता था शंकराचार्य के तीन सौ वर्ष के पश्चात उजीननगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुन्। जिस ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की तत्पश्चात् भर्तहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ उस ने वैरा-म्यवान् होकर राज्य को छोड दिया । विकमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात राजा मोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण श्रीर काव्यालंकारादि का इतना पचार किया कि जिस के राज्यमें कालिदास बकरी चराने वाला भी रत्र्वंश काव्य का कत्ती हुआ, राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उस की बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात राजाओं और श्रीमानों ने पहना ही छोड दिया । यद्यि रांकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव ऋादि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढता आया शैवों में पाशपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी वाम-मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठ-इराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त होगये और वाममार्शियों को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राझ और भरम त्रदाविध धारण करते हैं परन्तु जि तने वाममार्गी वेदविरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं।

धिग् धिक् कपालं भस्मबद्वाचिविहीनम् ॥ १॥
रहाचान् करठदेशे दशनपरिमित्तान्मस्तके विश्वाती हे
पद् पद् कर्बापदेशे करयुगलगतान् हादशान्हादशीव ।
वाह्चोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदिनमेकमेवं शिखायाम्
वचस्यच्दाऽधिकं यः कलयित शतकं स स्वयं नीलक्षरुः॥२॥
इत्यादि बहुत प्रकार के स्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के
कपाल में भस्म और करठ में रुद्राल नहीं है उस को धिकार है ''तं त्यजेदन्त्यजं यथा' उसः

को चाएडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये॥ १ ॥ जो कएठ में २२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिला में और हृदय में १० ६ रुद्धाल धारण करता है वह सालात महादेव के सहरा है ॥ २ ॥ ऐसा ही राक्त भी मानते हैं पश्चात इन वाममाणी और रीवों ने सम्मित कर के मग लिल का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिल कहते हैं और उस की पूजा करने लगे उन निर्लज्जों को तिनक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं १ किसी किव ने कहा है कि "स्वार्थी दोन न पश्यित" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पाषणादि मूर्ति और भग लिल की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोल आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैगी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन करने और दर्शन पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैनमिदिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्थावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह स्लोक बनायाः

## न वंद्यावनीं भाषां प्रांगः करत्यत्रेरिष । हस्तिना ता क्यमानोऽषि न गर्न्ह्हं जैनमन्दिरम् ॥

चाहे कितना ही दुःख मात हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यादकी अर्थात् म्लच्छमाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से आण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पृछता था कि तुम्हार मत में किसी माननीय अन्ध का भी प्रमाण है ! तो कहते थे कि हां है, जब वे पृछते थे कि दिखलाओ ! तब मार्कर हेय पुराणादि के बचन पहते और मुनाते थे जैसा कि दुर्गाणाठ में देवी का विन न लिखा है राजा मोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कर हेय और शिव दुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन परि हतों को हस्तच्छेदना दि दराड दिया और उन स कहा कि जो काव्यादि अन्ध बनावे तो अपने नाम से बना- वे अर्थि पुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा मोज के बनाये संजीवनी नामक इ- तिहास में लिखी है कि जो खाल अर्थ के राज्य ''भिंड'' नामक नगर के तिवाडी आक-

कों के घर में है जिस को लख़ना के रावसाहब और उन के गुमारते रामदयाल चौने जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि न्यासजी ने चार सहस चार सो और उन के शिष्यों ने पां सहस छः सो श्लोक युक्त अर्थात सब दरा सहस्र श्लोक प्रमास भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पजीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो एसे ही बढ़ता चला तो महामारत का पुस्तक एक ऊंट का बोका हो जायगा और अहि मुनियों के नम से पुराकादि मन्य बनावेंगे तो आर्य्यावर्तीय लोग अमजाल में पड़ के वैदिक धर्मिवहीन होके अष्ट हो जायगे। इससे विदित होता है कि राजा मोज को कुछ २ वेदों का संस्कार आ हन के भोजप्रवन्ध में लिखा है कि:

चर्छ्येश्वया क्रीशद्दीकमश्वः सुकृत्रिमा गच्छति चारुगत्या। वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्तलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम् ॥

राजा भोज के राज्य में श्रीर समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्हीं ने बांड़े के श्राकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कची घडी में ग्यारह कोस श्रीर एक घंट में साढ़े सत्ताईस कीस जाता था वह भूमि श्रीर श्रन्तारित्त में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो यह दोनों पदार्थ त्राज तक बने रहते तो युरो-पियन इतने श्रामिसान में न चढ जाते । जब पोप जी अपने बेलों को बैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे जैनियों के पोप इन पुराणियां के पोपों के चेलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने बि-चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी होजाबँगे पर श्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मन्द्र, मृति श्रीर कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थक्करों के सदृश चौबीस श्रवतार मन्दिर और मूर्जियां वनाई श्रीर जैसे जैनियां के आदि और जना पुरागादि हैं वैसे अठारह पुराग बनाने लगे/। राजा भीज के डेट्सी अर्थ के प्रकार दे-व्यास भन्न का न्यारम्भ हुआ एक शठकीप नामक कजरवर्श में उत्पन्न हुका शा उस से थोड़ा सा चला बसु के मधात् मुनिवाहन भंगीकुलोत्पन भौर तीसरा यावनासार्व्य यनकहरोत्पन त्राचार्च्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने

अपना मत फैलाया। शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने वि-प्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इसिलये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई ममाण न करेगा इसिलये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम भरके पुराण बनाये नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दिरद्ध अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सतातन रख दे तो क्या आश्चर्य है ? अब इन के आपस के जैसे मागहे हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखो ! देवीभागवत में " श्री: " नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिसी है उसी ने सब जगत को बनाया और ब्रह्मा विष्ण महादेव को भी उसी ने रचा-उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ थिसा उस से हाथ में एक झाला हुआ। उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुक्त से विवाह कर ब्रह्मा ने कहा कि तु मेरी माता है मैं तुम्म से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को कोध चढ़ा और लड़के को भरम कर दिया और और फिर हाथ विस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रक्खा उस से भी उसी प्रकार कहा उपने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रक्ला और उस से कहा कि तू मुक्त से विवाह कर महादेव बोला ゆ में तुक्त से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है! देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं इन्हों-ने मेरी आज्ञा न मानी इसालिये भरम कर दिथे, महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनोंका तीनों के साथ विवाह हुआ। बाहरे ! माता से विवाह न किया श्रीर बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समझना चाहिये ! पश्चात इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु रुद्र और इन्द्र इन को पालकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गयोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पृद्धे कि उस देवी का शरीर ऋौर उस श्रीपुर का बनाने दाता और देवी के पिता माता कीन थे ? बो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वन्तु है वह अनादि कभी नहीं हो-सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलर्ती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि

की चढ़ता और देवी की बढ़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत चुद्रता लिखी है अर्थात थे एव महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है. जो रुद्राच श्रर्थात एक बृद्ध के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु और धुंबची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर मादि मनित क्यों न पात्रें और सन्नर, कुत्ते. गघा न्यादि पशु राख में लोटने वालों की मुन्ति क्यों नहीं होती ? ( पश्च ) कालाग्निरुद्रोपनिषद में भस्म लग,ने का विधान लिखा है वह क्या भूठा है ! श्रीर ''ज्यायूषं जमदानेः ॰" यजुर्वेदवचन । इत्यादि वेदमन्त्रों से भी भरमधारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रपात से जो वृक्त हुआ उसी का नाम रुद्रान्त है इसीलिये उस के धारण में पगय लिखा है एक भी रुद्राक्त धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे। ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रखोडिया मनुष्य अर्थात् राख धःरण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि " यस्य प्रथमा रेखा सा भूलेकि: " इत्यादि वचन उस में अ नर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इस का वाचक कैसे हो-सकती है ? श्रीर जो "त्र्यायुषं जमदर्गनः" इत्यादि मन्त्र हैं वे भस्म वा त्रिपगढधारण के बाची नहीं किन्तु - "चन्तुर्वे जमद्गिनः" । शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम् ) तिगुणी अर्थात् तीन सी वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी नहीं मूर्खता की नात हैं कि आंख के श्रश्रपात से भी वृत्त उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टिकम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस बृद्ध का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह बृद्ध उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राच्त, भरम, तुलसी, कमलाच्त, घास, च-न्दन आदि को कएठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और रीव बहुत मिध्याचारी विरोधी और कर्तच्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन वातों दा विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राच्नभस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राञ्च भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्प्य, बिच्छू, मक्स्वी ऋौर मच्छर त्रादि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे १ ( प्रश्न ) वाममार्गा श्रीर शैव तो श्रच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो श्रच्छे हैं ? ( उत्तर ) यह भी वेद विरोधी होने से उन से भी अधिक बुरे हैं। ( पृक्ष ) "नमस्ते रुद्र मन्यवे"। "वैष्णवमसि"। "वा

मनाय च"। "गणानात्त्वा गणपितिं छ हवामहे"। "भगवती भूयाः"। "मूर्श आत्मा अगतत्त्रस्थुषश्च" इत्यादि वेदममाणों से शैवादि मतासिद्ध हे ते हैं पुनः क्यों लग्छन करते हो? ( उत्तर ) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि "रुद्र" परमेश्वर, मासादि कायु, जीव, त्रान्न आदि का नाम है जो कोषकर्चा रुद्ध अग्रेत् दुर्धों को रुताः ने वाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठरानि को अन्न देना ( नम इति अन्नाम-निषं ०२। ७) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण दरने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये "शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः"। "विष्णोः परमात्मनोऽयं भवतो वैष्णवः"। "गरणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवकोगाणपतः"। "मगवत्या वाग्या त्रयं सेवकः भागवतः"। "सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः" ये सब रुद्ध, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यसा- वण्युक्त वाणी का नाम है। इस में विना समक्ते ऐसा भगडा मचाया है जैसेः—

एक किसी वैरागी के दो चेल थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने वार्य गग की सेवा करनी वांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाज़ार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुमाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ले डंडा पग पर घर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुए ! तू ने यह क्या किया ! चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों का चढ़ा ! इतने में दूसरा चेला जो कि बाज़ार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग मृजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ! गुरु ने सब वृत्तान्त मुना दिया वह भी मूर्ल न बोला न चाला चुपचाप उगड़ा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों चेले डगड़ा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे तब तो बड़ा कोला-हल मचा और लोग मुनकर आये कहने लगे कि साधुजी बया हुआ! अन में से किसी हुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के परचात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि दे खो ये दोनों पग तुहारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को मुख पहुँचता क्योर दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है !!

जैसे एक ग्रुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अस्यड

सिक्वितानस्यानन्तरमञ्ज्ञ परमात्मा के विष्णु रुद्रादि क्रिनेक नाम है इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आवे हैं उस सत्वार्थ को न जानकर शैव शाक्त वैप्णावादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं भन्दमित तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु रुद्ध, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुणकर्मस्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा!

तायः पुराद्रं तथा नाम माला मन्त्रस्तर्थव च । श्रमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः॥ श्रतप्रतनृत्ते तदामी श्रद्युते । इतिश्रतेः॥ रामानुजपटलप्दती॥

अब देखिये जकाकित बैप्एवों की अद्भुत मायाः---

अर्थात् (तापः) रांख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को आनि में तपाके भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात् दुग्धयुक्त पात्र में चुम्माते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यच्च ही मनुष्य के मांस का भी खाद उस में आता होगा ऐसे २ कमों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना रांख चक्रादि से रारीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आमः ) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के रांख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उन के गण डरते हैं बीर कहते हैं कि:—

दोहा—बाना बढ़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। यम डरपे कालू कहे, भय माने भ्रूपाल ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। जिस से यमराज और राजा भी डरता है (पुरुद्रम् ) त्रिश्ल के सदृश ललाट में चित्र निकालमा ( नाम ) नारायणदास, विष्णुदास अर्थात् दासगुब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमल महे की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे:—

श्रीं नमी नारायकाय ॥

यह इन्हों ने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तथा।

### श्रीमन्नाराय**स्वरकं न्नार**कं प्रपंचे ॥ श्रीमते नाराय**सा**य नमः ॥ श्रीमते रामानजाय नमः ॥

इत्यादि मन्त्र धनाट्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा ति नक ! इन पांच संस्कारों को चकांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मंत्रों का अर्थ- मैं नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ और मैं लच्मीयुक्त नारायण के चरणारिवन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण के चरणारिवन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे ॥ जैसे वाममर्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चकांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक से दाग देने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:--

प्रवित्रं ते वितंतं ब्रह्मसस्पते प्रभुगीत्रां मि पर्येषि विश्वतः। अतंत्रतन्त्र्वे तदामा अश्वतंत्रतन्त्र्वे तदामा अश्वतंत्रतन्त्र्वे तदामा अश्वतंत्रतन्त्र्वे तदामा अश्वतंत्रतन्त्र्वे वितंतं द्विवस्पदे ॥२॥ ऋ० मं०६।सू० परे।मन्त्र १।२॥

हे ब्रह्माएड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामध्येयुक्त सर्वशाक्तिमान् आपने अपनी व्यक्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्ला है उस आप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपिरपक आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विन्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामनृजीयादि लोग इस मन्त्र से "चक्तांकित" होना सिद्ध क्यों कर करते हैं श मला कहिये वे विद्वान् थे वा अविद्वान् श जो कहो विद्वान् थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते ? क्यों कि इस मन्त्र में "अतप्ततन्ः" शब्द है किन्तु "अतप्तभुजैकदेशः" नहीं पुनः "अतप्ततन्ः" यह नस्तिस्वाप्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके आनि ही से तपाना चकांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में स्वांक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है।। कातं तपः सत्यं तपः सत्यं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः आतं तपः वान्तं तपो दमस्तपः।।

तैतिरी ० प ० १०। य ० ८॥

(3)

इस्मिदि तप कहाता है अर्थात् (अर्हतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानमा, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुम कर्मी का आचरण करना बेदा- वि सत्य विद्याओं का पढ़नां पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखों ने अर्थों का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखों ने अर्थों का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप महीं कहाता । देखों ने अर्थों का अर्थों को परम्परा और कुकर्म की ओर अर्थों को बड़े वैज्याव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर अर्थों नहीं देते कि प्रथम हम का मूलपुरुष 'शिठकोप' हुआ कि जो चक्रांकितों ही के अन्य और भक्तमाल अन्य जो नामाह्म ने बनाया है उन में लिखा है: --

## विकीय शूर्प विचचार योगी ।।

इत्यादि वंचन चक्रांकितों के प्रन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शूप को बना बेंच-कर विचरता वा अर्थात् कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा भुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चकाक्कित त्रादि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेला "मुनिवाहन" जो कि चाग्डाल वर्श में उत्पन्न हुन्ना था उस का चेला 'यावनाचार्यं' जो कि यवनकुलोत्पन था जिस का नाम बदल के कोई २ ''यामुनाचार्य्य'' भी कहते हैं उन के पश्चात् "रामानुज" ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राङ्कित हुन्ना उस के पूर्व कुन्न भाषा के मन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकवद्ध प्रन्थ और सारीरकमूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य्य की टीका से विरुद्ध बनाई अभेर शंकराचार्य्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शंकराचार्य्य का मत है कि अद्वेत अ-र्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत् प्रपंच सब मिथ्या भागारूप अनित्य है। इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म श्रीर माया तीनों नित्य हैं। थहां राक्राचार्य्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अ-च्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वेत जीव और मायासहित प-रमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईस्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, करठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि पाख-गडमत चलाने आदि बुरी बार्ते चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकरा<del>चार्व</del> के मत के नहीं ।

( प्रश्न ) मृतिपृजा नहां से चली ! ( उत्तर ) जैनियों से । ( प्रश्न ) जैनियों ने कहां से जलाई ? ( उत्तर ) अपनी मूर्खता से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मृत्तिं देख के श्रपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ हो जायगा ! यह मूर्तिपृजा केक्ल पासगढमत है जैनिकों ने चलाई है इसलिये इन का स-रहन १२वें समुदलास में करेंगे। ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्चियों के सहश वैष्णवादि की मूर्चियां न-हीं हैं। (उत्तर) हां यह ठींक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनों की मृत्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोधकरना इन का काम श्रीर इन से विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्या-नावस्थित और विरक्त मनुप्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शु-इतित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासिक सहिताकार खड़ी श्रीर बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घरटा घरियार त्रादि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोला**ह**ल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैप्रावादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जालसे बच के इन की लीला में आ फँसे और बहुत से ज्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी श्रसंभव गाथायुक्त प्रनथ बनाये उन का नाम "पुराण" रखकर कथा भी सुनाने लगे श्रीर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मृतियां बनाकर गुप्त कहीं प-हाड़ वा जक्तलादि में घर त्राये वा भूमि में गाड़ दी पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुक्त को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृप्ण, सीता, राम, वा लक्सी नारायण और भैरव, इन्मान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर श्रीर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांक्षित फल देवें जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की ली-ला सुनी तब तो सच ही मानली श्रीर उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जक्कल में है चलो मेरे साथ दिखला हूं तब तो उन अन्भों ने उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा ऋश्चर्य में होकर उस पोप के पानें गिरकर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कुपा है अब आप ले चलिये और इस मन्दिर बनवा देवेंगे उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना और हम लोग मी

इस मतापी दैवता के दर्शन स्पर्शन करके मनीवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कफ्ट से मृतियां स्थापन की । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इसलिये अवस्य मर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मृत्ति के सम्मुख जा हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते श्रीर नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती श्रीर की मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का म्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, श्रम्ति, बायु श्रीर बनस्पति श्रादि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने श्रद्धत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वररचित सहामूर्तियां कि जिन पहाड आदि से मनुष्यकृत मृर्तियां बनती हैं उन की देखकर परमश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ! जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथः मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्म रण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी त्रादि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो। सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुम्ते कोई नहीं देखता इसलिये वह त्रमर्थ करे विना नहीं चुकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मृर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। श्रव देखिये ! जो पाषासादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वतन्त्रयामा न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है यह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जानके कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता. क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन श्रीर कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँमा तो इस श्चन्तर्यामी के न्याय से विना दंड पाये कदापि न बचुंगा और नामस्मरसामात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिरारी २ कहने से मुँह मीठा और नीव २ कहने से कहुआ नहीं होतां किन्तु जीम से चासने ही से मीठा वा कडुवावन जाना जाता है । (११औं) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणो में नामस्मरण का बड़ा माहास्म्य लिखा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्म-रण करते हो वह रीति मूठी है। ( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) वेदिन-रुद्ध । (१९१) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण की रीति वतलाइये? (उत्तर)

नामरमण इस प्रकार करना चाहिये जैसे " न्यायकारी " ईश्वर का एक नाम है इस शाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पद्मपातरहित होकर परमात्मा सब का मथाबत न्याय करता है वैसे उस को प्रहण कर न्यायगुक्त व्यवहार सर्वदा व रना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है।

(प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने रिव, विष्णु, गणेश, भूव्यं भीर देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात भूटी है ! (उत्तर) हां र भूटी क्योंकि "अज एकपात्" "अकायम" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर-धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हासकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और मुख दु:ख दश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्थ गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ सकता है ! आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिस के विना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसका अयतार कहना जाना वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पीत्र के दर्शन करने की बात कहना है ! (प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में मावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ! देखो ! :-

# न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृर्भये। भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्॥

परमेश्वर देव न काष्ठ पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ाके एक छोटी सी मोपड़ी का स्वामी मानना देखों। यह कितना बड़ा अपमान है बैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़क क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? भूप को जला के क्यों तेते ? घंटा, घरियाल, भांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुन्हारे हाथों में है क्यों नोड़ते ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अञ्च जलादि में है क्यों नैबैध धरते ? अञ्च में है स्नान क्यों कराते ! क्यों के उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और

तुम न्यायक की पूजा करते हो वा न्याप्य की ? जो न्यापक की करते हो पाषाण ल-कड़ी क्यादि पर बन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो? श्रीर न्याप्य की करते हो तो हम परमे-श्वर की पूजा करते हैं ऐसा मूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा स-त्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

अब कहिये "भाव" सच्चा है वा भूठा ? जो कही सच्चा है तो तुझारे मान के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा पका आदि समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दिध आदि और धृलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ! तुम लोग दृःख की भाव-ना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और मुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों न-हीं बाप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके वर्धो नहीं देखता ? मरने की भाव-ना नहीं करते क्यों मर जाते हो ! इसिलये तुकारी भावना सर्ज्जा नहीं क्योंिक जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में श्रीन जल में जल जानना श्रीर जल में ऋग्नि ऋग्नि में जल समभाना अभावना है। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान धीर अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना की अभावना कहते हो ( प्रश्न ) अजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब-तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भाट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पड़कर आवाहन करने से देनता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? ऋौर विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता? ऋौर वह क-हां से आता और कहां जाता है ? मुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से श्रपने मरे हए पुत्र के शरीर में अीव को क्यों नहीं चुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवातमा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? । सुनो भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तुम को उगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं क्दों में पाषाणादि मूर्चिपूजा और परमेश्वर के श्रावाहन विसर्जन करने का एक श्रद्धार भी नहीं है । ( प्रश्न ) :-

प्राचा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ब्रात्मेहागच्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाबीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

**30** 

#### सत्यार्थभकाशः ॥

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? ( उत्तर ) ऋरे भाई ! बुद्धि को बोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकिएपत वाममार्गियों की वेदिवरुद्ध तन्त्रमन्थों की पोपरिचत पंक्तियां है वेदवचन नहीं । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र मुद्धा है ? ( उत्तर ) हां, सर्वथा मूद्धा है, जैसे आवाहन प्राग्णप्रतिष्ठादि पाषागादि मूर्चिविषयक वेदों में एक मन्त्र मी नहीं वेसे "स्नानंसमर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि "पाषागादिमूर्चि रचिवत्य मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिर्चिवर्गे अर्थात् पाषागा की मूर्चि बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्तादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो खगडन भी नहीं है और जो खगडन है तो "प्राप्ते संस्था निवेषः" मूर्चि के होने ही से खगडन हो सकता है। ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वरके स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निवेध किया है क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? मुनो यह है :—

ग्रन्थन्तमः प्रविद्यन्ति येऽसम्भृतिमुपासते। ततो भ्य इव-ते तमो य उ सम्भृत्याध रताः॥ १॥ यजुः०॥ ग्र०४०। मं० ६॥ न तस्य प्रतिमा ग्रस्ति॥ २॥ यजुः०॥ ग्र० ३२ मं० ३॥ यज्ञाचानभ्युदितं येन वागभ्युचते।

- र्ठ तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ३ ॥ यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
- म तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥
   यञ्चञ्चला न परयति येन चक्षंषि परयन्ति ।
- ६ तदेव ब्रह्म त्वं विक्ति नेदं यदिद्युपासते ॥ ६ ॥ यच्छोत्रेखं न शृखोति येन ओत्रमिद् ५ श्रुतस्
- तदेव ब्रह्म स्वं विक्ति नेदं यदिव्युपासते ॥ ६ ॥ ः
   यत्माक्षेन न प्राक्ति येन प्राक्तः प्रकीयते ।

### त्वेष ब्रह्म त्यं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ ८ क्रेमीनविषयिषदि ॥

जो असंग्मृति अर्थात् अनुत्पन अनादि प्रकृति कारण की त्रष्ट के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःलसागर में डूबते हैं । और सम्भृति जो का-रता से उत्पन्न हुए कार्यस्य पृथिवी आदि भृत पाषाता और मृतादि अवयव और मन्-प्यादि के शरीर की उपासना बहा के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अधीत् महामूर्ख चिरकाल घोर दु:सरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सा-दृश्य वा मृति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयता अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवाच होती है उसी को नक जान और उपासना कर और जो उस से मिल है वह उपासनीय नहीं !! ३ !। जो मन से " इयता " करके मन में नहीं त्राता जो मन को जानता है उसी ब्रस को तू जान श्रीर उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव श्रीर श्रन्त :करण है उस की उपा-ों सना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो त्र्यांख से नहीं दीख पड़ता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान श्रीर उसी की उपासना कर श्रीर जो उस से भिन्न सूर्य वियुत और अमिन अदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता श्रीर जिस से श्रोत्र सुनता है उसी को तू बहा जान श्रीर उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ा। ६ ।। जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है इसी को तू ब्रह्म जान श्रीर उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उसी / की उपासना मत कर ।। 🤏 ।। इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त ऋौर ऋप्राप्त का भी होता है "पास" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहां से उठा देना, "अ-प्राप्त" का जैसे है पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुँवे में मत गिराना, दुष्टें। का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुज्यों के ं ज्ञान में ऋप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निवेध किया है । इसलिये पाषाणादि मू-र्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है। ( पश्च ) मूर्तिपूजा में पुत्रय नहीं तो याम भी नहीं है। ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं: - विहित - जो कर्जन्यता से वेद में सत्यभा-षाणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध-जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में नि-

षिद्ध हैं जैंभे बिहित का अनुष्टान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निविद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निविद्ध मृतिपुजादि कर्मी को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? ( प्रश्न ) देखे ! वेद अनादि है उस स मय मृति का क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्त थे यह रीति तो पाँछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान श्रीर सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीट़ी २ से चंदे तो भवन पर पहुंच जाय पहिली सीट़ी क्वोडकर ऊपर जाना चाहै तो नहीं जा सकता इसिलये मृति प्रथम सीदी है इस को पू-जते २ जब जान होगा श्रीर श्रम्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर स-केगा जैसे लच्च का मारनेवाला प्रथम स्थृल लच्च में तीर गोली वा गोला श्रादि मारतार पश्चात् सूक्त में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सुच्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़िकयां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक सबे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दृष्ट काम नहीं। ( उत्तर ) जब बेदबिहित धर्म श्रीर बेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमास करना जाना नास्तिक होना है, मुनो:---

> नास्तिको वेदनिन्द्कः ॥ १ ॥ मनु॰ २ । ११ ॥ या वेदबाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्ट्यः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥ उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित् । तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यमृतानि च ॥ ३ ॥

मनु • अ०१२। ६५। ६६॥

मनु जी कहते हैं कि जो बेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १॥ जो प्रंथ वेदबाद्ध कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में बुबानेवाले हैं वे सब निष्फल असत्य अध्यकार रूप इस लीक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध प्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीव नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और मूठा है ॥ २॥

3

इसी शकार असा से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध की न मानना किन्तु वेदानुकल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से निरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदनिरुद्ध होने से मूठे हैं और जो वेद विरुद्ध पुस्तक हैं उन में कही हुई मृत्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जह की पूजा से नहीं बढ़ सकता फिन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इसलिये ज्ञा-नियों की सेवा सक से ज्ञान बदता है पाषाणादि से नहीं। क्या पाषाणादि मूर्चिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं र मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बढ़ी साई है जिस में गिरकर चकनाचूर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सं कता किन्दु उसी में मर जाता है। हां, छोटे धार्भिक विद्वानों से लेकर परम बिद्वान् योगियों के संग से सद्विचा और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीडियां हैं जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्तिपूजा करते र ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्ति गूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये और जो अब है वा होंगे वे सी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोत्त की प्राप्तिरूप फलों से त्रिमुल होकर निर्ध नष्ट हो जायंगे । मूर्तिपूजा बद्ध की प्राप्ति में स्थूल लद्द्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सुप्टिविचा है इस को बढ़ाता २ त्रक्ष को भी पाता है ऋौर मूर्ति गुड़ियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अन्तराभ्यास सुशिन्ता का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का सा धन है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को पास होगा तब सच्चे स्वामी परमा-त्मा की भी प्राप्त हो जायगा । ( पश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिएजा रहनी चाहिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कमी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन भट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में त्रूमता स्मीर दूसरे में दौड़ जाता है त्र्योर निराकार परमात्मा के शहरा में यावत्सा मर्थ्य मन अत्यन्त दौडता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ अपनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगद का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जनत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फँसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता अवतक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने

से उस में मन स्थिर हो जाता है इसलिये मुर्तिपूजन करना अपर्य है । बुनाय जन में को हों रुपये मनिवरों में ज्यम करके दक्षित्र होते हैं और उस में अनाव महोता है । त्रीतरा-स्त्री पुरुषों का गविरों में मेला होने से व्यक्तिवार खड़ाई बसेहा और शेय दि उद्यक्त होते हैं। भीमा-उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन पुरुवार्बरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं । संस्था नाना मकार की विकदा स्वक्रप नाम चरित्रयुक्त मृत्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नव्ट होके विरुद्ध नत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। इंड्य-उसी के मरोसे में शहू का प-राजय सीर अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय होकर राज्य स्वातम्ब्य और धन का मुख उन के रात्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन महिमारे के टद्द और कुम्हार के गदहे के समान शतुत्रों के वश में होकर अनेक विभ वु:स, पाते हैं । सातवां-जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के ब्रासन वा नाम पर पत्था धरे तो जैसे वह उस पर कोशित होकर मारता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मूर्तियां घरते हैं उन दुष्टमुद्धिवाली का सत्यानाम परमेश्वर क्यों न करे | आठवां - आन्त होकर मंदिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दु:स्व पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पौडित होते ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या, परसीग-मन, मध मांसाहार, लड़ाई बसेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के मुख का मूज ब-ष्ट होकर दुःख होता है । दशवां---माता पिता आदि माननीयों का अपमानकर मा-षाणादि मूर्तियों का मान करके इतध्न हो जाते हैं । म्यारहवां -उन मूर्तियों को कोई तोड डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं । बारहवां---पृथारी परस्त्रियों के संग और पुजारिन् परपुरुषों के संग से प्रायः दृषित हो कर स्त्रीपुरुष के प्रेम के ज्ञानन्द को हाथ से खो बैठते हैं । तेरहवां---स्वामी सेवक की आजा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नप्ट अप्ट हो जाते हैं । नौबहवां-ज़द का ध्यान करने वाले का आत्मा भी ज़हबुद्धि हो जाता है क्योंकि ध्येय का जड़त धर्म अन्त करणद्वारा आत्मा में श्रवश्य श्राता है। पन्नहरून - परमेश्वर ने सुयान्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोम्बल के लिये बनाये हैं उनको पूजारी जी तोड ताड कर न जाने उन पुण्यों की कितने दिस तक Q?

मुगन्धि आकाश में चर कर वायु जल की युद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय सक उस का सुगन्ध होता उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साम मिश तड़ कर उलटा हुगन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने परघर पर चढ़ाने के जिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं!। क्लेक्स्यां—परधर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अस्त आदि सब का जल और युविका के संयोग होने से मोरी व। कुरड में आकर स-ड़के उस से इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का, और त-हमों जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इसलिये सर्वधा पाषाणादि मूर्ति गूजा सज्जन लोगों को त्यक्तन्य है। और जिन्हों ने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे॥

( प्रक्ष ) किसी प्रकार की मृर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्था-वर्ष में पंचदेवपूजा राज्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतन-पूजा जो कि शिव, विष्णु, अन्त्रिका, गणेश और मुर्स्य की मृर्ति बना कर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ! ( उत्तर ) किसी प्रकार की मृर्तिपूजा न करना कि-न्तु "मृर्किमान्" जो नींचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात् सरकार करना चाहिये वह पंचदेव-पूजा पंचायतनपूजा राज्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मृदों ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पांची की मृर्तियां बनाकर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सची पंचायतन वे दोक्त और वेदानुक्लोक देवपूजा और मृर्तिपूजा यह है मुनो:--

मा नी वधीः पितरं मोत मातरम् ॥ यजुः । अ०१६ । मं०१५॥ आचार्यो ब्रह्मचर्येश ब्रह्मचरिगमिच्छते ॥ अर्थवे० कां० ११ । व० ५ | मं० १७ ॥

चितियिर्मृहानागच्छेत् ॥ च्रथर्व० ॥ कां०१५ । च०१३ । म० ६ ॥ चर्चतः प्राचित प्रियमेघासो अर्थत् ॥ कावदे ॥ स्वमेष प्रत्युचं ज्ञश्चासि त्यामेव प्रत्यचं ज्ञश्च चिद्वियामि ॥ तेविदियोगिर्मिन्।। च्छी० १ । चतु० १ ॥ कासम प्रको देव इति स ज्ञश्च त्यदित्याच्याते ॥ कातपथः कां १४। प्रपाठः ६। ब्राह्मः ७। कंडिका १०॥ मात्र्वो भव पित्रेवो भव ग्रावार्यदेवो भव ग्रातिथिः देवो भव॥ तैसिरीयोपनि०॥ व०१। ग्रनु० ११॥ पितृभिर्श्वातृभिश्चेताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्या भूषित्वण्याश्च बहुकल्यासमिष्सुभिः॥ मनुः ग्रा०३। ५५॥

उपचर्यः स्त्रिया साध्य्या सनतं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृतौ ॥

भथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता शर्थात् सन्तानी को तन मन धन से सेवा करक माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताइना कभी न करना । दूसरा पिता सत्क-र्चव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा त्राचार्य जो विद्या का देने-बाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी । चौथा ऋतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, बि ण्कपटी. सब की उन्नेति चाहने वाला, जगत् में अमण करता हुन्ना, संस्त्र उपदेश से सब को मुखी करता है उस की सेवा करें। पांचवां स्त्री के लिये पित और पुरुष के लिये पनी पूजनीय है। ये पांच मूर्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्ता, विद्या और सत्योपदेश की माप्ति होती है ये ही परमेश्वर को माप्ति होने की सिर्दियां हैं इन की सेवा न करके जो पाषाणादिमूर्त्त पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं ! ( पक्ष ) माता पिता अगदि की सेवा करें और मृ चिंपूजा भी करें तब ता कोई दोष व हीं ! (उत्तर) पाषाणादि मृर्चिपूजा तो सर्वथा छोड़ने ऋौर मातादि मृर्तिमानों की सेवा क-रने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कि सान्तात् भाता आदि प्रस्मन्त मुखदाय-क देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना खीकार किया! इस को लोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेध वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं ला लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे गुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाया-दि की मूर्ति बना उस के आगे नैवेद्य थर घंटानाद टंट पूंप और शंख बना, कोलाहल कर, श्रंग्ठा दिखला श्रशीत् "त्वयंगुष्ठं गृहाता मोजनं पदार्थं वाऽहं ग्रहीप्वामि" जैसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तृ घंटा ले श्रीर श्रंगृटा विस्तलावे उस के श्राने से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन प्जारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्भ के शत्रुकों की है। ये लोग चटक मटक चलक मालक मृत्तियों को बना उना आप दशों के तुस्य

बन उन के विचार तिबुद्धि मृद भनायों का माल मारके मौज करते हैं जो कोई धार्म-क राजा होता तो इन पापाएपियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने ऋदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता ! ( पक्ष ) जैसे की आदि की पानासा-दिमूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे बीतराग शान्ति की मूर्ति के देखने से वैसम्ब और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जहत्व धर्म श्रात्मा में त्राने से विचार शक्ति घट जाती है विवेक के विना वैशाय, वै-राध्य के बिना बिज्ञान और बिज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिस का गुरा वा दोष न जानके उस को मूर्तिमात्र देखने से पीति नहीं होती भीति होने का का-रण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्ति जा श्रादि बुरे कारणों ही से श्रार्थावर्त्त में निकम्मे पूजा-री भिक्तक आलसी पुरुषार्थरहित कोड़ों मनुष्य हुए हैं सब संसार में मृत्ता उन्हीं ने फैलाई है भूठ छल भी बहुतसा फैला है। ( पश्न ) देखो काशी में "श्रीरक्षनेव" बा-दशाह की "लाटमैरव" श्रादि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को तोड़ने गये श्रीर उन्हों ने जब उन पर तोप गोला त्रादि मारे तब बड़े २ ममरे निकल कर सब फीज को ज्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहां ममरे के छत्त लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही कृर है जब कोई उन को छेड़े तो हे फ टने को दौड़ते हैं। श्रीर जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लीला थी। (प्रक्ष ) देखी महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कृप में और वेशीमाधव एक बाहाए के घर में जा लिये क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत भेत और गरुड आदि गया, उन्हों ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की प् राखीं में कथा है कि अनेक त्रिपुरामुर आदि बड़ेर भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भरम क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषास क्या लड़ते लड़ते जब मुसलमान मंदिर और मूर्त्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिझ को कूप में डाल और वेसीमाधव को जा-क्षाण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालमेरव के डर के मारे वमद्त नहीं जाते और प्रलयसमय में भी कारी। का नारा होने नहीं देते तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये! और अपने राजा के मंदिर का क्यों नाश होने दिया ! यह सब पोपमाया है ॥

( प्रकृत ) गया में आद करने से पितरों का पाप छट कर नहीं के आद के पू-एसप्रभाव से फ्लिर स्वर्ग में जाते और फ़्लिर अपना हाथ निकाल कर फिरड लेते हैं क्या यह भी वात मूठी है ? ( उत्तर ) सर्वधा भूठ, जो वहां पिएड देने का बद्दी प्रभाव है तो जिन पिएडों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उम का व्यव गयावाल बेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं लूटता ? श्रीर हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दोखता विना पएडों के हाथों के, यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवीं में मू का स्वांद उस में एक मनुष्य बैठाय दिया होगा पश्चात उस के मुख पर कुश निक्का पि-रह दिया होगा श्रीर उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी श्रांख के श्रंभे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आध-र्य नहीं वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिखा बात है । (प्रश्न) देखो ! कलकत्ते की काली और कामान्ता आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये अन्ये लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कृप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे ही एक मूर्ख के पीन्ने दूसरे चनकर मूर्चिपूजारूप गढ़े में फँस कर दुःख पाते हैं। (मक्क) भला यह तो जाने दो परन्तु जगसाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चन्दन का लकडा समुद्र में से स्वयंमव आता है। चूह्हे पर ऊपर २ सात हरहे धरने से ऊपर के पहिले र पकते हैं श्रीर जो कोई वहां जगनाथ की परसादी न लावे तो जुड़ी हो जाता है और धर आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक परहा एक बर्व्ह मर-जाने अदि चमरकारों को तुम भूठन कर सकोगे ? (उत्तर)जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विश्क्त होकर मथुरा में आया था मुक्त से मिला था मैंने इन बातें। का उत्तर पूछा था उस ने ये सब नातें मूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह 🤾 कि जब कलबर बदलने का समय जाता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लय जाती है उस को ले मुतार लोग मूर्तियां बनावे हैं बब रसोई बनती है तब कप ट बन्द करके रतोहयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर नारों त्रोर इक्ष्मीर बीच में एक चकाकार चुल्हे बनते हैं उन हंडों के नीचे बी मुझी और राख लगा छ: चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांज कर उस वीचके हुंदे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तबों से बन्द कर दर्शन करनेवालों

को जो कि अनाव्य हों बुलाके दिसलाते हैं उत्पर २ के हहीं से बावल निकाल पके हुए आवलों को दिसला नीचे के कचे चावल निकाल दिलाके उन से कहते हैं कि कुछ हराहों के लिबे रख दो झांल के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अराफी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शुद्र नीच लोग मंदिर में नैबेच लाते हैं जब नैबेच हो चुकता है तब ने गृद नीय सोग जूठा कर देते हैं पश्चात् जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर पहुंचात और दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को लेके शृद और अन्त्य अपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ ज़ुठा एक दूसरे का मोजन करते हैं जब वह पंक्ति उउती है तब उन्हीं पत्तकों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महात्रमाचार है और वहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का नुठा न साके अपने हाथ बना साफ़र चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते **ध्रीर उस जगनाग**पुरी में भी बहुत से परसादी नहीं साते उन को भी कुण्ठादि रोग नहीं होते और उस जगनाथपुरा में मी बहुत से कुप्ठी हैं नित्यमित तृंठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगनाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में सी भीर माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक न होता तो यह बात कभी न होती । श्रीर रथ के पहियों के साथ कला बनाई हैं जब उन को सूधी बुमाते हैं बुमती हैं त<del>ब</del> रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस की कीत को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देश्रो पुरुष करो जिस से जग-नाय मसन होकर अपना रथ चलावें अपना धर्म रहे जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब भा चुकती है तब एक वजवासी भच्छे कपड़े दूसाला ब्रोढ़ कर अगि खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि "हे जगनाथ खामिन् । आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्खां" इत्यादि बोल के साष्टाज दंडवत् प्रणान कर रम पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधी पूगा देते हैं और जय २ शब्द बोल सहसों मनुष्य रस्ती खींबते हैं रथ चलता है । जन बहुत से लोग दर्शन की जीते हैं तब इसमा बड़ा मंदिर है कि जिस में दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीवक जलाना पड़ता है अन मूर्चिमों के आगे सैंचकर लगाने के परदे दोनों और रहते हैं पढ़े पूजारी मीतर खड़े रहते हैं जब एक बोरवाले ने परदे को खींचा ऋट मूर्चि कांड में बाजाती है तब सब पंढे और पूजारी पुकारते हैं तुम सेंट धरो तुम्हारे पाप खूट जामेंगे तब दर्शन

होगा शिव्र करो वे विचारे मोले मनुन्य पूर्जों के हाथ लूटे जाते हैं और मट परदा द्-सता खेंच लेते हैं सभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्त होकर पक्क खाके तिरस्कृत हो चले जाते हैं। इन्द्रदमन वही है जिस के कुल के लोग अवतक कलकरें में हैं वह धनाट्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्यिर ब-नवाया था, इसलिये कि जार्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुन्तें परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पयों भे मान्दिर बनाया, राजा पंडा और बड़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटों को दुःल देते होंगे उन्हों ने संगति करके उसी समय अवीत कलकर ब-दलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं कि जिस को प्रतिदिन थो के चरणामृत बनाते हैं उस पर राजि की शयन आर्ची में उन लोगों ने विष का तेनाब लपेट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कमी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और मोजनमटों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगनाथजी अगने शरीर ब-दलने के समय तीनों भक्कों को भी साथ ले गये ऐसी अर्टी बार्ते पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता है क्या यह भी बात भूठी है ? (उत्तर) भूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अंधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिन्न चमकता है और कुछ भी नहीं न पाषाख घटे न बढ़े जितना का उतना हरता है ऐसी लीला करके विचारे निर्मुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्न)रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और बाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के सम्य में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु वह ठीक है कि दान्तिख देशस्थ रामनामक राजा में मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब राम-चन्द्र सीताजी को ले हन्मान आदि के साथ लंका से चले खाकाशमार्ग में विमान पर वैठ अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा कि:—

अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोढिशुः।

# सेतुषम्य इति ख्यातम् ॥ वाल्मीकिरा० । संकाकां० सर्गे १२५ । इलो० २० ॥

हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर त्रृमते थे और इसी स्थान में चातु-मीस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वहीं जो सर्वत्र विमु (आपक) देवों का देव महादेव परमास्मा है उस की इत्या से हम को सब सामग्री यहां भास हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंका में आके उस रावण को सार तुम्स को ले आये इस के सिवाय वहां वालगीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (अस्त ):—

"रङ्ग है कालियाकना को। जिस ने हुका पिलाया सन्त को"

दिखा में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अवतक हुका पिया करती है जो मूर्ि तिपूजा भूठी हो तो यह चमत्कार भी भूठा हो जाय। (उत्तर) भूठी २ यह सब पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुका भरवा पेचवान लगा मुख में नली जमा के परदे डाल निकल आता होगा तभी पीछे बाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुका गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूँकें मार देता होता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से मुखा निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्तें को धनादि पदार्थों से लूट कर धन-रहित करते होंगे।

( प्रश्न ) देखों ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारका से भगत के साथ चली आई एक सचा रत्ती सोने में कई मन की मूर्तित तुल गई क्या यह भी चमस्कार नहीं ! ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्तित को चुरा लाया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना किसी भगड़ बादमी ने गण्य मारा होगा ।

( मरन ) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से जपर रहता था और बड़ा जमत्कार था क्या वह भी मिण्या बात है ! ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! उत्पर नीचे जुम्बक पाषाबा लगा रक्से उस के आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी बी जब "महमृदग् मृनवी"

त्राकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया श्रीर पुजारी पूजा भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फीज दश सहस्र फीज से भाग गई जो पोप पुजारी पुरश्चरण,पूजा, स्तुति, पार्थना करते थे कि 'हे महादेव!इस म्लेच्छ को तू मार डाल हमारी रत्ता कर, श्रीर वे अपने चेले राजाश्री की समस्राते थे कि " श्राप निश्चित रहिये महादेवजी भैरव अथवा बीरमद्र को भेज देंगे वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे वा श्रंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हन्मान दुर्ग और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचारे भोले राजा और चित्रय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोर्पो ने कहा कि श्रमी तुम्हारी चढाई का मुहर्च नहीं है एक ने त्राठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बह-कावट में रहे जब म्लेच्छों की फीज़ ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी श्रीर उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड कहा कि तीन कोड़ रुपया ले लो मन्दिर श्रीर मृर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम "बुतप-रस्त" नहीं किन्तु "बुतशिकन्" अर्थात् मूर्त्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्त्तिभंजक हैं जाके भाट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊभर की छत टूटी तब चुम्बक पाषाण पृथक् होने से मूर्स्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलात्रो म*े के* मारे भाट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप श्रीर उन के चेलों को "गुलाम" विगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया, और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को पाप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो म्लेच्ड्रों के दांत तोड डालते ! श्रीर अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां हैं उन के स्थान में शुरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रह्मा होती पुजारियों ने इन पाषाणीं की इतनी भाक्ति की परन्तु मूर्तित एक भी उन शत्रुक्षों के शिर पर उड़के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथा-शक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता।

( पूश्न ) द्वारका जो के रखछोड़ जी जिस ने "नर्सीमहिता" के पास हुँडी भेज दी और उस का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या भूठ हैं ? (उत्तर) किसी सा हुकार ने रुपये देदिये होंगे किसी ने मुठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १२१४ के वर्ष में लोगों के मारे मन्दिर मूर्तियां अंगरे नों ने उड़ा दी थीं तर्ब मूर्ति कहां गई थीं पत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्ली की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सदश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक भार खाय उस के शरणागत नयों न पीटे जायें ? ।

(पृक्ष) ज्वालामुखी तो प्रत्यत्त देवी है सब को खाजाती है और प्रसाद देवे तो त्राधा ला जाती श्रीर श्राधा छोड देती है मुसलमान बादशाहैं। ने उस पर जल की न-हर छड़बाई ग्रौर लोहे के तबे जड़बाय थे तो भी जबाला न बुम्ही श्रौर न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना क-रती है, चन्द्रकृप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पूनर्जन्म नहीं होता, दुर्मरा बां धने से पूरा महापुरुष कहाता जबतक हिंगलाज न हो आवे तब तक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्येंकि वह ज्वा-लामुखी पहाड से त्रागी निकलती है उस में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे ने धारके घी के चमचे में ज्वाला त्रा जाती अलग करने से वा फूँक मारने से बुभ जाती भीर थोड़े से घी को खा जाती शेव छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी कू-ल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को स्वा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर कुएड श्रीर इधर उधर नल रचना के हिंग जाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पुजारि-यों की लीला से दूसरा कुड़ भी नहीं एक जल श्रीर दल्दलें का कुएड बना रक्खा 🕻 जिस के नीचेसे बुद्बुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मृह मानते हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिय बनवा रक्खा है और तुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर तुमरे का बोम्म लाद दें तो क्या महापुरुष हो आयगा ! महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।

(मक्ष) असत्तर का तालान असतरप, एक मुरेटी का फल आधा मीटा, और एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेबालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से अल लिंग बन जाते, हिमालय से कन्तर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले नाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, उस तालाव का नाममात्र अस्तरर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल श्रच्छा होगा इस से उस का नाम अस्तरर धरा होगा जो असत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ! भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रेठिकलम के पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कीन आधर्म है और कब्तर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिसला कर टका हरते होंगे ।

( मक्ष ) हरद्वार खर्ग का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करे तो पाप खूट जाते हैं श्रीर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवपयाग, गंगोत्तरी में गोमूख, उत्तरकारी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छ: महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुक्कनाथमें जान, पग अमरनाथ में इन के दर्शन स्वर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बदी से स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं ! (इन्हर) हरद्वार उत्तर से पहाडों में जाने का एक मार्ग का आएम्स है इरकी पैड़ी एक स्नान के लिये कुएड की सीड़ियों को बनाया है सच पूछी तो "हाइपैडी" है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं त्रृट सकते निना भोगे अथवा नहीं कटते, "तपोवन"जब होगा तब होगा अब तो "भिज्ञकवन" है तपीवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप ते। करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से हुकानदार भूठ बोलनेवाले भी रहते हैं। " हिमवतः प्रभवति गंगा " पहाड़ के ऊपर से बल गिरता है गोमुख का त्राकार टका लेनेवालों ने ननाया होगा और बही पहाड़ पोप का स्वर्ग हैं वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्वानियों लिये आका 🕏 परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुरागा के गपेड़ों 📢 लीला है अर्थात नहां अलखनन्दा और गंगा मिली है इसिलेबे वहां देवता बसले हैं

देशे मधोड़े न मारें तो वहां कीन जाय ? और टका कीन देवे ? "गुप्तकाशी" तो नहीं है बह तो प्रसिद्ध कारी है तीन युग की घूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश बीस पीड़ी की होगी जैसी खाखियों की धूनी श्रीर पार्सियों की श्रम्यारी सदैव जलती रहती है, तसकुरह भी पहाड़ों के मीतर अप्मा गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुरह में उमर का जल वा जहां गर्मी नहीं कहा का बाता है इस से ठगडा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक असे हुए पस्थर पर पुजारी वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्ता है वहां महन्त पुजारी वर्गेड बांख के अन्ये गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं वैसे ही बद्रीनारायस में डग विद्यानाले बहुत से बैठे हैं "रावल जी" वहां के मुख्य हैं एक सी छोड़ अनेक सी रस्य बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर श्रीर पंचमुसी मूर्त्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलबती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्च धनहरे होते हैं बैसे पहादी लोग नहीं होते वहां की भूमि वड़ी रमणीय और पवित्र है। (पर्न) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजी प्रत्यक्त सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बद-लती है और उस के बाड़े में मक्सी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मु-ग्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती हैं, वैसे ही अयो-ध्या कई बार उड कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से श्रधि-क, बृन्दावन लीलास्थान, श्रीर गोवर्धन त्रजयात्रा बढ़े भाग्य से होती है, सूर्व्यग्रहण में कुरुक्तेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिध्या है ?(उत्तर) प्रत्य-इ तो आसों से तीनों मूर्तियां दीसती हैं कि पावाण की मूर्तियां हैं श्रीर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां सहसों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है: प्र-याग में कोई नापित रलोक बनाने हारा अथवा पोपजी को जो कुछ धन देके मुख्डन इराने का माहारूय बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग की जाता ती लीट कर घर में आता कोई भी नहीं दीलता किन्तु घर को सब आते हुए दीलते हैं अभवा जो कोई वहां दूव मरता और उस का जीव भी आकारा में वायु के साथ पूम कर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टका लेनेवालों ने घरा है जड में राजा प्रजा-बाब कभी नहीं हो सकता, वह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती कुत्ते गये मंगी जनार बाह्य सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं

है परन्त पोपजी के मुख्यमपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोड़ा शब्दरूप उडता फिरता है ऐसे ही नैमिषारएय आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जाननी, " मथरा तीन लोक से निराली " तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बडे लीलाधारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्त में किसी को सख मिलना कठिन है। एक चीने जो कोई स्नान करने जाय श्रपना कर है ने को खड़े रह कर नकते रहते हैं लाख्ये यजमान ! मांग मिर्ची त्रीर लड्डू खार्वे पीवें यजमान की जय २ मनावें, दूसरे जल में कल्लवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पडता है, तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी न खोंडे काट खार्वे घके दे गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पुजनीय हैं मनों चना आदि अन कुब्वे और बन्दरों को चना गुड आदि और पौबों की दक्षिणा और लड्डूओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं श्रीर बृन्दावन जब भा तब था अब तो बेश्यावनवत् लल्ला लल्जी और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और व्रजयात्रा में भी पोर्पो की बन पड़ती है कुरुक्तेत्र में भी वहीं जीविका की लीला समभ्त लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक् हो जाता है। ( प्रश्न ) यह पूर्त्तिपूजा ऋौर तीर्थ स-नातन से चले त्राते हैं भूरे क्योंकर हो सकते हैं ? ( उत्तर ) तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला त्राता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमु निकृत पुस्तको में इनका नाम क्यों नहीं (यह मूर्तित्वृताः ऋड़ाई सीक सहस क्र के इबर २ वाममार्गी और जैनियों से कली है) प्रथम आर्ग्यावर्न में नहीं भी और बे तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुञ्जय और आमू आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इनके आएम्स की परीक्षा करना चाहें वे पगडों की पुरानी से पुरानी वही और तांवे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सी अथवा एक सहस वर्ष से इमर ही बने हैं सहस्र वर्ष से उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आ-धुनिक हैं ( परन ) जो २ तीर्थ वा नाम का महात्म्य श्रमीत् जैसे " श्रम्यक्षेत्रे कृतं पाप कारीचित्रे विनश्यति" इत्यादि बार्ते हैं वे सच्ची हैं वा नहीं !(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप भूट जाते हों तो दरिहों को धन राजपाट, अन्धीं को आंख मिल जाती,

कोड़ियों का कोड़ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा पुरुष किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) :—

गक्गागक्गेति वो व्याचीजनानां शतरिष ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुकोकं स गच्छति ॥ १ ॥
हरिईरति पापानि हरिरित्यचरवयम् ॥ २ ॥
पातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ।
बाजन्मकृतं मध्याह्ने सायादे सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि रनोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोस दूर से भी गंगा २ कहे तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुग्ठ की जाता है ॥ १ ॥ " हिर " इन दो श्रव्हों का नामाचारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम. क्रःण. शिव. भ-गवती श्रादि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ श्रीर जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव ऋर्यात लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याहन में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह द-रीन का माहात्म्य है ॥ २ ॥ क्या ऋठा हो जायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का ! क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छटता जो छूटे तो दृःखी कोई न रहै और पाप करने से कोई मी न डरे जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मृढों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तार्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पडता है। ( प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? ( उत्तर )है:-वेदादि सत्यशासी का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक निद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, बोगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्ध्वसेवन. श्राचार्य्य श्रातिथि माता पितः की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जि-तेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान श्रादि शुभगुरा कर्म दुःस्रों से तारने-बाले होने से तीर्थ हैं। भीर को जल स्थलमय हैं ने तीर्थ कमी नहीं हो सकते क्योंकि ''अना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि'' मनुष्य जिन करके दुःलों से तरें उन का नाम तीर्थ है

जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु डुवा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका व्यादि का नाम सीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र व्यादि को तरते हैं॥

समानतीर्थे वासी ॥ अ०४। पा ०४। १०८॥

नमस्तीर्थ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६ ॥

जो बहाचारी एक आचार्स और एक शास को साथ २ पढ़ते हों वे सब सतीर्थ्य अर्थात् समानठीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में साधु हो उस को अवादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि:—

यस्य नाम महत्राद्याः ॥ यजुः । च ० ३२ । मं ० ३ ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे अस, परमेश्वर, ईश्वर, न्याबकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुए कर्म खमाव से हैं जैसे अस सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्यचुक्त, न्याबकारी कभी अन्याब नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता सहाय किसी का नहीं खेता, अस विविध जगत् के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्ध प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अंश्वर्त बड़े कार्यों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थों को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करें, सब पर दया रक्खे, प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नामाप्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य मुख दुःख समर्भे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयक्त से दर्ख और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म खमाव के अनुकृत अपने गुण कर्म खमाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। ( अक्षर ):—

गुरुर्जिक्षा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

🚈 इत्वादि गुरुमाहात्म्य तो सचा है ? गुरु के पग घोके पीना जैसी आका करे वैसा

करना गुरु लोभी तो वामन के समान, कोबी हो लो नरसिंह के सहरा, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृ एण के समान गुरू को जानना, चाहै गुरू की कैसा हो पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरू के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेरवर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमहालय गुरुगीता मी एक बड़ी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आवार्ध्व और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से बिद्या शिक्ता लेनी देनी शिक्त और गुरु का काम है परन्तु औं गुरु लोभी, कोशी, मोही और कामी हो तो उस को सर्वथा छोड़ देना शिक्ता करनी सहस्र शिक्ता से न माने तो अर्थ पाच अर्थात् ताइना दरह पाणहरण तक भी करने में कुछ तोव नहीं जो बिद्यादि सद्गुलों में गुरुत्व नहीं है मुठ मूठ करनी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रीपदेश करनेवाले हैं वे गुरू ही नहीं किन्तु गड़िरये जैसे हैं जैसे गड़िरये अपनी मेड़ बकरियों से दूध आदि से पयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेते चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वै:—

# हों श्रे लोभी गुरू लालची चेला, दोनों खेलें दाव। भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव॥

गुरु सममें कि बेले कुछ न कुछ देवेंहींग और बेला सममें कि बलो गुरु मुरे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में ड्बते हैं जैसे परवर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में ड्ब मरते हैं ऐसे गुरु और बेलों के मुख पर पूड़ सख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़गा। जैसी खीला पुजारी पुराणियों ने बलाई है वैसी इन गड़िरये गुरु मों ने भी लीला मचाई है यह सब काम म्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगाता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं। ( प्रश्न ):—

त्रष्टादशपुराकानां कर्त्ता सत्यवतीसृतः॥ १॥ इतिहासपुराकान्यां वेदार्थमुप्रदेश्वेत् ॥ २॥ महामारते ॥ पुराकान्यक्तिसानि च॥ ३॥ मनु०॥ इतिहासपुराषं पंचमं वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ कान्दोरप० प्र० ७ ॥ सं० १ ॥ दशमेऽहिन किंचित्पुरासमाचचीत ॥ ५ ॥ पुरास्तिचा वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम् ॥

अठारह पुराखों के कर्ता व्यासजी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवस्य करना चारिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराखों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ों के स्थिकि इतिहास और पुराख वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराख और इरिवंश की कथा मुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमे दिन ओही सी पुराख की कथा मुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमे दिन ओही सी पुराख की कथा मुनें ॥ ४ ॥ पुराख विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराख पञ्चमवेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाखों से पुराखों का प्रमाख और इन के प्रमाखों से मूर्चियूजा और तिथों का भी प्रमाख है क्योंकि पुराखों में मूर्चियूजा और तिथों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराखों के कर्जा व्यासजी होते तो उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि ग्रारिरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त अन्यों के देखने छे विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सञ्चवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न तिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने मागवतादि नवीन कपोलकल्पित अन्य बनाये हैं उन में व्यासजी के गुखों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससहश बिद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान लोगों का है इतिहास और पुराख शिवपुराखादि का नाम नहीं किन्तु:—

### न्नास्यकानीतिहासान् पुराकानि कल्पान् गाथानाराशंसीरिति॥

यह बाह्यण और मूत्रों का वचन है। एतरेब, शतपब, साम और गोपब बाह्यण अन्यों हो के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी वे पांच वाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) विद शब्दों के सामर्थ्य का क्षित्र वार्च निकास करना) (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसी:) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अवशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से बेदार्च का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की

मरांसा में कुछ मुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का मुनना लिखा है क्योंकि जो ज्यासकृत बन्ध हैं उन का मुनना मुनाना व्यासजी के बन्म के प्रधात हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ की पहते पह ते मुनते मुनाते थे इ-सीलिये सब से माचीन ब्राह्मण प्रन्थां ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकिस्ति श्रीमद्भागवत शिवपुरा गादि मिथ्या वा दूषित प्रन्थों में नहीं घट सकती । (जन <del>व्यास नी ने नेद पट्टे और</del> पहाकर नेक्स कैलाया इसीलिये उन का नाम ''वेद व्यास" हुआ। वयोंकि ज्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा की अर्थात् अपनेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों बेद पहे थे) और शुक्रदेव तथा जैमिनी श्रादि शिष्यों को पराये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम "कूटगुद्रैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकर्ठ किये यह बात मूठी है क्योंकि व्या-सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, प्राशुर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा श्रादि ने भी चारों वेद पढे थे यह बात क्योंकर घट सके ? ( प्रइन ) पुराणों में सब बातें मृठी हैं वा कोई साबी भी है ? (उत्तर) बहुत सी बातें मूठी हैं क्रीर कोई बुखान्तरन्याय से साबी भी है जो सची है वह वेदादि सत्यगास्त्रों की और जो मुठी हैं वे इन पोपों के पुराश-हरप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानके विष्णा, ब्रह्मा, इ-न्द्र, गरोश श्रीर सूर्यादि को उन के दास ठहराये । वैष्णर्वो ने विष्णुपुराण श्रादि में विष्णु को परमात्मा माना भीर शिव श्राहि को विष्णु के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विप्णु श्रादि को उस के किंकर बनाये, गणेशस्त्रण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बन ये। भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं श्रा सकती इस में एक बात को सची माने तो दूसरी भूठी श्रीर बो इसरी को सची मानें तो तीसरी कांद्री और जो तीसरी को सची मानें तो श्रन्य सब क्टी होती हैं। शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले वे देवी से, गरोशासगडवाले ने गरोश से, मूर्व्यपुराण वाले ने मूर्य्य से श्रीर बायुपुराण बाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक २ से एक २ जो जगत् के कारण लिखे उनको उत्पत्ति एक २ से लिखी । कोई पृक्के कि जो जगन् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह स्रष्टि

का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं वह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी। फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और पशिच्छल होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ! और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे:—

👉 शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय की उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल. कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलमय है जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुद्बुदा उठा श्रीर बुडबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने बचा से कड़ा कि हे पुत्र ! सृष्टि उ-त्पन्न कर । त्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु न मेरा पुत्र है उन में वि बाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तथ महादेव ने वि चार किया कि जिन की मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भर-गड रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीष्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साध्यर्थ हो गये विचारा कि इस का श्रा-दि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके शीघ आवे वह पिता और जो पीखे, वा थाह लेके न त्रावे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे की चना और बसा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनेविंग से चले । दिव्यसहस्र वर्ष प-र्घ्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊर विष्ण और ऊ पर से नीचे ब्रग्ना ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुक्त को पुत्र बनना पडेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतर्का का वृत्त ऊपर से उता आया उनसे ब्रह्माने पृत्रा कि तुम कहां से आये ! उन्हों ने कहा हम सडस वर्षी से इस लिंग के आधर से चले आते हैं बसा ने पुछा कि इस लिंग की शाह है वा नहीं? उन्हों ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो स्त्रीर ऐसी सार्ची देशों कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृत्त कहें कि मैं फूल वर्गाता था, ऐसी साची देश्रो तो में तुम को ठिकाने पर ले चतूं उन्हों ने कहा कि हम भुत्री साली नहीं देंगे तब ब्रग्ना कुपित होकर बोला जो साली नहीं देशींगे सी मैं तुम को अभी भर्म करे देता हूं! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तम क इते हो बैसी साद्दी देवेंगे । तब तीनों नीचे की मोर चले विद्या मध्य ही

भा गये थे, ब्रमा भी पहुंचा, विष्णु से पृक्का कि तू बाह ले आया वा नहीं 🦸 स्म विष्णु कोला मुक्त को इस की थाह नहीं मिली, अका ने कहा मैं ले भावा विव्याने कहा कोई साक्षी देखो तब गाम और वृक्ष ने साक्षी दी हमें दोनों लिंग के शिर पर थे। तब किं-ग में से शब्द निकला और बृद्ध को शाप दिया कि जिस से तू अहुउ बोला इसिखिये ते-रा फूल मुक्त वा अन्य देवता वर जगत में कहीं नहीं चरेगा और जो कोई चरावेगा उस का सत्यानारा होगा । गाय को शाप दिवा कि जिस मुख से तू भूठ बोली उसी से विष्ठा साया करेगी तेरे मुल की पूजा कोई नहीं करेंगे किन्तु पृंछ की करेंगे। और ब्र-बा को शाप दिशा कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी। और बिच्या को बर दिया तृ सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल काई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था भागडे में क्यों लगे रहे ? श्रीर विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बना श्रो इत्यादि । भला कोई इन पुराखों के बनानेवालों से पृत्रे कि जब साष्टितस्व श्रीर पंच-महाकृत भी नहीं ये तो बसा निष्ण महादेव के शरीर, जल, कमल, शिम गाय और के-तकी का इस और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आतिरे 💵

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभिसे कमल, कमल से अक्षा और अक्षा के दिने पग के अगूठे से स्वायं भुव और वायं अगूठे से सत्य रूपा राणी, ललाट से रुद्र और मराचि आदि दरा पुत्र, उन से दरा प्रजापित, उन की तेरह लड़िक्यों का विवाह करवा से हुआ उन में से विति से दैत्य, दन से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पहि, कहू से सर्ष्य, सरमा से कुते स्थाल आदि और अन्य कियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, सां, भैंसा, घास, फूस और बनूर आदि वृक्ष कांटे सहित उत्तन हो गये । बाह ने बाह । भागवत के बनानेवाले लाल बुम्तकड़ ! क्या कहना तुम्त को ऐसी ने मिध्या वाले लिल वने में तिनक भी लजा और रार्म न आई निपट अधा ही बब गया । की पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते हैं परन्तु परमेरवर की स्वष्टिकम के विरुद्ध पशु, पत्नी, सर्प्य आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, मधा और कुत्तावि का की के गर्भाश्य में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ! और

सिंह ब्रादि उत्पन्न होकर ब्रास्ने मा बाप को क्यों न स्ता गये ! कीर मनुष्य रारीर से प मु पत्ती बुकादि का उत्पन्न होना नवींकर संभव हो सकता है ? स्रोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिस ने संसार को अभी तक अमा रक्सा है । मसाबन बहा कर आहों को ने मंने बाप और नाहर शीत की मृती नांसी प्रात्ते उन के चेते सनते और मानते हैं वहे ही आर्ज्य की बात है कि वे मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो मये ? वा अन्यके समय कर कों न मये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यार्क देश द:स्वों से बच जाता । ( प्रश्न ) इन वार्तों में विरोध नहीं त्रा सकता क्योंकि "जिस का विकाह उसी के गीत" जब विष्ण की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिवके गुण गांन लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखी ! विना कारण अपनी माया से सब सांष्ट्र खड़ी कर दी है उस में कौनसी बात अघटित है ! जो करना नाहै सो सन कर सकता है । (उत्तर) ऋरे भोले लोगों ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों की छोटा वा निन्दा अथवा उ स को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कही पोप जी तम भाट और खुशामदी चारसों से भी बढ़ कर गणी हो अथवा नहीं ! कि जिस के पीछे लगो उसी की सब से बड़ा बनाको और जिस से विरोध करो उसकी सब से नीच ठहराओ तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छनी कपटी हैं उन्हीं को मायाबी कहते हैं परमेश्वर में खलकपटादि दोष न होने से उस की मायाबी नहीं कह सकते । जो ऋदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की सियों से पशु, पद्मी, सर्प्य बृह्मादि हुए होते तो आज कज भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? स्रष्टिकम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोप जी यहीं से घोखा ला कर बके होंगे :---

तस्मात् काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शात० ७ । ५ । १ । ५ ॥ रातपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ कश्यपः कस्मात् पश्यको अवतीति ॥ निरु० अ० २ । खं० २ ॥ सृष्टिकश्री परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात् "पश्यतीति पश्यः परंग एवं परंगकः " जो निर्मम होकर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकत विधाओं को मधावत् देखता है और "क्राक्य विश्विता" इस महामान्य के वचन से आदि का अक्तर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में काने से ''पश्यक" से ''कश्यप'' बन गया है इस का अर्थ न जान के मांग के लोटे चड़ा अपना जन्म सृष्टिनिरुद्ध क बन करने में नष्ट किया।

जैसे मार्क्यहेममुशास के दुर्मापाठ में देवों के श्रीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिबामुर को मारा रक्तबीज के श्रीर से एक बिन्दु भूमि में पढ़ने से उस के सहश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्तवीज भर जाना रुघिर की नदी का बह पलना आदि गयोड़े बहुत से लिल रक्ते हैं जब रक्तबीज से सब जगत भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे तो सब जगत रक्तवीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पत्नी, मनुज्यादि माशी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मस्यादि, बनस्पति आदि वृक्त कहां रहते ? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले के घर में माग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असम्भव कथा का गपोड़ा मग की लहरों में उड़ा-या जिन का ठीर न ठिकाना ॥

अन जिस को "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उस की लीला सुनो बझा जी को नारा-वस ने चतुःश्लोकी भागवत का उपेदेश किया :—

> ज्ञानं परमगुद्धं मे यिक्रज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहास गदितं मथा॥ भागस्कं०२। चा०६०। एलोक ३०॥

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुद्ध ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्त का श्रञ्ज है उसी का मुक्त से महण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और मुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो मन्ध अर्वथक क्यों नहीं ? ब्रह्मा जी को बर दिया कि:-

भवाव कल्पविकल्पेषु न विमुखात कर्हि चित् ॥ भाग ० स्कं० २। ग्र० ६। रखोक ३६॥

धाष कल्प अहि श्रीर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी नप्राव होंगे ऐसा बिल खं के पनः दरामस्कन्ध में मोहित हो के क्लाहरण किया इन दोनों में से एक बात संखी दसरी भाठी ऐसा होकर दे नों बात भाठी । जब वैकाठ में राग, द्वेष,कोध, ईप्या, इ स नहीं हैं तो समकादिकों को वैकएठ के द्वार में कोच क्यों हुआ ! जो कोच हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आधा पालनी अवश्य थी उन्हों ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हन्त्रा ? इस पर विना अपराधशाप ही नहीं लग सकता. जब शाप लगा कि तम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां प्रथिवी न होगी आकारा, वाय, श्राग्न और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके खाधार थे पनः जय बिजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम बैक्एठ में कब अविंगे ! उन्हों ने उन से कहा कि जो मेम से ना-रायण की भिनत करेगी तो सातवें जन्म और जो बिरोध से भिनत करेगी तो तीसरे जन्म वैकग्रट को प्राप्त होस्रोगे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर वे उन की रक्ता और सहाय करना नारावण का कर्तव्य काम या जो अपने नौकरों को विना अपराध द:ख देवें उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उस के नौकरों की दर्ब-शा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि अब विजय का संस्कार और सब-कादिक को ख़ब दंड देते क्योंकि उन्हों ने भीतर त्राने के लिये हठ क्यों किया ! श्रीर नौकरों से लंडे क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनक:दिकों को पृथिवी में बाल देशा नारायण का न्याय था जब इतना भ्रम्धेर नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैप्णाब कहाते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरख्यास अभैर हिरगयकश्यप उत्पन्न हुए उन में से हिरग्यास को बराह ने मारा उस की कथा इस प्रकर से लिख़ी है कि वह प्रथिवी की चटाई के समान लपेट शिराने धर सी गया विष्ण बराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के नीचे से पृथिवी की मख में धर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरएयान्त को मार डाला । इन से कोई पूछे कि प्रथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कक न कह संकेंग, क्योंकि पौराधिक लोग भूगोलविद्या के रातु हैं, भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप किस पर सीया ; और बराह किस पर पग घर के दौड़ आये? प्रथिवी को तो बराह जी ने मुखेंमें रक्सी फिर दोनों किस पर लड़े होके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी

किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठडे होके लड़े होंगे ? परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे "गण्या के घर गण्या आर्थे कोते कारी औ" जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्धी लोग आते हैं फिर गप्प मार-ने में क्या कमती ! श्रव रहा हिरएयकश्यप उस का लडकों जो पहादे था वह भक्त हुआ था उस का पिता पढाने की पाठराला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता आ कि मेरी पर्टी में राम राम लिल देशों। नव उस के बाप ने सुना उस से कहा तृ हमारे शृतु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड से गिराया. कुप में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लीहे का संभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम संचा हो तो तू इस की पकड़ने से न जलेगा प्रहाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचुंगा वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट संभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला श्रीर उस के बाप को पकड़ पेट फाड डाला पश्चात् प्रहाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रहाद से कहा बर मांग उस ने अपने पिता की सहगति होनी मांगी नृसिंह ने बर दिया कि तेरे इकीस पुरुषे सदगति को मये । ऋब देखी! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी साग-क्त मुनने वा बांचनेवाले को पकड़ पहाड के ऊपर से गिरावे तो कोई नवचावे चकनाचर होकर मर ही जावे । प्रहाद को उस का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या कुरा काम किया था ? भीर वह प्रह्माद ऐसा मूर्ख पड़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीडी चढने लगी और पहाद स्परी करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ! प्रथम तीसरे जन्म में वैकुएठ में आने का बर सनकादिक का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से त्रसा, प्रजापति, कश्यप, हिरएयाच्च श्रीर हिरएयकश्यप चौथी पीटी में होता है इकीस पीटी पहाद की हुई भी नहीं पुनः इकीस पुरुषे सङ्गति की गये कह देना कितना प्रमाद है! श्रीर फिर वे ही हिरएबाझ हिरएबकरबप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक उत्पन्न हुए तो नृसिंह का बर कहां उड़ गया ! ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान नहीं।

### सत्वार्थमकाशः ॥

पूतना और अकूर जी के विषय में देखें:—

रथेन वायुर्वनेन ॥ भा० स्कं० १०। अ० ३६ । स्होक० ३८ ॥

जगाम गोकुलं प्रति ॥ भा० स्कं० १०। पू० अ०३८ । स्हो०२४॥

कि अकूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर मूर्थ्योदय से चले और चार मील गोकुल में मूर्घ्यास्त समय पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूज भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्र जी अप्तर सोये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर छः कोस चौडा और बहुसा लम्या लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृत्या जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल देानों दब कर इस पोप जी का घर दब गया होता ! ॥

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है: — उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्ला था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कृद पड़े क्या नारायण उस के अन्तः करण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुक्त को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज कल भी नारायण स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को बयों नहीं आते यदि यह बात सच्ची होतो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उन्चास कोटियोजन प्रथिवी है इत्यादि मिथ्या वातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ।।

यह भागवत बोपदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोबिन्द बनाया है देखो! उस ने ये श्लोक अपने बनाये 'हिमादि'' नामक प्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र खो गया है उस पत्र में श्लोकों का जो आश्रय था उस आश्रय के हम ने दो श्लोक में बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमादि प्रन्थ में देख लेथे—

> हिमाद्रेः सचिवस्पार्थे सूचना क्रियतेऽधुनाः। स्कन्ध्याऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १॥

# श्रीसद्भागवतं नाम पुरस्यं त्र संयरितम् । 🔑 🎉 विदुषा थोपदेवेन श्रीकृष्यस्य यशोन्वितम् ॥ २॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे व्यर्थ त् राजा के सचिव हिमादि ने बोपदेव पारिस्त से कहा कि मुक्त को तुम्हारे बनाये श्रीमद्वागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकारा नहीं है इसलिये तुम संत्रेष से श्लोकबद्ध मृचीपत्र बनाओ जिस को देख के में श्रीमद्वाग्यत की कथा को संत्रेष से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ मृचीपत्र उस बोपदेव ने बनाया उस में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोपदेव के बनाये हैं वे:—

बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः।
पक्ष प्रदनाः शौनकस्य सृतस्यात्रोत्तरं त्रिष्ठ ॥ ११ ॥
प्रस्तावनारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात्।
नारद्स्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यर्थे स्वजन्म च ॥ १२ ॥
सुप्तदनं द्रौग्यभिभवस्तदस्त्रात्पाग्डवा वनम्।
भीष्मस्य स्वपद्पापिः कृष्णस्य द्वारकागमः ॥ १३ ॥
श्रोतुः परीचितो जन्म भृतराष्ट्रस्य निर्गमः।
शृष्णमर्त्यत्यागसूचा ननः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥
हत्यष्टादशिमः पादैरध्यायार्थः क्रमात् स्वतः।
स्वपरमितवन्धोनं स्कीतं राज्यं जही नृपः ॥ १५ ॥
इति वैराशो दाक्योंकौ प्रोक्ता द्रौक्षिजयादयः।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १॥

इत्यादि बारह स्कंघों का मृचीपत्र इसी प्रकार बोपदेव परिडत ने बता कर हिमा-द्वि सिबय को दिया जो विस्तार देखना चाहै वह बोपदेव के बनाये हिमादि मन्ध में देख लेबे। इसी प्रकार मन्ध पुराणों की भी लीला समम्तनी परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक दूसरे से बढ़ इर्द हैं॥

🔽 देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में ऋत्युत्तम है उन 🐐 मुख, कर्म, रवभाव और चरित्र आप पुरुषों के सहश है जिस में कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जीने जन्म से मरएएप्टर्यन्त बुरा काम कुड़ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भा-गवतबाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मन्खन आदि की चोरी लगाई श्रीर कुठजादासी से समागम, परिवर्धों से रासमंडल में कीडा श्रादि मिथ्या दोष श्रीह-प्राजी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की ब हुतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदश महात्माओं की मुठी निन्दा क्योंकर होती । शिवपुराण में बारह ज्योतिर्तिक और जिन में प्रकाश का लेख भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोप जी की हैं। ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य न हीं रहा तब म्मृति, जब म्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास, जब शास पट्टेन का सामर्थ्य न रहा तब पुरास बनाये केवल सी और शृदों के लिये क्योंकि इन की वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर) यह बात मिथ्या है, बर्योकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है ऋौर वेद पढ़ने सुनने का अधिकार हव को है देखी गार्गी आदि स्त्रियां और ल्लान्दोग्य में जानश्रुति शुद्र ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढ़ा था ऋीर यजुर्वेद के २६ वें ऋष्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि बेर्से के पढ़ने और मुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्यांग्रंथ बना लोगों को सत्यत्रंथों से विमुख नाल में फँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देको गहों का चक कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है। "शहरणेन रजसा०"। १। सूर्य्य का मंत्र। "इमें देवा त्रसपल छे सुवध्वम्०"। १। चन्द्र०। "अग्निर्मू द्वी दिवः ककुत्पतिः०"। ३। मंगल। "उद्युष्यस्वाक्षे०"। ४। बुध। "बृहस्पते अतियदर्यो०"। ५। बृहस्पति। "शुक्रमन्धसः०"। ६। शुक्र। "शको देवीरभिष्टय०"। ७। शनि। "कया नश्चित्र त्राभुव०"। ८। राहु। श्रीर "केतुं कृत्वन्न केतवे०"। १। इस को केतु की किएडका कहते हैं (श्राकृत्ये०) यह सूर्य्य का है और सूसि का आकर्षण। १। दूसरा राजगुण विधायक। २। तीसरा श्रमिन । ३। श्रीर चौंवा यजमान। ४। पांचवां विद्वान्। ५। छुःठा वीर्य्य श्रन्त। ६। सातवां जल प्राण और परमेश्वर। ७। आठवां भित्र। ८। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र है। १।

महों के बायक नहीं । अर्थ न जानने से अमजास में पड़े हैं । ( प्रश्न ) महों का फल होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा मूर्य्य चन्द्रमा की किरशाहारा उप्पाता शीतलता अथवा अहतुवत्कालचक का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकृत मुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पेपलीला वाले क हते हैं "सुनो महाशाज सेठ जी ! यजमानो तुम्हारे आत्र आठवां चन्द्र मूर्यामि कृष घर में आये हैं अहाई वर्ष का शनैश्वर पर में अया है तुम को बड़ा विध्न होगा पर द्वार खुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम महों का दान, जर, पाठ, पूजा कक ओरो तो दुःख से बचोगे" इन से कहना चाहिये कि मुनो पोप जी ! तुम्हारा और बहों का क्या सम्बन्ध है ! मह क्या वस्तु है ! ( पोपजी ) :—

# देवाधीनं जगत्सर्वे मन्त्राधीनाश्च देवताः। ते मन्त्रा ब्राह्मकाधीनास्त्रसमाद् ब्राह्मकदेवतम्॥

देलों कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत, मन्त्रों के आधीन सब देव ता और वे मन्त्र बाइएगों के आधीन हैं इसलिय बाइएगे देवता कहाते हैं। क्योंकि बाहें जिस देवता को मंत्र के बन से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्र शांक न होती तो नुम्हारे स ना तिक हम को संसार में रहने ही न देते। (सत्यवादी) जो चोर, डाहू, कुकमीं लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्त में में कुछ मेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उन से नुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के जानन्द क्यों नहीं भोगते? घर में शनैश्वरादि के तैन आदि का ख़ाबादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो श्लीर जिसको तुम कुबेर मानते हो उस को क्यों में करके चाहो जितना धन लिया करो बिचारे गरीबों को क्यों लूईत हो श तुम को दान देने से मह पसन और न देने से अपसन होते हों तो हम को सूर्यादि महीं की मसबता अपसन्नता प्रत्यक्त दिखलाओं जिसको =वां मूर्य चन्द्र कीर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओं जिसपर प्रसन्न हैं उन के जल जा-

ने चाहियें, तथा पीष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में र क्सें एक को शांत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि यह कर और सौम्पदृष्टि अले होते हैं। श्रीर क्या तुम्हारे यह सम्बन्धी हैं ? श्रीर तुम्हारी डाक वा तार उन के पास श्रादा जाता है ! अथवा तम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ! जो तुम में मन्त्रर-कि हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाट्य क्यों नहीं बन जाओं ! वा राजुओं को अपने वरा में क्यों नहीं कर केते हो? न.स्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोप तीला भलावे जब तुम को प्रहदान न देवे जिस पर प्रह है वह प्रहदान को भोगे तो क्सा किन्ता है जो तुम कहा कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अपन्य को देने से नहीं तो क्या तुम न महें। का ठेका ले लिया है ! जो ठेका लिया हो तो मूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरे। सच ता यह है कि मूर्य्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःल और न मुख देने की चेष्टा कर सक्ते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोप-जीवी हो वे सब तुम अहीं की मूर्तियां हो क्योंकि अह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है"ये गृह्वन्ति ते ब्रहाः" जो ब्रहण करते हैं उनका नाम ब्रह है जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहकार श्रीर दरियों के पास नहीं पहुंचने तब तक किसी की नवग्रह का समरण भी नहीं होता जब तुम साल्लान् मूर्य्य शनैश्वरादि मूर्तिमान् उन पर जा चढ़ते हो तब विना प्रहण किये उन को कभी नहीं छो ते और जो कोई तुम्हारे प्राप्त में न श्रावे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखों ! ज्योतिष् का प्रत्यक्त फल अ काश में रहनेवाले मूर्य्य चन्द्र और राहु केतु के संयोगरूप महरा को पहने हो कह देते हैं जैसा यह प्रत्यन्त होता है वैसा महों का भी फल प्रत्य च होजाता है देखो ! धनाव्य, दरिद्र, राजा, रंक, मुखी, दु:खी प्रहीं ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह प्रहरारूप प्रत्यज्ञ फल है सो गणितविया का है फानित का नहीं,जो गणितविद्या है वह सची और फालितविद्या म्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के फूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथियो और चन्द्र के गणित से स्पप्ट विदित होता है कि अपुक समय, अपुक देश, अपुक अवयव में मूर्व्य वा चन्द्र का बहु होगा जैसे:--

छादयत्यर्कमिन्दुविधुं भूमिमाः॥

यह महलाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है और इसी प्रकार सिद्धान्तिश्रिरी-माणि, सूर्य्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् अब सूर्य्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है

तब सूर्व ग्रहण और जब सूर्व और चन्द्र के बीच में मूमि काती है तब चन्द्रग्रहण होता है अर्थात चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । सूर्व प्रकाशरूप होने से उस के सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान् मूर्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ब्रहण में समको । जो धनाट्य, दरिद्र, पजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कमों से होते हैं प्रहों से नहीं बहुत से ज्योतिश लोग अपने लड़के लड़की का विवाह पहीं की गिंगतिविद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विथवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष हो जाता है जो फल सचा होता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिथ कर्म की गति सची और अहाँ की गति सूत दुःख में ग में कारण नहीं । भला बह त्राकारा में और पृथिवी भी त्राकारा से बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कर्ता और कमें के साथ सालात् नहीं,कर्म और कर्म के फल का कर्च भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगानेहारा परमात्मा है जो तुम महीं का फन मानो तो इस का उत्तर देखी कि जिस चएा में एक मनुष्य का जन्म होता है जिस को तुम ध्रुवा त्रुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं तो अहुउ, अपीर जो कहो होता है तो एक चकवर्ती के सदश भूगोल में दूसरा चकवर्ती राजा क्यें। नहीं होता ! हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( प्रक्ष ) क्या गरुड्युराख भी क्षुत्र है ? ( उत्तर ) हां वसत्य है । ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की क्या गित होती है ? ( उत्तर ) जैसे उस के कर्म हैं। ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उस के बड़े भयंकर गए। कज्जल के पर्वत के तुक्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पूर्व के अनुसार नश्क स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पुगय, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतर्णी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात फूठ क्योंकर हो सकती हैं ? ( उन्हर ) ये सब बातें पी-पलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उन का धर्मराज जित्रगुप्त ऋदि न्याय फरते हैं तो ने यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा धमलोक मानना चाहिये कि बहां के न्यायाधीश उन का न्याय करें और पर्वत के समान यमगर्णों के शरीर हों तो दी-सते क्यों नहीं ? और मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती श्रीर सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते ! जो कही कि वे सुक्म देह भी भारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड पे.प जी विश श्रपने घर के कहां घरेंगे ! जब जकत में आग लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर स्टूटते हैं उन को पकड़ने के लिये असंस्त्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार हो जाना नाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उन के शरीर ठोकर ला जायंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिलर टूट कर पृथिबी पर गिरते हैं वैसे उब के बड़े २ अवयव गरुड़पुराण के बांचने सुनने वालों के आंगन में गिर पढ़ेंगे तो वे दब गरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ! आद्ध, तर्पण, पिरडपदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है । जो बैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंता है बैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा ! यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि :—

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाली थी, दूध उस का लादिष्ट होता था, कमी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड़दा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लंगा। कुछ दिनों में देवयोग से उस के बाप का मरणसमय आया जीम बन्द हो गई और लाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए से तब पोप जी ने पुकारा कि यजमान! अब तू इस के हाथ से गोदान करा। जाट १०) रूपैया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पड़ो संकल्प! पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारम्बार मरता है! इस समय तो साचात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुड़दी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के विना हमारे लड़के बाजों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिय उस को न दूंगा लो २०) रुपये का संकल्प पड़ देओ और इर रुपयों से दूसरी हुधार माय ले लोना। (भोपजी) वाह जी बाह! तुम अपने बाप से भी माय को अधिक समक्षते हो! क्या अपने बाप से भी माय को वितरणी नदी में डुवाकर दु:ख देना चाहते हो तुम अच्छे मुकुत्र हुए! तब तो पोपजी की ओर सव बुटुम्बी हो गये क्योंकि उन सब को पाहिले ही

पोपजी ने बहुका रक्ता था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ: से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला उस का पिता गर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने वर में गौ बांघ बटलोई धर पुनः जाट के घर श्राया और मृतक के साथ श्रम-शानभूमि में जा कर दाहकर्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई । परचात् द शगात्र सर्पिदी कराने आदि में भी उस की मृंडा, महाबाह्यणों ने भी लूटा और भुक्ख-ड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब किया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के बर से दूध मांगमंग निर्वाह किया चौदहर्ने दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पर हुंचा देखा तो गाय दुह बटलोई भर पोप जी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट की पहुंचे उस को देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! ( जाटजी ) तम भी पुरोहित जी इधर त्रात्रो । (पोपजी ) ऋच्छा दथ घर श्राऊं ( जाटजी ) नहीं २ दभ की बटलोई इधर लाओ । पोपजी विचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी है ( जाटजी ) तुम बडे महुठे हो । ( पोपजी ) क्या महुठ किया ! ( जाटजी ) कही तुमने माय किसलिये ली थी ? (पोप जी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुंचाई है हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे न जाने मेरे बाप ने बैतर-शी में कितने गीते खाये होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुरुष के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किथर की ओर है ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस कीड़ कोस दूर है · क्योंकि उचास कोटि योजन प्रथिवी है श्रीर दित्ति ए नैऋत्य दिशा में वैतरगी नदी है (जाट-जी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर त्राया हो कि वहां पुरुष की गाय बन गई श्रमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ ! ( पोपजी ) इसारे पास गरुडपुराख के लेख के विना डाक तारवर्की दूसरी कोई नहीं । ( जाटजी ) इस गरुहपुराया को हम सचा कैसे मार्ने ? ( पोरजी ) जैसे सब मानते हैं। ( जारूबी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बचाया है क्योंकि क्ति को विना अपने पुत्रों के कोई पिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार मेजेगा तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उच को

पार उतार पुनः गाम को घर में ले दृष को मैं और मेरे लड़केबाले पिया करेंने, लाओ ! दृष की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर की चला ! (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा ! (जाटजी) जुप रहें। नहीं तो तेरह दिन लो दृष के बिना जितना दुःख हम ने पाया है सब कसर निकाल दृंगा तब पोपजी जुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंचे !

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो बे लोण कहते हैं कि दरागात्र के पियडों से दरा अंग सिपंडी करने से श्रीर के साथ जीव का मेल होके अगुंहमात्र शरीर बन के परचात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूर तों का आना व्यर्थ होता है त्रयोदशाह के परचात् आना चाहिये जो शरीर बब जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? (पूश ) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इसलिये सब दान करने चाहियें। (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में अ-मंग्राला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में सूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे मिर्दय, इप्पण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम! (पूश ) जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहां जाता ! और इन का न्याय कीन करता है ! (उत्तर ) तुम्हारे गरुड्युराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो बेदोक्त है कि:—

#### यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चम है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तिर्द्ध में जीव रहते हैं और जो सत्य कर्चा पद्धपातरहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सब का न्यायकर्चा है। (पश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुग्य करना ऐसा सिद्ध होता है। (उत्तर) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि मुपात्रों को परोपकार्थों को परोपकार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (पश्न) कुपात्र और सुपात्र का सद्या क्या है। (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम कोध लोग मोह से युक्त,

पराई हानि करनेवाले, संपटी, मिध्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, अलसी, ओ कोई दाता हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां किये पश्चात् भी हठ से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उस की निन्दा करना, शाप श्रीर गालिपदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करें तो उसका रात्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुड़ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुमलू कर खार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में पद्च रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर ब-हुतमा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और मूठ मार्ग में अपने पयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि अवृत्ति के विरोधा, जगन के व्यवहार अर्थात् की, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रों में अमीति कराना कि ये सब असत्य हैं, श्रीर जगत भी मिथ्या है, इत्यादि दृष्ट उपदेश करना आदि कृपात्रों के लक्षण हैं, । श्रीर नो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पहने पट्टानेहारे, मुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार. विद्या धर्म की निरन्तर उन्नित करनेहारे, धर्मीत्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिकम वेदाज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करने-हार, न्याय की शिवियुक्त पत्तपातरहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पड़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लक्षी पत्ती न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्ता, अपने आ-त्मा के तुल्य अन्य का भी मुख, दु:ख, हानि, लाभ,समभ्रतेवाले, अविदादि क्लेश, हठ दुरामाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को सम्भने-काले, संतोषी, जो कोई मीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भाट लीट बाना, उस की निन्दा न करना, मुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दु: खियों पर करुणा, पुरुवास्माभों से बानन्द और पापियों से ''उपेक्षा'' श्रशीत् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमा-नी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित,गंभीराराय, सरपुरुष, धर्म से युक्त श्रीर सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धनको परीपकार करने में लगानेवाले, पराये मुसके लिये अपने मार्गो को भी समर्पित कर्चा इत्यादि ग्रुभलक्षसमुक्त मुपान होते हैं

परन्तु दुर्भित्तादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और ओषि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं।।

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निक्रष्ट-उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्याविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा मांड भाट त्रादि को देवे. देते समय तिरस्कार त्रपमानादि भी कचेष्ठा करे.पात्र कपात्र का कछ भी भेद न जाने किन्तु "सब ऋल बारह पसेरी" बचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर मुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्तापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्ता कर वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धाधन्ध परीक्तारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न ) दान के फंल यहां होते हैं वा परलोक में ? ( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं । ( प्रश्न ) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? ( उत्तर ) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चीर डा कू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के मुख की रत्ता करता भुगाता डाकू अारि से बचाकर उन को मुख में रखता है वैसेही परमात्मा सब को पाप पुगय के दुःख और मुखरूप फर्ली को यथावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गरुड़पुरासादि मन्य हैं वेदार्थ वा बेद की पृष्टि करने वाले हैं वा नहीं ! (इत्तर) म-हीं. दिंत बेट के विरोधी और उलट चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनष्य एक का भित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तत्रं का माननेवाला पुरुष होता है वर्षे कि एक इसरे से विरोध कराने वाले ये प्रंथ हैं इन का मानना किसी विद्वान का काम नहीं किंतु इन को मानना अविद्वता है। देखी शिवपुराण में त्रवीदशी, सीमवार, अवित्य-पुराया में रवि, चन्द्रखगढ़ में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र गुनैश्चर, राहु, केंतु के वेटणव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पार्श्वमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुन्नों की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, स्वामिकार्त्तिक की पष्ठी, नाग की पंचमी, गरोश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया. अश्वनीकुमार की द्वितीया, श्राद्यादेशी की प्रतिपदा, और पितरों की श्रमादास्या पुरासा-

रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो यनुष्य इस बार और तिथियों में अल पान महण करेगा वह नरकगामी होगा । अल पोप और प्रेमजी के बेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में मोजन न करें क्योंकि जो मोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे । अन ''निर्णयसिंधु" ''क्रमेसिंघु,, ''त्रतार्क'' आदि अथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ तत की ऐसा दुर्वशा की है कि जैसे एकदशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादसी में एकादशी तत करते हैं अर्थात् क्या वड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने में भी वादविवाद ही करते हैं जो एकादशी का तत चलाया है उस में अपना स्वार्थपन ही है और दया कुन्न भी नहीं वे कहते हैं: —

#### एकादश्यामभ्रे पापानि वसन्ति।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोप जी से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उत्तटा जाधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत ठ-गे जाते हैं। उस में एक गथा है कि:—

त्रसलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मे पुनः म्बर्ग में क्योंकर आ सक्गी ? उस ने कहा जब कभी एकादशी के बत का फल तुओ कोई देगा तभी तृ स्तर्ग में आ ज यशी वह विमानसिहत किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस से पृछा कि तृ कौन है? तब उस ने सब ब्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल ख अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज कराया कोई भी एकादशी का बत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्वी पुरुष में लड़ाई हुई थी कोध से स्वी दिनरात भृखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भूत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उस ने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ यथा। यह तो विना जाने एकादशी के बत का फल है, जो जानके करे

तो उस के फल का क्या पारावार है !!! बाह रे धांख के घन्चे खोगो ! जो बाह बात सबी हो तो हम एक पान की बीडी जो कि स्वर्ग में नहीं होती मेजना चाहते हैं सब एकादर्शा बाले अपनार फल दे दो जो एक पान का बीडा ऊपर को चला जाबगा तो पुनः लाखों कोड़ों पान वहां भेंजेंग और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेहर आपरकाल से बचावेंगे । इन चौबीस एका-दशियों के नाम पृथक २ रक्ले हैं किसी का "धनदा" किसी का "कामदा" किसी का "पुत्रदा" और किसी का "निर्वला" बहुत से दरिद, बहुत से कामी और बहुत से निर्वशी लोग एकादशी करके बृढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, काभना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपद्ध में कि जिस समय एक घडी भर जल न पाने तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है त्रत करनेवालों को महादुःख माप्त होता है निरोप कर बंगाले में सब विभवा सियों की एकावशी के दिन नड़ी दुर्दशा होती है इस ज़ि-देवी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दवा न प्राई नहीं सी निजेला का नाम सजला और पीष महीने की शुक्लपक्त की एकादशी का नाम निजला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? " कोई जीनो वा मरो पोप जी का पेट पूरा भरो" गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा गुका पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजिथि हो चुधा न लगे उस दिन शर्करावत् ( शर्वत् ) वा दूध पीकर रहना चाहिये का भूख में नहीं खाते श्रीर विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमास कोई भी न करे ॥

श्रव गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चिरत्रों का वर्त्तमान कहते हैं मुतिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१० मुर्बेद की १०० और अधर्वेद की ६ शासा है, इन में से बोड़ी भी
शासा मिलती हैं शेष लोग हो गई हैं उन्हीं में मृतिपूजा और तीयों का प्रमाश होगा
जो न होता तो पुराशों में कहां से आता? जब कार्य देस कर कारण का अनुमान होता
है तम पुराशों को देस कर मृतिपूजा में क्या शंका है? (उत्तर) जैसे शासा बिस
नुष्क की होती है उस के सहश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, वाहें शासा छोटी बड़ी हों
बरन्दु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही विश्वी शासा मिलती हैं जब इन में

पानागादि मुर्चि और जल स्थल विरोध तीयों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुस शा-साओं में भी नहीं था और चार चेद पूर्व मिलते हैं उनसे विरुद्ध शासा कभी नहीं ही स-कतीं और जो बिरुद्ध हैं उन को शाला कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता,जब यह बात है तो पराणा वेदों की शाखा नहीं किन्तु संभदायी लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप अन्य बना रुक्से हैं बेदों को तम परमेश्वरकत मानते हो तो "आश्वलायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प-सिद्ध प्रन्थों को बेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल वह और मान भादि कुतों की पहिचान होती है बैसे ही महिष मुनियों के किये वेदांग चारों जा-सस, अंग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसी लिये इन अन्यों को शास्त्रा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण श्रीर श्रमुकुल का श्रप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम ऋदष्ट शासाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना क-रोगे तो जब कोई ऐसा पत्त करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अ-र्थात् अन्त्यज और शुद्र का नाम ब्राह्मणादि श्रीर ब्राह्मणादि का नाम शुद्र अन्त्यजादि, भगमनीयागमन, श्रकत्तेव्यकर्त्तव्य, मिथ्याभावणादि धर्मा, सत्यभावणादि श्रधमी श्रादि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अर्थात वेद और श-सिद्ध राखाओं में जैसा बाबाणादि का नाम बाबाणादि श्रीर शृदादि का नाम शृदादि लिखा है वैसा ही श्रदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो बर्णाश्रम व्यवस्था आवि सब ऋन्यभा हो जायेंगे । भला जैमिनि ज्यास श्रीर पतज्जिल के समय पर्यन्त तो सब शास्ता विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे श्रीर जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखात्रों के होने का क्या प्रमाण है ? देखी जैमिन ने मीमांसा में सब कर्मकारड, पत्रञ्जलि मुनि ने योगशाल में सब उपासनाकारड श्रीर व्यास मुनि ने शारीरकपूत्रों में सब ज्ञानकागढ वेदानुकूल लिखा है 'उन में पाषासाबि सू रिंपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे विना कभी न बोड़ते इस लिये लुप्त शासाओं में भी इस मूर्चि-पुजादि का प्रमास नहीं था। ये सब शास्त्रा बेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की मतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिसे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो सकते बेंब्हें में तो केवल मनुष्यों को विश्वा का उपदेश किया है किसी म-नुष्य का नाममात्र भी नहीं इस लिये मूर्तिपूजा का सर्वया संरहन है । देखी ! मूर्तिपूजा

**(**\*

Œ

से श्रीरामचन्द्र. श्रीकृष्ण, नारायण श्रीर शिवादि की बढी निन्दा और उपहास होता है. सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्ती सीता तथा रुक्मिणी लक्सी श्रीर पार्वती आदि महाराशियां थीं. परन्तु जब उन की मुर्तियां मन्दिर स्रादि में स्ल के पजारी लोग उन के नाम से भीख मांगते हैं ! ऋषीत उन को भिखारी बनाते हैं कि श्राश्री महाराज! महाराजा जी सेठ साहकारो! दरीन कीजिये. बैठिये,चरणामृत लीजिये, कुछ भेट चढाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्तिमणी वा राधा कृष्ण, तत्त्वमीनारायण त्रीर महादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभाग त्र्रार्थात् जल पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथनी आदि राणीजी वा सेठानी जी बनवा दीजिये. अन्न आदि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग ल गार्वे, बस्न सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों ( चृहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन ऊंदरीं ने ऐसा अनर्थ किया कि इगकी आंख भी निकाल के भाग गये। अब हम चांदी की श्रांख न बना सके इस लिये कौडी की लगा दी है। रामलीला श्रीर रासन-एडल भी करवाते हैं. सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक अगनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े और पजारी वा महन्त जी आ-सन अथवा गद्दी पर तिकया लगाये बैठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और श्राप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सोते हैं वहुत से पुजारी अपने ना-रायगा को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी त्रपने बच्चे को गले में लटका लेती हैं वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मुर्ति को तोडता है तब हाय २ कर छाता पीट बकते हैं कि सीताराम जी रा-धाक्टप्ण जी और शिवपार्वती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला ! श्रव दूसरी मूर्चि मंगवा कर जो कि श्रच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोडा सा ऋवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं । श्रीर रासमगडल वा रामलीला के श्रन्त में सीताराम वा रा-धाक्टप्ण से भील मंगवाते हैं, जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट धर कन्हेंया क्ना मार्ग में बैठाकर भील मंगवाते हैं इत्यादि बातों को त्राप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की भात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद और भिलुक थे ! यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ! इस से वही अपने माननीय पुरुषों

की निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान के उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी कीर प्रिक्ति को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इन का दर्शन करों और कुछ भेंट पूजा धरों तो सीतारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को विना दयड दिये कभी छोड़ते! हां,जब उन्हों से दंड न पाया तो इन के कमीं ने प्जारियों की बहुतसी मृचिविरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलतीं है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो अर्घ्यां की मितदिन महाहानि पाषाणादि मृतिपूजकों का पराजय इन्हीं कमों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मृतियुं के विश्वास से बहुतसी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो मितिदिन अधिक २ होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब बे नेला करते हैं तब साधारण को:—

दं तुर्गाय नमः । भं भैरवाय नमः । एं हीं क्ली चामुरहाय विच्ये ॥ इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाहारी मन्त्रो-षदेश करते हैं जैसा:—

हीं, श्रीं, क्लीं ॥ शावरतं० वं० प्रकी० प्र० ४४ ॥ इत्यादि और धनाव्यों का पूर्णामिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्रः— हां हीं हुं वगला मुख्ये फद स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४१ ॥ कहीं २

# **ड्रं फेट् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र बीज मन्त्र ४ ॥**

भौर मारण, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, वरीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु किया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्र-योग करते हैं तब इधर करानेवाले से धन ले के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मा-रना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कएठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आस, हाथ, पग में कीलें ठोंकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशुल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक वेदि बना कर मांस आदि का होम

#### सत्यार्थत्रकाराः

करने लगते हैं त्रीर उघर दूत ऋादि भेज के उस को विष श्रादि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उस को मार डाला तो ऋपने को मैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं "भैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २ , उबाटय २, विक्रेषय २, क्रिन्घि २, भिन्धि२,वशीः कुरु २, खादय२, भक्तय२,त्रोटय२,नाशय२, मम शत्रून वशीः कुरु२, हुं फट् स्वाहा॥कामरत्न तन्त्र उबाटन प्रकरक मं०५-७॥

इत्यादि मन्त्र जपते, यद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भ्रुकुटी के बीच में सिन्द्र रेखा देते, कभी २ काली अपदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरबीचक में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी बजरी करने बाले विष्ठा मृत्र भी खाते पीते हैं।।

एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्गबाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़कां, लड़कां, बहिन, माता, पुत्रबधू आदि सब इकड़े हो सब लोग निल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के काती के कस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रबधू वयों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है! आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते मिड़ते हैं जब प्रात:काल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन२, और पुत्रबधू २ हो जाती हैं! और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कमों को मुक्ति के साधन मानते हैं विधा विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

( प्रश्न ) रीव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? ( उत्तर ) अच्छे कहां से होते हैं !

"जैसा ग्रेसनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वाममार्गी मन्त्रापदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे शैव भी "श्रों नमः शिवाय" इत्यादि पञ्चान्तरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्रान्त भस्म धारण करते, मट्टी के और पाधाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २ वं बं भीर बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ मुस्सेस शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और वं वं शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब भस्मामुर के आगिसे महादेव भाग थे तब वं वं और उद्धे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्तप्रजापित का शिर काट आगी में डाल उस के धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्रि प्रदेश का त्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसीलेंगे जैसे वाममार्गी आनत है वैसे शैव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पूरी, वन, आरगय, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घोडों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शेव दोनों मतों को मानते हैं और कितने वैप्णव भी रहते हैं उन का:—

### ग्रन्तःशाक्ता बहिरशैवाः सभामध्ये च वैष्कवाः। नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले॥

यह तन्त्र का रलोक है। मीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गा बाहर शेव अर्थात् रुद्राक्त भरम धारण करते हैं और सभा में वैप्णव कहते हैं कि हम विप्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्ग लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हैं ! (उत्तर) क्या घृड़ अच्छे हैं ! जैसे वे वैसे ये हैं देख लो वैप्णवों की लीला अपने को विप्णु का दास मानते हैं उन में से श्रीवैप्णव जो कि चकादित होते हैं वे अपने को सर्वे।पिर मानते हैं सो कुड़ भी नहीं है ! (प्रश्न) क्यों ! सब कुड़ नहीं! सब कुड़ हैं देखों ! ललाट में नारायण के चरणाविन्द के सहश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है इसलिय हम श्राविप्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को मही मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लजित होती है आलमदारादि स्ते।जों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खोते न मच पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ! (उत्तर ) इस तुम्हारे तिलक को हिरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है

**5**/

क्योंकि यह तो हाथ की कारागरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्होरे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ! क्या कोई वैकुएठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में करा आया है ! (विकेती) और श्री जड़ है वा चेतन ! (वैष्णुव) चेतन है । (विकेती) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई ! जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ सेवनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुन्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णुवों का बुरा मुख अर्थात शोभारहित क्यों दीखता है ! ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावर्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ! यह बात सीडी और निर्लजों की है कि कपाल में श्री और महादिदों के काम हों।।

इन में एक "परिकाल" नामक बैप्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छल कपट कर पराया धन हर वैब्लावों के शास भर मसन्न होता था एक समय उस को चोरी में प दार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लुटे ज्याकुल होकर फिरता था नारायण ने समभा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप घर श्रंगुठी श्रादि श्राभुषणा पहिन रथ में बैठ के सामने श्राये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ उतार दो नहीं तो मार डालुंगा, उतारते २ श्रंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगुठी ले ली नारायण बड़ें प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दरीन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा पिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर कैप्सनों की सेवा करता है इसलिये तु धन्य है फिर उस ने जाकर वैप्सनों के पास सब गहने घर दिये । एक समय परिकाल को कोई सातुकार नौकर कर जहान में बिठा के देशान्तर में ले गया वहां से जहाज़ में मुपारी भरी परिकाल ने एक मुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बानिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी मुपारी परिकाल की है बानिये ने कहा कि चाहे तुम हज़ार मुपारी ले केना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं को इस अहुठ मूठ लें इस को तो आधी चाहिये बनियां विचारा मोला माला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर अहान आया और मुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आभी सुपारी दे दो बानेबां वही आधी सुपारी

बेने सगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो झहान में आधी सुपारी है आधा नांट लंबा राजपुरुनों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखा है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उस ने न माना आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्चि मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है, बुद्धिमान देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोरम- एडली हैं वा नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई बोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब देखी वैष्णवों में फूट टूट मिन्न रिलक्क करिंडी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गीड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनो चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृष्णचन्द्र जी के हदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ ही मर गया जपर से काक ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमोर स्वामी की आजा है हम यमलोक में ले जायँगे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आजा है वैकुएठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में बैं प्याची तिलक है तुम कैसे ले जाओंगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु के दूत मुख से उस को वैकुएठ में ले गये नारायण ने उस को वैकुएठ में रक्ता देखों जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुएठ में जावें तो इस में क्या आधर्य है !!! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुएठ में जावें तो सब मुख के उपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुएठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से ये वार्ते सब व्यर्थ हैं। अब इन में बहुत से खाखी लकड़े की लंगोटी लगा घूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं बगुले के समान ध्याना-

बस्थित होते हैं गांजा भांग चर्स के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटी र अज, पिसान, कीड़ी, पैसे गांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चेले बना लेते हैं बहुत करके मज़दूर लोग उन में होते हैं कोई बिद्या को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु बहते हैं कि:—

### पठितव्यं तद्पि मर्तव्यं दुन्तकटाकटेति किं कर्तव्यम् ॥

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ! साधुत्रों को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ॥

जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आदे उन के पास जो कोई जाता है उन को बचा बची कहते हैं चार्हे वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वसे ही रूंखड़, मूंखड़, गोदाड़िये श्रीर जमात वाले मतरेसाई और अकाली. कानफटे जोगी, औघड श्रादि सब एकसे हैं। एक खा-स्वी का चेला "श्रीगणेशायनमः " घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया वहां परिवत बैठा था वह उस को ''स्रीगनेसाजनमें'' घोखते देख कर बोला ऋरे साध ! ऋगुद्ध घो-खता है ''श्रीगरोशाय नमः'' ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरु जी के पास जा कहा कि एक बम्मन मेरे घोलने को अमुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भाठ खाखी जी उठा कृप पर गया और पाएडत से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरू की लं-डी क्या पढ़ा है ? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं ''स्रोगनेसाजन्तमें '' 'स्रोगनेसायन्नमें'' ''श्रीगनेसायनमें'' । ( परिइत ) मुनो साधुजी विद्या की बात बहुत कठिन है विना पड़े नहीं श्राती। (स्वास्वी) चल बे, सब विद्वान को हमने रगड मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्तों का घर बड़ा है तू बाबूड़ा क्या जार्ने । ( पिएडत ) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपराब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (सासी) अबे तू हमारा गुरू बनता है। तेरा उपदेश हम नहीं मुनते। (पिएडत ) मुनो कहां से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश मुनने समभने के लिथे विद्या चाहिये । (स्वास्ती ) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्तों को न माने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। (परिडत ) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुईकों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान, धार्मिक,

谚

परोकारी पुरुषों को कहते हैं। ( सास्ती ) देख हम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा चरस के सैक हो दम लगाते, तीन २ लोटा मांग पीते, गांजे मांग धतूरा की पत्ती की भाजी ( शाक ) बना खाते संखिया और ऋफीम भी चट निगल जाते, नशा में गुर्क रात दिन नेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समम्तते, भीख मांग कर टिकड़ बना खाते. रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कमी न आवे ह त्यादि सिद्धियां भीर साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत् बाबू-ड़े जो इम को दिक करेगा हम तुम को भस्म कर डालेंगे। ( पिरंडत ) में सब लक्क ए ब्रसायु मूर्व और गवर्गएडों के हैं सायुत्रों के नहीं मुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साध कहते हैं। ( ला-स्वी ) चल वे तू साधू के कर्म क्या जाने सन्तों का घर बड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा, कपाल फुडवा लेगा । ( परिडत ) श्राच्छा खाखी जाश्रो श्रापने श्रासन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारोगे तो पकड़े जान्रोगे कारावास भोगोगे बेंत खान्रोगे वा कोई तम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोंगे यह साधु का लक्ष्मगु नहीं । ( खाखी ) चलवे चेले किस राज्ञस का मुख दिखलाया । (पारिडत) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते । (लाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गर्ज नहीं। (परिवत ) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन की तुम्हारी सी बादि और म्रामिमान होता है । खाखी चला गया त्रासन पर और परिडत घर को गये जब संध्या मार्ची हो गई तब उस खाली को बुढ़दा समभ बहुत से खाली "डगडोत २" कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा श्रवे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ? ( रामदास) महाराज में ने "वेस्नुसहसरनाम" पढ़ा है । श्रवे गोविन्ददासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गो-विन्दास ) मैं "रामसतवराज" पढ़ा हूं अमुक खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढे हैं ? ( लालीजी ) हम गीता पढे हैं । ( रामदास ) किसके पास ? ( सासीजी ) बल्बे छोकरे इम किसी को गुरु नहीं करते देख इम "परागराज" में रहते थे हम को अक्लर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोतीवाले परिडत को दे-स्रता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगीवाले अक्खर का क्या नाम

है ? ऐसे पूक्ता २ भठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया । अला ऐसे निवा के राजुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥

ये लोग विना नशा. प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, मांभ पीटना, घंटा घाड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ पूमते किरने के अन्य कुछ भी श्रच्छा काम नहीं करते चाहें कोई परवर को भी पिंघला लेवे परन्तु इन लाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शुद्रवर्धा, मज़दूर, कि सान, कहार आदि अपनी मज़दूरी छोड़ केवल लाख रमा के वैरागी खाझी आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इन में से नाओं का मन्त्र "नमःशिवाय"। खाखियों का "नृशिहाय नमः"। रामावतारों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्या नमः"। इन्धीपासकों का "श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः" नमी भगवते वासुदेवाय" और बंगालियों का "गीविन्दाय नमः"। इन् मंत्रो को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूंचे का मन्त्र पढ़ ले।।

## जल पवितर सथक पवितर और पवितर कुन्ना। ज्ञिव कहे सुन पार्वती तृंबा पवितर हुन्ना॥

भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान होने अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है शिखाली रात दिन लकड़, छाने ( जंगली कंडे ) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से आने ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपली घर रक्ला है जो इस प्रकार तपली हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपली हो आवें जो जढ़ा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपली हो जाय तो सब कोई कर सके ये जपर के त्यागलहूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥

(प्रश्न ) क्वीरवंबी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । (प्रश्न ) क्यों अच्छे नहीं ? पाषाणादि मृत्तिपूजा का खंडन करते हैं, कनीर साहब फूलों से उत्सव हुए और अन्त में भी फूल हो गये बन्ना विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कुबीर साहब वे बड़े सिंद ऐसे कि जिस बात को बेद पुराश भी नहीं जान सकता उस की कबीर जानते हैं सन्ना रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है हम का मन्त्र ''सत्यनाम कबीर'' आदि है। ( उत्तर ) पाषागादि को छोड पलंग, गद्दी, तिकये, खड़ाऊं, ज्योति अ-श्रीत दीप ब्रादि का पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कवीर साहब मुनुगा था वा कित्यां था जो फुलों से उत्पन्न हुआ ? श्रीर अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात कुकी जाती है वही सची होगी कि कोई जुलाहा कारी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं के एक समय बोडी सी रात्रि थी एक गली में चला जाता का तो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी परिडत के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि इम जुलाहे को नहीं पदाते, इसी प्रकार कई पिएउतों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया तब ऊट पटांग शाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समभाने लगा तंत्ररे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष परिडत, शास्त्र. वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फँस गये जब मर ग या तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते जी बनाया था उस को उस के चेले पढ़ते रहे कान को मूंद के जो राज्द सुना जाता है उस को अनहत राज्य सिद्धान्त ठहराया मन की कृति को "सुरति" कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में ल-गाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्ज़ी के समान तिलक और चन्दनादि लकडे की कंठी बांधते हैं भला विचार के देखे। कि इस में आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ! यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है। ( प्रश्न ) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मुर्चि का लगडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे देखो उन्हों ने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से बिदित होता है।कि उन का आशय अच्छा था:--

मों सत्यनाम कर्ता पुरुष निभी निर्वेर स्वकासमूर्त स्रजोनि सहमग्रह प्रसाद जप स्नादि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच॥ जपजी पौड़ी १॥

( भो २ म् ) जिस का सत्य नाम है वह कत्ती पुरुष भय और वैररहित अकाल-मृर्ति जो काल में श्रीर जोनि में नहीं त्राता प्रकाशमान है उसी का जप गुरू की कृपा से कर वह परमात्मा ऋदि में सच था जुगों की ऋदि में सच वर्त्तमान में सच ऋौर होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानक जी का श्राशय तो श्रच्छा था पर विद्या कुछ भी नहीं थी, हां भाषा उस देश की जो कि मामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र श्रीर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भी" क्यों लिखते ? श्रीर इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं सं-स्कृत में भी पग अडाऊं परन्त विना पढे संस्कृत कैसे आ सकता है ? हां उन प्रामीर्णो के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी परिडत बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते त्रौर यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ त्रभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के प्रथ में जहां तहां वेदों की निन्दा और स्तृति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिप्यों के सामने कहीं र देवों के दिरुद्ध बोलते थे और कहीं र देद के लिये अच्छा भी कहा है क्येंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे:--

### वेद पढ़त ब्रह्मा मरं चारों वेद कहानि।

साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पौड़ी ७। चो०८॥ नानक ब्रह्मज्ञानी च्राप परमेरवर ॥ सु० पौ०८। चो०६॥

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समस्रते थे ? क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओं का मंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस की सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम साधु होता है वे बि-चारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पहे ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानक जी यंजान में हुए थे उस समय पंजान संस्कृतिविद्या से सर्वधारहित मुसलमानों से पीडित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका सम्भवाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पिंकु उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां ! नानक जी बढे धनाका और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेनों ने "नानकच-न्द्रोदय" श्रीर "जन्मसाखी" आदि में बड़े सिद्ध श्रीर बड़े र ऐश्वर्यवाले थे लिखा है नानकजी ब्रह्मा श्रादि से मिले बडी बात चीत की, सब ने इन का मान्य किया, ना नक जी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोने चांदों मोती पत्ना आदि रत्नों से सजे हुए और अमुल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, मला ये गपोडे नहीं तो क्या हैं ? इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लड़के से उदासी चले श्रीर रामदास श्रादि से निर्मले, कितने ही गद्दीवालों ने भा-षा बना कर प्रथ में रक्की है अर्थात् इन का गुरु गोविन्दिसहजी दशमा हुआ उन के पीछे उस प्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बँधवा दी इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे बहतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराखों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी त्राप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़ कर इन के शिष्य मुकते अये इस ने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ विशेष भाक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते त्राते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मल कहते हैं हम बड़े अकालिये मृतरहसाई कहते हैं कि सर्वीपरि हम हैं, इन में गोविन्दसिंह जी शुरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाच्छों को बहुतसा दु:ख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हों ने एक पुरस्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुभ्त को देवी ने वर श्रीर खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे वाममार्गियों ने ''पंच मकार'' चक्रांकितों ने ''पंच संस्कार'' चलाये थे वैसे ''पंच ककार'' अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक "केश" अर्थात् जिसकै रखने-से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा "कंगसा" जो शिर के

उत्पर पगडी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में "कडा " जिस से हान श्रीर शिर बन्न सकें । तीसरा "काक्" अर्थात् जानु के उपर एक जांविया कि जो दीह-ने और कृदने में अच्छा होता है बहुत करके असाड़े के मझ भीर नट सी इस को इसीलिबे घारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और भटकाब नहीं। नीथा "कंगा" कि जिस से केरा सुधरते हैं । पांचवां "कर्ब" कि जिससे शुन्न से मेंट भटका होने से लडाई में काम आवे । इसीलिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बु-द्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के मयोजन के लिये बातें कर्तव्य थीं उन को धर्म के साथ सान ज़ी हैं मुर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विरोप प्रंथ की पूजा करते हैं, क्या सह मुर्तिमुक्त नहीं है ? किसी जड पदार्थ के सामने शिर भुकाना वा उस की पूजा करनी सब मुर्तिपूजा है जैसे मुर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाडी की है बैसे इन लोगों ने भी कर ली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दरीन कराते, मेंट चढ़वाते हैं वैसे नानकपंथी लोग प्रथ की पूजा करते, कराते, भेंट भी चढवाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग प्रथसाहब वाले नहीं करते हां यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने और देख-ने में आवें तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुरामही नहीं हैं वे सब सम्पदायवाले वेद-मत में आ जाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेडा बहुत सा हटा दिया है जै-से इस को हटाया वैसे विषयासिक दुरिभमान को भी इटा कर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।।

(प्रश्न) दाद्पंथी का मार्ग तो अच्छा है ! (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो एकड़ा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इन के मत में दाद्वी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास "आमर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सीष्ट की विचित्र लीला है कि दाद्वी भी पुजाने लग गये अब वेदादिशास्त्रोंकी ही सब बातें छोड़ कर "दाद्रामर" में ही मुक्ति मानली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्हों ने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के 'रामर" पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम ,, में से रोटी शाक नहीं निकलता बयोंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मुर्तिपूजा को

विक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्शि अन रहे हैं क्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी के "रामकी" के विना आकन्द ही नहीं मिल सकता ॥

एक रामचरता नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान मे-नाड़ से चला है वे "राम२" कहने ही को परममन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक शंध कि जिस में सन्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते हैं—

#### उन का बचन ॥

भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ!
तब जम का कागज फट्या, कट्या करम तब जाइ!! साखी !! ६ !!
अब बुद्धिमान् लोग विचार लेवें कि 'रामर' कहने से अम जो कि अज्ञात है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं? यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्यजम्म को नष्ट कर देना है!! अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचररा" उसके वचनः—

महमा नांव प्रताप की, सुबी सरवब चित लाइ। रामचरब रसना रटी, कम सकल कड़ जाइ॥ जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उत्तरवा पार। रामचरब जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार॥

राम विना सब भूठ बतायो ॥ राम भजत क्व्या सब कम्मा । चंद ग्रह स्र देह परकम्मा । राम कहे तिन कुं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागे राम नाम लिख पथर तराई। भगति होते खौतार ही घरही ॥ कंच नीच कुल मेद विचारे ॥ सो तो जनम खापको हारे ॥ संता के कुल दीसे नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीं ॥ ऐसो कुल जो कीरति गांवे। हिर हिर जन को पार न पांवे ॥ रांम संतां का खन्त न खांवे। खाप खाप की बुद्धि सम गांवे॥

#### इन का खराइन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित होता है कि यह प्रामीण एक सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गवडचीय क्यें लिखता. यह केवत इन को अम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायं केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का मय तो बडा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डांक व्याप, सर्प, बीलू श्रीर मच्छर त्रादि का भय कभी नहीं लूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा ! जैसे " शकर र " कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा श्रीर यदि राम २ करना इन का राम नहीं मुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं मुनेगा श्रीर जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम२ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखराड खडा किया है सो यह बडा श्राधर्य हम मुनते श्रीर देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रांड-स्नेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रहीं हैं यदि ऐसे २ पास्तगड न चलते तो श्रार्थ्यावर्त्त देश की दुर्दशा क्यों होती ? ये लोग श्रपने चेलों को ज़ंठ खिलाते हैं और श्रियां भी लंबी पड़के दंडवत प्रणाम करती हैं एकान्त में भी श्रियों श्रीर सा-धुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की शाखा ''खेड़ापा'' प्राम मारवाड देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का देद बडा चालाक था उस के दो स्त्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक औषड़ होकर कुतीं के साथ खाता रहा पीछे वामी कुरुडापंथी पीक्षे "रामदेव" का "कामड़िया" \* बना, अपनी दोनों क्षियों के साथ गाता था ऐसे पूमतार "सीथल" ! में ढेढ़ों का गुरु" रामदास" था उ-स से मिला उस ने उस को "रामदेव" का पंथ बताके अपना चेला बनाया उस रा-मदास ने खेडापा प्राप्त में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उबर शाहपुरे में रामचरण का । उस का भी इतिहास ऐसा मुना है कि वह जयपुर का बनियां था उस-ने "दांतड़।" प्राम में एक साधु से वेष लिया त्रौर उस को गुरु किया और शाहपूरे में आके टिकी जमाई। मोले मनुष्यों में पाखराड की जड़ शीव जम जाती है। जम गई

कराजपूताने में "चमार,, लोग भगवें वस्त्र रंग कर "रामदेन,,आदि के गीत जिन को वे "शब्द,, कहते हैं चमारों और अन्यजातियों को मुनाते हैं वे "कामड़िये" कहलाते हैं॥

["सीथल जोधपुर के राज्य में एक बढा ग्राम है॥

इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ मेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंधी से ही हैं क्योंकि मही के कुंडों में ही खाते हैं। और साधुओं की जूंठन खाते हैं, वेद्रधर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लते हैं, और रामनाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को "छुच्छम" \* वेद मी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के विना मुक्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रधास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्यगुरू कहते हैं, और सत्यगुरू को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला वूर जावे तो गुरू के नख और डाड़ा के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के बाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और इररामदास के बाणी करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दएडवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समभते हैं उन की साखी:—

#### पंडताइ पाने पड़ी, श्रो पूरवलो पाप। राम २ सुमर्यां विना, रइग्यो रीतो श्राप॥

वेद पुरास पदे पट गीता, रामभजन विन रह गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पित की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उस को निच श्रीर चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तम जानते हैं श्रव ईश्वर का श्रवतःर नहीं मानते श्रीर रामचरण का वचन जो ऊपर लिख श्राये कि:—

#### भगति हेति खौतार ही घरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखर प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुतसा समक्ष लेंगे।

( प्रक्ष ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य्य भोगते

<sup>\*</sup> खुच्छम श्रर्थात् सूदम ।

हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के विना ऐसा हो सक्ता है ? ( उत्तर ) यह ऐश्वर्य ग्र-हस्य लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं। ( प्रश्न ) वाह २ ! गुसाइयों के प्रवाप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? ( उत्तर ) दूसरे भी इसीप्रकार का चल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह हैं ? और जो इन से अधिक धू-त्तंता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सक्ता है। ( प्रश्न ) वाह जी वाह! इस में क्या धर्चता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्त गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होया। यह मत "तैलक्र" देश से चला है क्योंकि एक तैलक्षी लद्मणभट्ट नामक बाबाण वि-बाह कर किसी कारण से माता पिता श्रीर स्त्री को छोड़ काशी में जा के उस ने संन्यास ले लिया था और मूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता श्रीर स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता श्रीर स्त्री काशी में पहुंच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखे। इस की युवति स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुक्त को भी सन्यास दे दीजिये तब तो उस को बुला के कहा कि तूं बड़ा मिथ्या-वादी है, सन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने फुठ बोलकर सन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखो ! इस मतका मूल ही भूठ कपट से जमा जब तैलक देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहां से निकल कर वृमने लगे "चरणार्गड़" जो काशी के पास है उस के समीप "चपारएय" नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों श्रीर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोडमेवाले ने यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लच्मणभट्ट और उस की स्त्री ने लडके को ले-कर श्रपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्तामी के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुछ लटपट होने से काशी को फिर चला गया और सन्यास ले लिया फिर कोई बैसा ही जातिबहिण्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस की लड़की युवति थी इस ने उस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर हो वैसा ही हुआ किस के बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ! उस स्त्री को लेक्ने वहीं चला गया कि

जहां तथम विष्णुस्तामी के भंदिर में चला हुआ वा विवाह करने से उन को वहां से निकाल दिया। फिर अजदेश में कि जहां अदिका ने धर कर रक्सा है जाकर अपना प्रवंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिध्या वार्तों की प्रसिद्धि करने सगा कि श्रीकृष्ण मुझ को मिले और कहा कि जो गोलोक से "दैवीजीव" मर्त्वकों के में आबे हैं उन को अक्षसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि मू-स्त्रों को प्रलोभन की बार्ते मुना के थोड़े से लोगों को अर्थात् ५४ चौरासी वैष्णव बनाये और निम्निलिसित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्सा जैसे:—

श्रीकृष्यः शरमं मम ॥

श्लिक्ष्याय गोपीजनवल्खभाय स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम ॥
ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है:श्रीकृष्याः दारखं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्यःवियोगजनिततापक्षेद्यानन्तिरोभावोऽहं भगवते कृष्याय
देहेन्द्रियप्राचान्तःकरचतद्रमीस दारागारपुत्राप्तवित्तेहपराव्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि॥

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्या श्री को समप्पर्श कराते हैं। "की कृष्णाने येति,,—यह "कीं" तन्त्र प्रन्थ का है इस से बिदित होता है कि यह बल्लभमत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्रीसंग गुसाई लोग बहुधा करते हैं। "गोपीजनव-ल्लभेति"—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं? कियों को प्रिय वह होता है जो केण अर्थात स्त्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णाजी ऐसे थे श अब "सह-सपरिवरसरेति,,—सहस्र वर्षों की मखना ध्वर्थ है क्योंकि बल्लभ और उस के शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और अपज्ञ लों अर्थात जब लों बल्लभ का मत न था न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया ? "ताष" और "केश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में से एक का महण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्लो तो अनन्त शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रक्लो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना स्वर्थ है और जो अनन्त काल लों "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहे उस की मुक्ति के जिये बल्लभ का

होना भी व्यर्थ है क्योंकि कानक का अन्य नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राख्यान्त:करण और उस के धर्म की, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन का अप्पेश कृष्ण को क्यों करना ! क्योंकि के प्राप्त करना हो ते से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्थश करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्थश से नलशिखाप्रपर्यन्त देह कहानता है उस में जो कुछ अच्छी बुश वस्तु है मलमूत्रादि का भी अर्थश केसे कर सकोगे! और जो पाप पुरुषक्ष कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उनके फलमागी भी कृष्ण ही होंने अर्थात नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समपर्ण अपने लिव कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाई जी के अर्पण क्यों नहीं होता "क्या मीठा २ ग-इष्प और कड़वा२ थू" और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अर्पण करना अन्य मतवाल के नहीं यह सब स्वार्थिसन्ध्रुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है। देखों यह बल्लम का प्रयन्न:--

श्रावबस्यामले पद्म एकाद्श्यां महानिशि ।
साखाइगयता प्रोक्तं नद्खरश उच्यते ॥ १ ॥
श्रमसम्बन्धकरखात्सर्वेषां देहजीवयोः ।
सर्वदोषनिष्टित्तिर्हि दोषाः पञ्चविषाः स्मृताः ॥ २ ॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥
श्रम्यथा सर्वदोषाखां न निष्टत्तिः कथञ्चन ।
श्रममपितवस्तृनां तस्माद्धर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
निवेदिभिः समर्व्यंव सर्व कुर्यादिति स्थितिः ।
न मतं देवदेवस्य स्वामिमुक्तिससर्व्यक्षम् ॥ ५ ॥
तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्व्यक्षम् ॥ ५ ॥
समादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्व्यक्षम् ॥
दक्तापहारबचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।
सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिच्यति ॥ ७ ॥

# तथा कार्य समर्थें व सर्वेंचां गंगात्वे गुनदोषाकां गुनदोषादिवर्जनम् ॥ ८ ॥

इत्वादि रत्नोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि प्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है। भला इन से कोई एके कि श्रीकृष्य के बेहाज सुम सुक्रकन 'पांक बाहरू वर्ष कीते<sup>।</sup> वह कारम से आवस सास की आधी सब को **बैले किस** सके !।।१।। जो गोसाई का चेना होता है और उस को सब पदार्थों का समर्प्यण करता है उस के रारीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही बल्लम का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो-जार्वे तो रोग दारिधादि दु:स्वों से पीडित क्यों रहें ! श्रीर वे दोष पांच प्रकार के होते-हैं ॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि म्वामाविक अर्थात काम क्रोधादि से उत्पन्न होते-हैं। दूसरे--किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे - लोक में जिन को भक्याभक्ष कहते श्रीर नेदोक्त जो कि मिध्याभाषागादि हैं। नौथे --संयोगज जो कि बुरे संग से ऋषीत् चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि ैसे संयोग करना । पांचवें-स्परीज अम्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोनों को गोसाई लोगों के मतवाले कभी न माने अर्थात यथेष्टाचार करे ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के, इसलिये विना स मर्पण किये पदार्थ को गोसाई जी के चेते न भागें इसीलिये इन के चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू श्रीर धनादि पदार्थी को भी समर्थित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लों उस का खामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे।। ४ ॥ इस से गोसाइयों के चेले समर्पण करके पहचात् अपने र पदार्थ का भोग करें क्योंकि खामी के भोग करे परचात् समर्पण वहीं हो सकता ॥॥॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्व्यक्त करें प्रथम गोसाई जी को आर्था-दि समर्प्यम करके पश्चात अहण करें बेसे ही हिर की सम्पूर्ण पदार्थ समर्पम करके महरा करें ॥ ६ ॥ गोसाई जी के मत से मिल सार्श के लाहमसात्र की सी, गोसाइयों के चेला चेली कभी न मुने न महरा करें यही उन के शिष्ट्यों का ...न्यूवहार मसिद्ध है।। ७।। दैसे ही सब बस्तुकों का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मचुद्धि करे उस के पश्चात जैसे नक्ता में अन्य अल मिल कर गनारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत

में गुण और इसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ = ॥ अब देखिये गोसाइयों का मत सब सतों से अधिक अपना मयोजन सिद्ध करनेहारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पन्ने कि तक फा एक खन्ताए भी तम न-हीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे! जो कही कि इस ही जहा है हमारे साथ सन्धन्ध होने से सन्धन्ध हो जाता है सो तुम में बहा के कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये बाग बन कैठे हो ! । मला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ सप्रधित करके राद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवध् आदि असमर्पित रह जाने से अशद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पंत्र हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ! इसलिय तुम की भी उचित है कि अपनी स्त्री, कःया तथा पुत्रवयु ऋादि को अन्यं मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कही कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड देखो । मला अवलों जो हुआ सो हुआ परन्त अब तो अपनी मिथ्या प्रयञ्चादि बराइयों को छोडो और मुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपत्र में आ-कर अपने मनव्यरूपी जन्म को सफल कर घर्म, अर्थ, काम, मोत्त इस चतृष्ट्य फल को प्राप्त होकर त्यानन्द भोगो । और दोखिये ! ये गोसाई लोग अपने संपदाय को "पृष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात खाने,पीने, पृष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्टभोग विलास करने को पृष्टिमार्ग कहते हैं। परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दु:सदायी मगं-दरादि रागअस्त होकर ऐसे मिकि २ गरते हैं कि जिस की ये ही जानते होंगे सच पद्धों तो पष्टिमार्ग नहीं किन्त कृष्टिमार्ग है जैसे कुछी के शरीर की सब घत पिघलर के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोडता है ऐसी ही लीला इन की भी दे-सने में आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघीटत हो तकता है क्योंकि दुःस का नाम नरक और सख का नाम खर्ग है। इसीमकार मिथ्या जाल रचके विचारे मोले मा-ते मनुष्यों को जाल में फँसाबा और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के लागा बनते हैं। यह **फ़हते हैं कि जितने देवा जीव** गोलाेक से यहां श्राये हैं उन के उद्घार करने के लिये इम लीला परुवोत्तम जन्मे हैं जवलों हमारा उपदेश व ले तब लीं गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष श्रीर सब स्तियां हैं । बाह जी बाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां बन जावेंगी अब विचारिये

मसा जिस पुरुष के दो की होती हैं उस की बडी हुईशा हो जाता है तो जहां एक पुरुष कीर कोड़ों सी एक के पीछे लगी हैं उस के दुःख का क्या पारावार है ? जो क-ही कि श्रीकृष्ण में वड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की स्त्री जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा. क्वोंकि वह उन की बर्द्धार्ग है जैसे वहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी का अत्यन्त लहाई बखेडा मचता होगा क्योंकि सपत्रीभाव बहुत बुरा हो-ता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् हो गया होगा, अभवा जैसे बहुत सी-गामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीडित रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा. छि ! ब्रि !! ब्रि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोस ई जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत सियों के साथ लीला करने से म-गन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीडित होकर महादःख भोगते हैं। अब कहिये जिन का खरूप गोसाई पीडित होता है तो गोलोंक का स्वामी श्रीकृत्या इन रोगों से क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका खरूप गोसाई जी पीडित क्यों होते हैं ? । (प्रश्न) मत्येलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं. क्येंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं। (उन्तर) "भोगे रोगभयम्" जहां भोग है वहां रोग अवस्य होता है और श्रीकृष्ण के कोडानकोडस्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लडके ? होते हैं वा लडकी ? अथवा दोनों ? जो कही कि लडकियां ही लडकियां होती हैं तो उनका विवाह किन के साथ होता होगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकटण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कही कि लड़के ही लडके होते हैं तो भी यही दोष अ।न पड़ेगा कि उन का विवाह कहां और किन के साथ होता है ! अथवा घर के घर ही में गटपट कुरू लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो है भी तुम्हारी प्रतिशा "गीलोक में एक ही श्रीकृष्या पुरुष" नष्ट हो जागगी और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्य में न्यूंसकृत्व और सियों में बन्ध्वापन दोष श्रावेगा। भला यह गोकुल क्या हुआ ! जानी दिल्ली के बादशाह की बीवियों की सेवा हुई । अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा थन अपने अपेश करा लेते हैं सो भी औक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पूजः यन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो

सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे, अब रहा धन उस की यही लीला समम्हो अर्थात् मन के विका कल भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिमाय यह है कि कमार्वे तो चेला भीर मानन्द करें हम । जितने बल्लभसम्प्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तैलंगी जा-जाति में नहीं हैं श्रीर जो कोई इन को भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाब हो कर अष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन शत दिन प्रमाद में रहते हैं । ऋौर देखिये ! जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चा-लता, बिचारा बोले तो तब जो मूर्ल न होवे "मूर्खाणां बलं मीनम्" क्योंकि मूर्ली का बल मीन है जो बोले तो उस की पोत निकल जाय परन्तु स्त्रियों की स्रोर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है। श्रीर जिसकी श्रीर गीसाईजी देखें तो जानी बढे ही भाग्य की बात है श्रीर उस का पति, भाई, बंधु, माता, पिता, बंडे प्रसन्न होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाई जी के पग क्रूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा हो उस की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आहि अपना धन्यभाग्य सम भते हैं और उस स्त्री से पति अ।िद सब कहते हैं कि तु गोसाई जी की चरणसेवा में जा और जहां कहीं उस के पित आदि पसन नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दिस्तिया की लीला अर्थीत इस प्रकार मां-गतेहैं लात्रो भेट गोसाईजी की, बहु जी की, लाल जी की, बेटी जी की,मुखियाजी की, बाह-रिया जी की, गवैया जी की श्रीर ठाकुरजी की. इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं ज-ब कोई गोसाईजी का सेबक मरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाई जी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उस को गोसाई जी "गड़क" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मरा श्रीर कर्टिया वा मुख्यित्ता के समान नहीं है ? । कोई २ चेला विवाह में गुसाई जी को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिमहण कराते हैं और कोई २ सेवक जब केरारिया स्नान अर्थात् गोसाई जी के रारीर पर स्त्री लोग केरार का उ पटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिलके स्नान कराते हैं परन्तु विरोष स्त्रीजन स्नान कराती हैं पुनः अब गोसाईओं पीताम्बर पहिर और खड़ाऊ पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का व्याचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला भरके पान बीडी

¥

गोसाईजी को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं रोप एक बांदी के कटोरे भें जिस को उन का सेनक मुखके आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की भी असादी बँटती है जिस को "खास" प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग किसप्रकार के मनुष्य हैं जो मृदयन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही बैप्एवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कि-तने ही बैप्सानों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों भी लेते हैं परन्तु बाटा, गुड, चीनी, घी छादि धोये से उनका स्पर्श बिगड जाता है क्या करें बिचारे जो इन को धोर्वे तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रक्त, राग, भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रज्ञ राग भोग ऋ।प ही करते हैं और सच पूछे। तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां मर कर सियों के अस्प-रीनीय प्रवयं प्रभीत जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविकय बाह्मरा के लिय निषद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाई जी रोटी, दाल, कडी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि की प्रत्यक्त हाट में बैठ के तो नहीं बेंचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग वेंचते हैं गुसाई जी नहीं। ( उत्तर ) जो गोसाई जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें ? गुसाई जी श्रपने नौ-करों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेंच देते हैं वे ले जाकर हाट बाजार में बेंचते हैं जो गुसाई जी खयं बाहर बेंचते तो नौकर जो बाह्यणादि हैं वे तो रसविकय दोष से बच जाते श्रीर अकेले गुसाई जी ही रसविकयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप ड्वे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाई जी भी बैंचते हैं रसविकय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने <sup>1</sup>इस श्रायीवर्त की श्रवीगति कर दी ॥

( प्रश्न ) लामी नारायण का मत कैसा है ! ( उत्तर ) 'याहशी श्रीतला देवी ताइस्से काइनः लरः" जैसी गुसाई जी की धनहरणादि में विचित्र लीला है बैसी ही लामीनारायण की भी है। देखिये ! एक सहजानन्द नामक श्रयोध्या के समीप एक श्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुत्र आदि देशों में फिरता था उस ने देला कि यह देश मूर्ल और भोला माला है चाहै जैसे इन को अपने मत में भुका लें वैसे ही ये लोग शुक सकते हैं। वहां उसने दो चार शिष्य वनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार

340

भीर बड़ा सिद्ध है भीर भक्तों को चतुर्भुज मृति भारत कर साह्मात दर्शन भी वेता है एक वार काठिवाबाड में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम "दादा खावर" गहरे का मुनिया ( जिनीरार ) था उस को रिप्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नार।वस का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ! उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला बादमी था एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकूट धारण कर श्रीर संख चक्र अपने हाथ में अपर को भारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पींचे खड़ा रह कर गदा पदा अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भज के तुल्य बन ठन गये दादालाचर से उस के चेलों ने कहा कि एक वार आंख उठा देखके फिर श्रांख मीच लेना और भट इधर को चले श्राना जो बहुत देखींगे तो नारायरा कोप करेंगे अर्थात चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उस को लेगये वह सहजानन्द कलावत् और चलकते हुए रेशम के कपड़े धा-रण कर रहा था श्रंधेरी कोटरी में खड़ा था उस के चेलों ने एक साथ लालटेन से को-ठरी के ब्योर ठजाला किया दादासाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीसी फिर भाट दी-पक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बाते की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है ऋब तुम महाराज के चेले हो-जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दू-सरे वस धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखी अब दूसरा खरूप धारण करके यहां विराजिशन हैं । वह दादाखाचर इन के जाल में फँस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा मुनिया था वहीं ऋपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर वृमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों की साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु की करठ की नाड़ी को मल कर मूर्छित भी कर दे-ता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाधि चढ़ादी है ऐसी २ धूर्चता में का-ठियानाड़ के भोलेभाले लोग उस के पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उस के चे-लों ने बहुत सा पालगड फैलाया इस में यह द्वष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी फरता कपडा गया था न्यायाधीश ने उस को नाक कान काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्च नाचने गाने और इंसने लगा लोगों ने पूछा कि त अर्थो इंसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कीन सी बात है े उस ने कहा बड़ी भारी बाश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी

GA.

लोगेंनि कहा कही, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने चतुर्भुज नारायस खडे मैं देख कर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यबाद देता हूं कि मैं नारायण का सालात दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हम को दरीन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटबा डालो तो नारायण दीले नहीं तो नहीं । उन में से किशी मूर्ल ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नोक काटो नारायण को दिखलाओ, उस ने उस की नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उस ने भी सम-भा कि अब नाक तो त्राती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो बह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, इसने और कहने लगा कि मुक्त को भी नारायण दीस्तता है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का मुंड हो गया और बड़ा कोला-इल मचा भौर अपने संपदाय का नाम "नारायगादशी" रक्खा किसी मूर्ख राजा ने मुना उन को बुलाया तब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है ? उन्हों ने कहा कि साक्तात् नारा-यण हम को दीलता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दीलता? (नारायणदर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीसेगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण पत्यन्त दीसेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिर्धाजी मुहूर्त देखिये। ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो हुकम,श्रनदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे ना-क करवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। बाह रे पोपजी! अपनी पोथी में नाफ काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई अपेर उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बडे ही प्रसन्न होकर नाचने कृदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवाली को श्रच्छी न लगी राजा के एक चार पीड़ी का बूड़ा २० वर्ष का दीवान था उस की जाकर उस के परपीते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त हैं तू मुक्त को राजा के पास ले चल । वह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिवे महाराज ! ऐसी ग्रीमता न करनी चाहिये विना परीचा किये पश्चात्ताप होता है ! ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष अहुठ बोलते होंगे ! ( दीवान ) अहुठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच अहुठ कैमे क-

1

ह सकते हैं ? ( राजा ) परीचा किस मकार करनी चाहिये ! ( दीवान ) विधा संधिकम प्रत्यकादि प्रमाणों से (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ! (दीवान) विदानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान न मिले तो ! (दीवान) परुषार्थी को कोई बात दुलेंभ नहीं है (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जा-य ! ( दीवान ) मैं बुद्दा और घर में बैठा रहता हूं और अब बोडे दिन जीऊंगा मी इसलिये प्रथम परीचा में कर लेऊं तत्पश्चात जैसा उचित समर्के वैसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत श्रच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये महत देखी ( ज्यो तिषी ) जो महाराज की आजा, यही शुकु पंचमी में १० बजे का मुहर्स अच्छा है जब पञ्चमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुद्दे दीवान जी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये। ( राजा ) वहां सेना का क्या काम है ? ( दीवान ) ऋाप की राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो. सांटे नी बजे सवारी कर के राजा सब को लेकर गया। उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस को बु-लाकर कहा कि त्राज हमारे दीवानजी की नारायण का दर्शन करात्री, उस ने कहा श्राच्छा दश बजे का समय जब श्राया ता एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्ली उस ने पैना चक्क ले नाफ काट थाली में डाल दी ऋौर दीवान जी की नाफ से रुधिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीबान जी के कान में मन्त्रोपदश किया कि श्राप भी हँम कर सब से कहिये कि मुन्त को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोंगे तो तु-म्हारा बढ़ा ठट्टा होगा, सब लोग हंसी करेंगे, वह इतना कह अलग हुआ और दी-वानजी ने ऋगोछा हाथ में ले नाक की आड़े में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दिखता वृथा इस धर्त ने सहस्रों को अष्ट किया राजा ने दी-बान से कहा अब क्या करना "चाहिथे ? दीवान ने कहा इन को पक्षड़ के कठिन दर्गड दैना चाहिये जब लो जीवें तब लो बन्दीवर में रखना चाहिये और इस दृष्ट की कि विसे ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जब राजा भीर दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्हों ने डरके भागने की तैयारी की

परनतु चारों क्योर फीज ने वेश दे रक्ता था न भाग सके राजा ने ब्याचा ही कि सन को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दृष्ट का काला मुख कर गध पर चढा इस के कहर में फटे ज़ुतों का हार पहिना सर्वत्र पुमा छोकरों से धृड़ राख इस पर डलवा चौक में जुतों से पिटवा कुछों से लुँचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुन: दू-सरे भी ऐसा काम करत न हरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककट का संप्रदाय बंद हुआ। इसीपकार सब बेदिबरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संपदायों की लीला है ये सामिनारायण मतनाले धनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही मूर्सों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोडे पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने के लिये त्राये हैं भौर नित्य इस मंदिर में एक बार त्राया करते हैं जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं श्रीर नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का क्षित्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चट्टाया वही द्कान में फेंक दिया अर्थात् इसीपकार एक नारियल दिन में सहस्र वार विकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बचते हैं जिस जाति का साधु हो उस से वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो उस से नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का, शूद्र से शूद्र आदि का काम लेते हैं अपने चलों पर एक कर ( टिकस ) बांध रक्ला है लाखों कोड़ों रुपये ठगके एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, क्रामुषयावि पहिनता है जहां कहीं पधरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाई जी बहुजी आदि के नाम से मेंट पूजा लेते हैं अपने की "सत्संगी" और दूसरे मत-बालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम शामिक विद्वात पुरु-ष क्यों न हो परन्तु उस का मान्य श्रीर सेवा कमी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रासिद्धि में उन के साधु स्त्री जनों का मुख नहीं देखते पर न्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुआं की परस्रोगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज संबह बैकुएठ में गये सहजानन्दजी आके लेगये हमने बहुत पार्थना करी कि महाराज इन को न से जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने फहा कि नहीं भव इनकी वैकुएठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने

अपनी आंस से सहजान दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि में कल रात को वेकु गर में जाऊंगा मुना है कि उस रात में जो उस के पाण न कूटें और मूर्डित हो गया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दे तो कुठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुंसाई मरता है तब उन के बेले कहते हैं कि "गुसाई" जी लीला विस्तार कर गये" जो इन गुसाई खाभी नारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है "श्रीकृष्णः शर्ण मम" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हो ऐसा भी होसकता है। ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है।

(पश्न) माध्व मत तो श्रच्छा है ! (उत्तर ) जैसे अन्य मतावलम्बी हैं बैसा ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा श्रीर माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व पारिडत से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। (महात्मा) तुम ने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ! (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ की जायेंगे और श्रीकृष्णा का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेओ तो कहां जाश्रोगे ! क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाश्रोगे ! और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का साहश्य हो सक्ता है इसलिये यह भी पूर्वों के सहश है।।

(प्रश्न) लिझाहित का मत कैसा है? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दांग जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिंगांकित लिंगाकृति से दांगे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मदवा के गले में डाल रखते हैं •

जब पानी भी पीते हैं तब उस को दिखाके पीते हैं उन का भी मन्त्र रैंब के तुल्य रहता है।

### ब्राह्मसमाज ग्रीर प्रार्थनासमाज ॥

( पश्च ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा महीं ? ( उत्तर ) फुल २ बातें चच्छी और बहुत सी बुरी हैं। ( प्रश्न ) बाबसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं। ( उत्तर् ) नियम सर्वांश में श्राच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वशा सत्य क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ बाह्यसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये श्रीर कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया श्रन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति ब हुत न्यून है ईसाइयों के ऋाचरण बहुत से लिथे हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। २--अपने देश की पशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं ज्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा मर पेट करते हैं। ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना श्रंगरेजों के सृष्टि में श्राजर्षयन्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ श्रार्थ्यवर्ती लोग सदा से मूर्स चले श्राये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में ''ईसा'' ''मूसा'' ''मूहम्मद'' "नानक'' और ''चैतन्य'' लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आय्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं भीर इसी देश का अञ्चल लाया पिया अब भी लाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक जाना, बाबासमाजी और प्रार्थनासमाजियों का एतदेशस्य संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़के परिडताभिमानी होकर माटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४--अंगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्सी इन्हों ने बही सममा होगा कि खाने पीने और जाति मेद तांडने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी 33

बातों से सुधार तो कहां है उलटा थिगाड़ होता है । ५-( प्रश्न ) बातिनेद ईश्वरकुछ है का मनुष्यक्रत ? ( उत्तर ) ईशवरकृत और मनुष्यकृत भी जातिमेद है। ( प्रश्न ) कौनसा ईश्वरकृत श्रीर कौनसा मनुष्यकृत १ ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पत्ती, वृद्ध, जल, जन्त श्रादि जातियां परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुत्रों में गौ, श्रश्व, हस्ति श्रादि जा-तियां, वृद्धों में पीपल, बट, त्राम्र ऋदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्त्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में बाह्मण, चत्रिय, वैश्य, शृद्ध, अन्त्यज जा-तिमेद हैं ईस्वरक्क हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सा-मान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्गाश्रमन्य बस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यक्रतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णो की परीक्तापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजनभेद भी ईश्वरकृत श्रीर मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी और ऋणी भैंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वर-कृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न ) देखी यूरो-पियन् लोग मुगडे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी-लिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं। ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान श्रनत्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यवस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की की विद्या सुशिक्ता क-रना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ त्र्यादिमयों का उपदेश नहीं होता, वे वि-द्वान होकर जिस किसी के पाखरड में नहीं फंसते जो कुन्न करते हैं वह सब परस्पर विचार श्रीर सभा से निश्चित करके करते हैं श्रपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन , मन धन व्यय करते हैं त्रालम्य को छोड उद्योग किया करते हैं देखी ! अपने देश के बने हुए जूते को कार्य्यालय (अप्राफ्ति ) अप्रैर कचहरी में जाने देते हैं इस दे-शी जूते को नहीं, इतने ही में समक्त लेखो कि अपने देश के बने ज़ूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्य मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुझ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपिनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे क पड़े त्रादि पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया

इसी से तुम निर्देद्धि श्रीर वे बुद्धिमान् ठहरते हैं श्रनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथेवित करता है आज्ञानवर्ती। बराबर रहते हैं ऋपने देशवालों को न्यापार ऋदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुर्गो और अच्छे २ कर्मों से उन की उन्नति है मुगडे जूते, कोट, पततून, होटल में खाने पीने त्रादि साधारण और बूरे कामों से नहीं बड़े हैं और इन में जातिभेद भी है देखे। ! जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बडे अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्यम-तवालों की लड़की वा यूरेपिन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? श्रीर तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैद्य न्त्रीर त्रीषध की त्रावश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान नीरोग श्रीर विद्यारहित अविद्यारोग से प्रस्त रहता है उस रोग के लुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है उन को अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जा-ता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्माश्रष्ट हो गया उस की बात न मुननी और न उस के पास बैठते न उस की अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन श्रज्ञानियों को लाभ पहुंचता जो कही कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो ऋपना ऋा-चरण अच्छा रखते तो तुम से पेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहस्रों का उपकार नारा करके अपना ही मुख किया सो यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म्म और परहानि करना अधर्म्म कहाता है इसलिये विद्वान को यथायोग्य व्यव-हार करके अज्ञानियों को दु:लसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वश्रा मुखों के सदश कर्म न करने चाहियें किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरमधीत वा सर्वीरा सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्श्रान्त नहीं होती इस से उन के बनाये प्र-न्थ सब आन्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य महरा करते और असत्य को छोड़ देते

हैं चाहे सत्य वेद में, बाइविल में वा कुरान में और अन्य किसी अन्य में हो हम को मास है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर ) जिस बात से तुम त्यसमाही होना चाहते हो उसी बात से श्रासत्यप्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य आन्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से आन्तिसहित हो जब आन्तिसहित के वचन सर्वीश में प्रामाशिक नहीं होते तो तुम्होरे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्होरे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चा-हिये "चल तो चौबे जी छुटबेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबे जी बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् अम से असत्य को महरा कर सत्य को छोड भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय इस अ स्पर्जों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुम को श्रवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो ''यतो अष्टम्ततो अष्टः" होना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुन्न भी नहीं तो उन के प्रहण करने में रांका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समभते और तम आर्यावर्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिज्ञक उहरे हो तुमने समभा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब सं-सार के लड़ को का पालन करने लगें सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लडकों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है भला बेदादि सत्यशास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और श्रायीवर्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की ओ-षधि तुम्हारे पास नहीं ऋौर यूरोपियन् लोग तुम्हारी ऋषेत्वा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुम को अन्य मतियों के सदृश समभते हैं, अब भी समभ कर बेदादि के मान्य से देशोन ते करने लगा तो भी श्रच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से अकारित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकारित हुए कुँसत्यार्थ बेदों

को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग केद नहीं पढ़े और न पडने की

इच्छा करते हो क्योंकर तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? ६-दूसरा जगत् के उ-पादान कारण के बिना जगत की उत्पत्ति श्रीर जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलगान त्रादि मानते हैं इस का उत्तर सुप्रृयुरपित श्रीर जीवेश्वर की व्या स्या में देख लीजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नारा न होना भी वैसा ही असम्भव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप भीर प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत में बहुत से पाप बढ़ ग ये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और ती-र्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोवाः" करने से पाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो-गई है। इस बात में बाह्य और प्रार्थनासमाजी भी पुरानी ऋदि के समान हैं जो वेदों को सुनाते तो विना भोग के पाप पुरुष की निवृत्ति न होने से पापी से डरते श्रीर धर्म्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । =-जी तुम जीव की श्रनन्त उनति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के मुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है। ( प्रश्न) परमेश्वर दयालु है स सीम कम्मी का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय, और सक्तमीं की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोडे से भी सत्कर्म का अ-नन्त फल परमेश्वर दे देगा और परचात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कमों की वृद्धि होती है। ( प्रश्न ) हम स्वामाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पर पहा समभा समभा सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वामाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वर् घट वर सकता उस से उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वामाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं का सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का का-रण है । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्तव्याऽकर्तव्य और धर्माऽबर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पड़े तभी कर्तव्याऽकर्तव्य श्रीर धर्माऽधर्म को समभने

लगे इसलिये स्वामाविक ज्ञान को सर्वे।पिर मानना ठीक नहीं 🕂 र-े छो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समभ्त लेना परन्तु इतना समभ्तो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान का नित्य स-म्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ! वा रहेगा 🗲 श्रीर परमे-श्वर भी निकम्मा तुन्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि श्रीर अकृताम्यागम नैर्वृत्य श्रीर वैषम्य दोष भी ईश्वर में त्राते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुराय के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे की सुख, दु:ख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना शरीरधारण किये नहीं होता द सरा पूर्वजन्म के पाप पुगर्यों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे नो पूर्वजन्म के पापपुरायानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी श्रीर विना भोग कि-ये नारा के समान कर्म का फल हो जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १० - श्रीर एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थी और विद्वा-नों को भी देव मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता: ११ -- एक अम्निहोत्रादि परोप-कारक कर्मी को कर्तव्य न समभाना अच्छा नहीं । १२----ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा अपिद के पीछे भुक पड़ना अच्छा नहीं । १२--- और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असम्भव है। १४ — श्रीर जो निद्या का चिन्ह यज्ञोपनीत श्रीर शिखा को छोड़ मुसलमान ई-साइयों के सदश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून त्रादि वस्त्र पहिरते हो और "तमगों" की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ वटा भार हो गया शा ! । १५ -- श्रीर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ त्रार्घ्यावर्त्त में बहुत से विद्वाद हो गये हैं उन की पशंसा न कर के यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पहुना पद्मपात भौर खुशामद के विना क्या कहा जाय <sup>१</sup> १६ -्रेन्चीर बीजांकुर के समान जड चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना श्रीर उत्प न्न<sup>क</sup>ी नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है| जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ बस्तु न था बो जीव कहां से आया और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों को सनातन मा-नते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना

यह आपका पत्त व्यर्थ हो जायगा इसलिये जो उकति करना चाहो तो "आर्वतसाज" के साथ निसंपर राम के उदेश्यानुसार काचरण करना स्क्षेकार कीजिये नहीं तो कुछ हाय न संगेमा क्योंकि इस और आप को अति उचित है कि जिस देश के पदार्थी से अपना शरीर ब-ना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिलं-कर भीति से करें इसलिये जैसा ऋार्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैंसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावन सहायता देवें तो बहुत ऋच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं। ( पक्ष ) आप सब का खंडन करते ही ऋाते हो परन्तु अपनेश्वर्भ में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो श्राप इन सं विशेष क्या बतलाते हो? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप को उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की छष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है वा श्रनेक? जो कही अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि वि-रुद्ध होते हैं तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कही कि अविरुद्ध हैं तो प्रथक २ होना व्यर्थ है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम निरोप कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशकों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी त्रीर कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब संमदाय त्रा जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके जिज्ञास होकर प्रथम वाममार्गी से पुढ़े हे महाराज ! मैंने श्राज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का प्रहण किया है कहिये सब धर्मी में से उत्तम धर्म कि-स का है ? जिस को में प्रहण करूं। ( वाममार्गा ) हमारा है। ( जिज्ञासु ) ये नौ सौ निन्न्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब भूठे श्रीर नरकगामी हैं क्यों कि "कीलात्परतरन्नास्ति" इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। (जिज्ञासु ) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी ) भगवती का मानना मद्य मांसादि, पंच मकारों का सेवव और रुद्ध्यायल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना, इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा फरता है तो हमारा चेला हो जा। ( जिज्ञामु ) ब्रच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पुत्र पाछ ज्ञाकमा परचात जिस में मेरी श्रद्धा और पीति होगी उस

चेला हो जाऊंगा। (वाममर्गी) अरे क्यों आन्ति में पड़ा है! ये लोग तुम्ह को बहुकाकर अपने जाल में फँसा देंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो-जा नहीं तो पञ्चतावेगा । देख ! हमारे मत में भोग श्रीर मोद्ध दोनो हैं । ( जिज्ञासु ) श्रच्छा देख तो श्राऊं त्रागे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उस ने दिया इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्रान्त, भस्मधारण श्रीर लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उस को छोड नवीन वेदान्तीजी के पास गया । (जिज्ञामु) कहो महाराज ! त्र्याप का धर्म क्या है ? । ( वेदान्ती ) हम धर्मा अर्थ कुछ भी नहीं मानते हम सास्तात् बद्ध हैं हम में धर्मा ऽधर्म कहां है ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहै तो अपने को ब्रह्म मान जीवशाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा। ( जिज्ञामु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुरा कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? त्रौर शरीर में क्यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुभा को शरीर दीख़ते हैं इसी से तू आन्त है हम को कुछ नहीं दीखता विना बार के। (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला अस और अस को अहा देखता है (जिज्ञामु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं ऋपने ऋाप को देखता है । (जिज्ञामु) क्या कोई अपने कंघे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है (उसने अपने चल कर जैनियों के पास जाके पूछा उन्हों ने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि "जिनधर्म" के विना सब धर्म खींटा जगत् का कर्त्ती अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा श्रा तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिध्यात्वी हैं )। श्रागे चलके ईसाई से पूछा उस ने वाममार्गी के तुल्य सव जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया ''सत्र मनुष्य पापी हैं श्रपने सामर्थ्य से पाप नहीं लूटता विना ईसा पर विश्वास के प-वित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के पायश्चित के लिये श्रापने प्राण देकर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा"। जिज्ञामु सुनकर मौलबी सा इब के पास गया उन से भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा ''लाश्ररीक खुदा उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ़ के विना माने फोई निजात नहीं पा सकता, जो इस मन्द्रव को नहीं मानता वह दोन्खी और काफिर है वाजिबुल्कृत्ल है"। जिज्ञास्

मुनकर बैप्णब के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है,, । जिज्ञामु ने मन में समभा कि जब मच्छर, मन्बसी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ! फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सचा कहा कोई हमारा कबीर सचा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते मुना सहसों से पूछ उन के परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूठ में नी सी निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे भूठे दुकानदार वा वेश्या और महुआ आदि अपनी २ वस्नु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान:—

तिहज्ञानार्थे स गुरुमेवाभिगच्छेत् । स्मित्पाबिः श्रोत्रियं व्रक्षानिष्ठम् ॥ ? ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रज्ञान्तचिसाय ज्ञमान्विताय। येनाच्चरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तस्वतो व्रक्षाविद्याम् ॥ २ ॥ मुख्डक १ । सं० २ । मं० १२। १३ ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह सिमत्पाणि अर्थात हाथ जोड़ अरिक हस्त होकर बेदिवत अर्थानेष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पालिएडियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञामु विद्वान के पास जाय उस गान्तिचित्त जितिन्द्रिय स-मीप पास जिज्ञामु को यथार्थ अर्थाविया परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिसर साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोन्न और परमात्मा को जान सके वैसी शिन्ना किया करे ॥ २ ॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संमदायों के बसेडों से मेरा चित्त आन्त हो गया क्येंकि जो में इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौ सौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नौ सौ निन्न्यानवे सम्बद्धा क्येंकि हो सकता इसिलिये आप मुक्त को उन्या क्येंकि जिस को में महण करूं। (आसविद्वान् ) ये सब मत आविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फँसा के अपना मयोजन सिद्ध करते हैं वे बिचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ गमाते हैं। वेस ! जिस बात में ये सहस्र एकमत हों वह वेद-

( जिज्ञासु ) इस की परीक्षा कैसे हो? ( आप ) (तु जाकर इन२ वातों को पूछ सुबकी एक सम्मति हो जायगी, तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनी सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा भिथ्या में !(सब एकस्वर होकर बोले कि सत्यभाषण में धर्म श्रीर असत्यभाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्म-चर्च करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार श्रादि में धर्म श्रीर श्रविद्याग्रहण, ब्रह्मचर्य्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, श्रसत्य व्यवहार, छल. कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कम्पों में सब ने एकमत होके कहा कि विद्यादि के बहुए में धर्म और अविद्यादि के बहुए में अधर्म तब जिज्ञास ने सब से कहा कि तम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यर्धम की उन्नति श्रीर मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो)! वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे ! हमारे चेले हमारी आजा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आश्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये शकर से और वुनियां ठिगये मकर से" ऐसी बात है देखी! संसार में सुधे सचे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ डोंगबाजी और धर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञामु) जो तुम ऐसा पास्वरूड चलाकर अन्य मनप्यों को ठगते हो तुम को राजा दग्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हमने राजा को भी श्रपना चेला बना लिया है हम ने पका प्रबंध किया है ब्रुटेगा नहीं। (जिज्ञाम) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुप्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते? ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा तरक श्रीर प-रमेश्वर का दगड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्तता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलारकार से नहीं लेते फिर राजा दगड क्यों देवे ? ( जिल्लाम ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दगड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ? क्योंकिः —

आहो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ।। मनुश्या०२।इस्तो०४ ्जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और कहाता है जे। बुद्धिमान् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता है अक्षानी लोग जो बालक के सदश हैं उन की ठगने में तुम को राजदरह अवस्य होना चाहिये। (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दरह कीन देने नेवाला है? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञामु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विवास्थात कर गृहस्थों के ल-ड़के लड़कियों को पढ़ावों ो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय। (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरणा तक के मुखों को छोड़ें वाल्यावस्था से युवावस्थाप-र्थन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर पिष्ठम करें हम को क्या प्रयोजन ? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस को क्यों छोड़ें ? (जिज्ञामु) इस का परिणाम तो बुरा है देखों ! तुम को बड़े रोग होते हैं शिष्ठ मर जाते हो बुद्धिमानों में निन्दित होते हो फिर भी क्यों नहीं समभते ! (मतवाले) अरे माई!

दका धर्मष्टका कर्म दका हि परमं पदम् । यस्य गृहे दका नास्ति हा ! दका दकदकायते ॥ १ ॥ स्थाना स्रंदाकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् । स्थानस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुग्रवक्तमम् ॥ २ ॥

तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के विना धर्म, टका के विना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है बह हाय ! टका टका करता र उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ ? ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अहश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और पैसे कीड़ीक्ष्य अंग्र कलायुक्त जो रुपैया है वहीं सालात् भगवान् है इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञामु) ठीक है तुम्हारी मीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह पाखण्ड खड़ा किया है वह सब अपने मुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत् का नाश होता क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाम पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश से हानि की है । जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और ज्यापारादि कर्म करके अने को इकष्ठा क्यों नहीं कर तेते हो ? ( मतवाले ) उस में परिश्रम अधिक और हानि

भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में झानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है। देखों ! तुलसीदल डालके चरणामृत दे, फंडी बांध देते चेला मूंड़ने से जन्म भर को पशुवत् हो जाता है फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है। (जिज्ञासु ) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं । ( मतवाले ) धर्म खर्ग और मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञामु ) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का खरूप वा साधन जा-नते हो तो तुन्हारी सेना करनेवालों को क्या मिलेगा ? ( मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ! नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं श्रीर सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। ( जिज्ञाम) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलेगा ? नरक बा अन्य कुञ्च ? ( मतवाले ) हम भजन करा करते हैं इस का मुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञाम ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिएड को यहां पालते हो वह भी भरम होकर यहीं रह जायगा, जो तम पर-मेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा स्त्रात्मा भी पवित्र होता । ( मतवाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञामु ) भीतर के बड़े मैले हो । ( मतवाले ) तुम ने कैसे जाना ? ( जिज्ञाम ) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से । ( मतवाले ) महात्मात्रों का व्यवहार हा-थी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं श्रीर बाहर से लीलामात्र करते हैं। ( जिज्ञास ) जी तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मैले हो। ( मतवाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हशारे चेले तो ऋच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जैसे नम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। ( मतवाले )एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न २ हैं। (जिज्ञास ) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का प्रहण और भिथ्याभाषाणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा ऋधिक होने और ऋधर्मा न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दु:स्व जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। ( मतवाले ) त्राज कल कलियुग है सत्युग की बात मत चाहो । ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माऽधर्म के करने में साथक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कालियुग की मूर्तियां बन

रहे हो की मनुष्य ही सामकृष किल्युस म हो तो को कोई भी संसार में अर्थारका नहीं होता थे सब संग के गुण दोव हैं स्वामाविक नहीं इत्या कह कर आस के पास गया उन से कहा कि महाराज ! तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो में भी किसी के जाल में कैंस कर नष्ट अप हो जाता अन में भी इन पास्तिहियों का संडन और वेदोक्त सस्यमत का मंडन किया करूँगा । (आस) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का संडन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

( प्रश्न ) जो अक्षनारी, संन्वासी हैं ने तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तो क्षिक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गडबड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रख-ते हैं और मूठ मूठ घटा बहाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्वरणादि में फँसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म श्रीत बेद पदने में परिश्रम कछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सप्तरा निर्श्वक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दगड कमगडल ले भिक्तामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में सन्यास लेकर चुमा करते हैं और विद्याद्रभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे बसचारी इधर उधर जल, स्थल, पाषणादि मृतियों का दरीन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एका-न्त देश में यथेष्ट स्ता पी कर सीते पड़े रहते हैं और ईप्यों द्वेष में कसकर निन्दा करेका करके निर्वाह करते काषाय वस और दराड महरामात्र से अपने को करक स समझते और सर्वेत्क्रष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत में व्यर्थ बास करते हैं और जो सब जगत् का हित साधते हैं वे ठीक हैं। ( प्रश्न ) चिरि, पुरी, भारती भादि मुसाई लोग तो श्रच्छे हैं! क्योंकि मंडली बांध कर इधर उधर घुमते हैं सैकडों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वेत मत का उपदेश करते और कु-कु र पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) ये सव दस नाम पीड़े से किन्यत किये हैं सनातन नहीं, उन की मरडलियां केवल मोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दस्भी भी हैं क्योंकि एक की महन्त बना साय-काल में एक महन्त जो कि उन में मधान होता है वह गही पर कैठ जाता है सब बाहा स और साभू सहे होकर हाथ में पूष्प ले:--

## नारायसं पद्मभवं वसिष्ठं दाक्ति व तम्बुक्रवरादारं व । ज्यासं शुक्रं गौड़पदं महान्तम् ॥

्रहत्यादि श्लोक पढ़के हर हर बोल उन के ऊपर पुष्पा नरसा कर साष्टांग नम-स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दूरभ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कुमें कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुल्लास में लिख आये हैं उसे की न कर के व्यर्थ सम-य स्रोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी हैं हैं बहुंचा वे लोग भरम, रुद्रान्त धारण करते और कोई ? शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शासार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात शंकराचार्योक्त का स्थीपन और चक्रांकित श्रादि के खगड़न में प्रवृत्त रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति श्रीर याक्ताखंड मार्ग हैं ताबत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा सममते हैं कि हम को खगडन मरहन से क्या प्रयोजन ! हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भारहर हैं। जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संपदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी ऋदि ब-ढ गये अब भी बढते जाते हैं और इन का नारा होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खलती ! खले कहां से ! जो कुछ उन के मन में परोपकार बुद्धि और कर्त्तन्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अ-धिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (सोक्रिपणा) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बटाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पत्रैषणा ) पुत्रवत् शिच्यों पर मोहित होना इन तीन एपणात्रों का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः सन्यास क्योंकर हो सकता है ? त्रर्थात् पद्मपात रहित केद-मार्गीपदेश से जगत् के कल्याण करने में ऋहर्निश प्रदृत्त रहना सन्यासियों का मुख्य काम है जब ऋपने २ ऋधिकार कमें को नहीं करते पुनः संयासादि नाम धराना व्यर्ध है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार ऋौर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन से प्र-विक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम उसति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखगढ मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होतें जाते हैं तिनिक भी तुम से अवने घर की रहा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता ?

\*

बंबे तो तब जब तुम करना चंहो ! जब ली वर्तमान और मिक्यत में उन्नतिग्रील नहीं हीते तब लों आर्ट्यार्क्त और अन्यदेशस्य मनुष्यों की बृद्धि नहीं होती जब बृद्धि के का-रहा, वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन बहाचर्र्यादि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान सं-त्योपदेश होते हैं तभी देशोकति होती है । चेत रक्खों ! बहुत सी पासगढ़ की बातें तम को सचमुच दीस पड़ती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उस के पास बहुत की आती हैं और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबा जी सब को पुत्र होने का आशिर्वाद देता है उन में से जिस जिस के पुत्र होता है वह २ सममती है कि बाब की के बचन से हुआ जब उस से कोई पूछे कि मुझरी, कुती, गवी और कुकुटी आदि के कथे बच्चें किस बाबाजी के बचन से होते हैं! तब कुछ भी उतर न दे सफेगी ! जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हू तो अप ही क्यों मर जाता है ! कितने ही घृर्व लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बृद्धिमान भी धोखा स्वा जाते हैं जैसे धनसारी के ठम, ये लोग पांच सात मिलके दूरर देश में जाते हैं जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा प्राम में धनाटन होते हैं उस के समीप जंगल में उस भिद्ध को बैठाते हैं उस के साधक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी की पूजते हैं कि तुमने ऐसे महात्मा की यहां कहीं देखा बा नहीं ? वे ऐसा सुनकर पूजते हैं कि वह महाला कीन और कैसा है साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बार्ते बतला देता है जो मुख से कहता है वह हो जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घरद्वार छोड़कर देंखते फिरते हैं मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आवे हैं, गृहस्थ कहता है जब बह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे इसीप्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक की उस सिद्ध की नात रात्रिको इकड़े सिद्ध साधक साते पीते और सो रहते हैं फिर भी पात:काल नगर श्राम में जाके उसीपकार दो तीन दिन कह कर किर चारों साधक किसी एक धनाट्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये तुम को दर्शन हो तो क्लो वे जब बार होते हैं तब साथक उन से पूज़ते हैं कि तुन क्या बात पूछना चाहते हो हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, के ई धन की, कोई रोगानिवास्या की और कोई राष्ट्र के जीतने की, उन को के साधक ले जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सहत किया हातो है अर्थात् जिस को धर की इच्छा हो उस को दाहनी और, जिस को पुत्र की इच्छा 

हो उस को सन्मल, जिस को रेगिनिवारण की इच्छा हो उस को बांई कोर कीर बिछ की रात्र जीतने की इच्छा हो उस को पांछे से ले जा के सामनेवाली के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध धपनी सिद्धाई की आरट से जबन स्बर से बोजता है " क्या यहां हमारे पास पुत्र रक्ले हैं जो तु पुत्र की इच्छा करके काबा है ? " इसी प्रकार धन की इच्छावाले से ''क्या यहां बैलियां श्क्सीहैं जो धन की इच्छा करके आया ! फकीरों के पास धन कहां धरा है!" रोगबाते से अवसा हमा वैच हैं जो तु रोग छुड़ाने की इच्छा से त्राया ! हम वैद्य नहीं को तेस रोग छुड़ानें जा किसी वैद्य के पास परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साथक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो माई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो धनामिका. जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका श्रंगुली चला देता है। उस को देख बह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है. तेरी माता, तेरा भाई, तेरी की और तेरी कन्या रोगो है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से क हिते हैं देख़ी ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ कहते हैं हां जैसा तुम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और इमारा भी बड़ा अम्बोदय था जो ऐसे महात्मा भिले जिन के दर्शन करके हम इतार्थ, हुए । साधक कहता है मनों भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहनेवाले नहीं जो कुछ इन का आशौर्वाद लेना हो अपने २ सामर्थ्य के अनुकृत इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि "सेवा से मेवा मिलती है" जो किसी पर प्रसन हो गये तो जाने क्या वर दे दें "सन्तों की गति ऋपार है" गृहस्थ ऐसे लख्लो पत्तो की बातें सुनकर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की श्रोर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पाखंड स्त्रोल न देवे उन धनाव्यों का जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसीपकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का हतान्त कह देते हैं जब नगर नगर में इल्ला मचता है कि अप्रुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध श्राये हैं चलो उन के पास । जब मेखां का मेला जाकर बहु-त से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का पृतान्त कहिये तब तो ज्यवस्था के बिगड़ जाने से जुपनाप होकर मीन साथ जाता है और कहता है कि हम की बहुत मत सताओ तब तो भार उस के साथक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सलाश्रीमें तो चले जावेंने श्रीर जो कोई बड़ा धनाव्य होता है वह साधक की अगल

कुला है कि हवारे मन की कात कहला को तो हम सब माने । सापक ने पूर्ण कि क्या नात है : क्या के उस से कह दी कम उस को उसी प्रकार के संकेत से ले जाके नैसंस केता है उस सिंह ने समझ के मट कह दिवा तब तो सब मेलामर ने मुम्न ली कि झहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रूपना, कोई अग्रफ़ीं, कोई कपना और कोई सीधा सामझी मेंट करता किर जबतक मानता बहुत सी रही सब-तक बंधे खंट करते हैं और किन्हीं ? वो एक झांस के अधे खांठ के पूरों को पुत्र होने का आश्रीबाद का रास उठाके दे देता है और उस से सहस रुपये लेकर कह देता है की तस सबी मिक होगी तो पुत्र हो जायगा । इसमकार के बहुत से ठम होते हैं जिन की विद्वान ही परीचा कर सक्ते हैं और कोई नहीं इस लिये वेदादि विद्या का पदना सत्तंग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फसा सके झौरों को भी बना-सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना विद्या शिक्ता के झान नहीं होता जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्ता पाते हैं वेही मनुष्य और विद्वान होते हैं जिन को कुसक है वे दुष्ट पापी महामूर्स होकर बड़े दुःख पाते हैं इसीलिये झान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है।।

न बेनि यो यस्य गुबापकर्ष स तस्य निन्दां सततं करोति । यथा किराती करिकुम्भजाता सुकाः परित्यज्य विभिन्न सुञ्जाः॥ वृ० चा० ग्र० ११ । श्लोक० १२॥

जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली मील गजमुक्ताओं को छोड़ गुरूजा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान, जानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितिन्द्रिय, मुशील होता है वही धर्मीर्थ काम मोद्दा को प्राप्त होकर इस जम्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है। वह आर्था वर्त्तिनवासी लोगों के मत विषय में संदोप से लिखा इस के आगे जो खोड़ासा आर्थ्य राजाओं का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिखे अकािग्रह किया जाता है।

भव भार्यावर्तदेशीय राजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्वन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। भीर श्रीमान् महाराज "स्वायमय मनु" से ले के महाराज। "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महा भारतादि में किसा ही है और इस से सक्रव लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विकित है। वापि यह विषय विधार्थित मिलित "इतिधन्द्र बन्द्रिका" और "मोहन बन्द्रिका" को कि प्राक्षिक पत्र की निकलता था ( जास कपूतावा देश मेकड़ राज उदबक्त निती-इयन्त्रें सब को निदित है ) उस से हमने अनुकाद किया है यदि ऐसे ही इसारे आर्थ-सज्जन लोग इतिहास और निवापुस्तकों का लोज कर मकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाम पहुंचेगा।। उस पत्र के संपादक महाशय ने अपने मित्र से एक मानीन पुस्तक को कि विकम के संवत् १००२ ( सत्रह सी वयासी ) का लिखा हुआ आ उस से महरा कर अपने संवत् १८२१ मार्गशिष सुकृपच १८-२० किरण अर्थात् दो प्राचिक पत्रें में छापा है सो निम्न लिखे अमारों जानिये।

#### ग्रार्यावर्त्तदेशीयराजवंशावली।

हन्द्रमस्थ में आर्थलोगों ने श्रीमन्महाराज "यशपाल" पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्मह राज "युधिष्ठिर" से महाराज "यशपाल" तक वंश अर्थात् पीक़ी अनुमान १२४ ( एक सी चीचीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास १ दिन १४ समय में हुए हैं इन का व्यौरा:—

| राजा शक वर्ष मास                | दिन    | श्रावराजा ।       | वर्ष भ       | स            | दिन        |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| त्रायराजा १२४ ४१५७ ९            | 8 8    | ७ चित्ररथ         | <i>હપૂ</i>   | <b>ą</b> .   | १=         |
| श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश | ग्रनु- | ८ दुष्टरील्य      | <b>૭</b> ૫   | ₹ 0          | ₹8         |
| मान पीढ़ी ३० वर्ष १७:०० मास ११  | _      | र राजा उत्रसेन    | 95           | 9            | २१         |
| १० इन का विस्तारः               | • •    | १० राजा शूरसेन    | 95           | •            | 98         |
|                                 | _      | ११ भुवनपति        | 33           | ¥,           | ሂ          |
| ्र श्रार्थराजा वर्ष मास         | दिन    | १२ रखजीत          | <b>(</b> 4   | 8 0          | . B        |
| १ं राजा युधिष्ठिर २६ 📼          | २५     | १३ ऋत्तक          | ं ६४         | ঙ            | ` <b>8</b> |
| २ राजा परीक्तित् ६० ०           | 0      | १४ मुखदेव         | <b>\$.</b> 7 | ٠            | 28         |
| ३ राजा जनमेजय =४ ७              | २३     | १५ नरहरिदेव       | x \$         | 4,9          | ?          |
| ं ४ राजा श्रश्वनेध ⊏२ ⊭         | २२     | १६ सुचिस्थ        | . 88         | 7.8          | २          |
| ः ध्रः द्वितीयराम               | =-     | १७ शूरसेन (दूसरा) | · X.F        | ? •          | =          |
| ं€्कृत्रमस्र =१ ११ व            | २७     | १= पर्वतसेच       | , KK         | ) <b>=</b> : | १०         |

| भाग्यनाजाः वर्षः मास दिन                | ंश्रार्थराजाः वर्षे मास <del>वि</del> न |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| र्रे में भावी पर १० १०                  | ११ अमीपाल २२ ११ 🚈 २६                    |
| रं तेतिनीर १ ५० 🖒 🖰 २१                  | १२ दशस्य २५ ४ १२:                       |
| रहें भीमदेव 🛒 ४७ रः 🖘 २०                | १६ कीरसालः ११ 🗠 ११                      |
| २२ नृहस्तिब ४५ ११ २३                    | १४ वीरसालसेन ४७ ० १४                    |
| २३ पूर्वमल ४४ = ' ७                     | राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने      |
| ९४ करदवीं ४४ १० ≔                       | मारकर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५        |
| २५ म्रलंगिक ५०११ 📼                      | मास ५ दिन ३ इन का विस्तार:—             |
| १६ उदयपोल ३ ८ ०                         | ग्रार्थराजा वर्ष मास दिन                |
| 🔻 ७ दुबनमल ४० १० २६                     | १ राजावीरमहा ३५ १० 🗠                    |
| १= दमात १२ •                            | २ श्रजितसिंह २७ ७ १६                    |
| २ रंभीमपाल ५ ८ ५ ८ ८                    | ३ सर्वदत्त २० १०                        |
| ३० दोसक ु ४८ ११ २१                      | ४ भवनपति १५ ४ १०                        |
| राजा च्लेमक के प्रधान विश्रवा ने ज्ञेमक | ५ वीरसेन २१ २ १३                        |
| सजा को मारकर राज्य किया पीड़ी           |                                         |
| १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७                | ६ महीपाल ४० -⊏ ७<br>७ शत्रशाल २६ ४ ३    |
| इन का विस्तारः—                         | ******                                  |
| <b>त्रार्थ्यराजा वर्ष मास दिन</b>       | = संघराज १७ २ १०                        |
| १ विश्रवा १७ ३ २६                       | र तेजपाल २= ११ <u>१०</u>                |
| २ पुरसेनी ४२ = २१                       | १० माणिकचन्द ३७ ७ २१                    |
| १२ वीरसेनी ५२ १० ७                      | ११ कामसेनी धर ५ १०                      |
| ४ <b>अनु</b> क्षरायी ४७                 | १२ राजुमर्दन = ११ १३                    |
| प्र <b>हरिजित् १</b> ५६ १७              | १२ जीवनलोक २८ १७                        |
| ६ परमसेनी ४४ २ २३                       | १४ हरिराव २६ १० २१                      |
| ७ मुखपाताल ३०२ २१                       | १५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ २०               |
| <b>≖ कद्वत</b> ४२ ६ २४                  | १६ आदित्यकेतु २३ ११ १३                  |
| र सज्ज ३२ २ १४                          | राजा श्रादित्यकेतु मगध देश के राजा की   |
| १० अमरचूड २७ ३ ः १६                     | ''धन्धर'' नामक राजा प्रयाग के ने        |
|                                         | See |

#### सस्यार्भक्षकास्त्रः अ

|            | कर आज्य वि                      |         |            |         |
|------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| <b>3</b> 9 | ¥४ मास ४११.                     | दिन     | २६: इ      | न का    |
| बिस        | त्तारः                          |         |            | •       |
| . 4        | प्रार्थ्यराजा                   | वर्ष    | मास        | दिम     |
| Ŗ          | राजा धंधर                       | ४२      | •          | ₹\$     |
| <b>' ₹</b> | महर्ची                          | 8 6     | ş          | २१      |
| . 2        | सन्दर्भा                        | 40      | ţ •        | 12      |
| 8          | महायुद्ध                        | ই ০     | 3          | E       |
| W.         | हुरवाथ                          | २⊏      | ¥,         | २५      |
|            | जीवनराज                         | 81      | 3          | ¥       |
| v          | रुद्रसेन                        | ७४      | 8          | २⊏      |
| · E        | <b>चारीलक</b>                   | प्र     | <b>१</b> • | =       |
| ९          | राजपाल                          | ₹ €     | 0          | 0       |
| ₹          | जा राजपाल को                    | सामन्त  | महान्प     | ाल ने   |
|            | कर राज्य किया                   |         | _          |         |
| मास        | । <b>०</b> दिन ०                | इन      | का         | विस्तार |
|            | है।                             | -       |            |         |
| •          | जा महान्पाल वे                  | ह राज्य | पर राज     | ा वि-   |
|            | ादित्य ने <sup>(1</sup> त्रावनि |         | _          |         |

राजा महान्पाल के राज्य पर राजा वि-कृमादित्य ने ''अवन्तिका'' ( उज्जैन ) से चढ़ाई करके राजा महान्पाल को मारके राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ९ ३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मार-कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ समस ४ दिन २७ इन का विस्तार:--

| -74        | । र्यासमा      | ं वर्षः भाग   | सः ग्रह्म     |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| *          | समुद्रपाल      | A. 8 6.       | 9.            |
| 4          | चन्द्रपाल      | <b>46</b> 'R  | ~ 🕏           |
| ą          | सहायपाल        | . 11 😕        | <b>१</b> १    |
| 8          | देवपाल         | २७ 👎          | . £¤          |
| ¥,         | नरसिंहपाल      | <b>₹</b>      | . 3.          |
| 1          | सामपाल         | २७ १          | , t <b>१७</b> |
| •          | रघुपाल -       | २२ ३.         | 36            |
| =          | गोविन्दपाल     | ₹७ ₹          | . १७          |
| ₹          | अ मृतपाल       | ३६ १०         | . 14          |
| ? 0        | बलीपाल         | १२ ५          | . ृ २७        |
| ११         | महीपाल         | <b>१</b> ₹ := | . 8           |
| १२         | हरीपाल         | १४ ⊏          | , <b>y</b>    |
| 13         | सीसपाल 🗱       | <b>११ १</b> • | 9.9           |
| <b>{ R</b> | <b>मदन</b> पाल | १७ १०         | 3.5           |
| <b>१</b> ५ | कर्मपाल        | १६ २          | २             |
| 9 €        | विक्रमपाल      | 98 88         | १ंच           |
|            | _              |               | _             |

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमिदिशा का राजा (मलुखचन्द बोहरा था ) उस पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस ल-ड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल की मार-कर इन्द्रपस्थ का राज्य किय। पीढ़ी १० वर्ष १८१ मास १ दिन १६ इन का वि-स्तार:—

सार्य्यराजा वर्ष मास दिन १ मनुसन्द ५४ २ १०

#िकसी इतिहास में भीमपाल ग्री लिखा है।

|           |                       | . 4          | या। प् व | (सम्बद | 21 144 1   | 11                       |      |           | 610        |
|-----------|-----------------------|--------------|----------|--------|------------|--------------------------|------|-----------|------------|
| 9         | विक्रमचन्द            | 17           | •        | १२     |            | भार्थराजा                | वर्ष | मास       | दिन        |
| Ą         | श्रमीगचन्द#           | 80           | •        | ¥      | ?          | राजा श्राधीसेन           | ₹=   | ¥         | <b>२</b> १ |
| 8         | रामचन्द               | 4 3          | 19       | E      | 7          | विलावलसेन                | १२   | R         | २          |
| ¥         | हरीचन्द               | 8 8          | ŧ        | 88     | <b>*</b>   | केशवसेन                  | 94   | ঙ         | *3         |
| *         | कल्याग्चन्द           | ģ o          | ¥,       | 8      | 8          | मा धसेन                  | \$ 9 | ß         | ર્         |
| 9         | भीमचन्द               | १६           | 3        | ₹      | પ્         | मयूरसेन                  | २०   | 7 9       | २ ७        |
| ≒         | लोवचन्द               | २६           | 3        | 33     | ٤          | भीमसेन                   | ¥    | 70        | ξ          |
| ξ         | गोक्दिषन्द            | ३१           | e        | 45     | v          | कल्यागसेन                | 8    | =         | ? ?        |
| १०        | रानी पद्मावती 1       | •            | •        | 0      | : <b>c</b> | हरीसेन                   | १२   | 0         | २५         |
| <i>*</i>  | रानी पद्मावली म       |              |          | ٠.     | : <b>१</b> | च्चमसेन                  | =    | 8 8       | ર્ પ્ર     |
|           | कोई नहीं था इसि       | _            | _        |        | १०         | नारायणसेन                | २    | 3         | २६         |
|           | खाइ करके हरिप्रे      |              |          | गद्दी  | <b>१</b> ? | लुद्मीसेन                | 78   | १०        | •          |
| पर        | बैठा के मुत्सद्दी राज | त्य करने     | लगे      | पीड़ी  | . १२       | दामोदरसन                 | ? ?  | ¥         | 3.5        |
| 8 =       | ार्ष ५० मास० वि       | रेन २१       | इरिप्रे  | म का   | :          | राजा दामोदरसे            | न ने | ऋपने      | उमराव      |
| विस्त     | तारः                  |              |          |        | को         | बहुत दुःख दिय            | ग इस | लिये रा   | जा के      |
|           | ग्रार्थराजा           | वर्ष म       | ास       | दिन    |            | राव दीपसिंह ने           |      |           |            |
| <b>१</b>  | हरिये <b>म्</b>       | ૭            | ¥        | १६     | : साथ      | लड़ाई की उस              | लडा  | हे में रा | जाको       |
| २         | • • • •               | २०           | 3        | <      |            | <br><b>कर दी</b> पसिंह ऋ |      |           |            |
| 3         | गोपालप्रेम            | <b>શ્</b> પ્ | ø        | ₹ =    |            | ो६ वर्ष १०७              |      |           |            |
| ¥         | <b>महाबाहु</b>        | ६            | €        | २१     |            | विस्तारः                 |      | •         | ·          |
| İ         | राजा महाबाहु र        |              |          | वन में | 1          | ग्रार्थराजा              |      | TIT EX    | - Farat    |
|           | चर्या करने गये य      |              |          | राजा   |            |                          |      |           |            |
|           | शिसेन ने मुन के       |              |          |        | 8          | दीपसिंह<br>              | 90   | <b>१</b>  | २६         |
| श्राप     | । राज्य करने लगे      | पीढ़ी १      | २ वर्ष   | १५१    | 3          | राजसिंह                  | 68   | ¥         | ,          |
| मास       | ११ दिन २ इन           | का वि        | स्तारः-  |        | 3          | रण्सिंह                  | ₹    | ~         | \$ \$      |
|           |                       |              |          |        | 8          | नरसिंह                   | 8 X  | •         | १५         |
|           | न का नाम कहीं मान     |              |          |        | Ä          | हरिसिंह                  | 83   | 3         | २६         |
| नेःय<br>२ | ह पद्मावती गोविन्दः   | वन्द की      | रानी     | थी।    | E          | जीवनसिंह                 | =    | •         | ۶<br>%     |

राज्य जीवनसिंह ने कुर्ज कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी यह ज़बर पृथ्वीराज चौहाण वैराट के राजा मुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लहाई में जीवनसिंह को मारकर इन्द्रमस्थ का राज्य किया पीढ़ी थ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का विस्तार:—

|   | ग्रार्थराजा | वर्ष | मास . | दिन |
|---|-------------|------|-------|-----|
| 8 | पृथ्वीराज   | १२   | 3     | 3 ! |
| 7 | त्रभयपाल    | 8 8  | ሂ     | १७  |
| 3 | दुर्जनपाल   | 8 8  | 8.    | १४  |
| 8 | उदयपाल      | 8 8  | હ     | ą   |
| ሂ | यशपाल       | ३६्  | 8     | र ७ |

राजा यशपाल के ऊपर मुलतान शहानुहीन
गोरी गढ़ गृजनी से चढ़ाई करके श्राया
श्रीर राजा यशपाल को प्रयाग के किले में
संवत् १२४६ साल में पकड़ कर कैद
किया परचात् इन्द्रभस्थ श्रश्चीत् दिल्ली का
राज्य आप ( मुलताज़शहानुहीन ) करने
लगा पीढी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन
१७ इन का विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है इसलिये यहां नहीं लिखा ॥ इस के श्रागे बीद्ध जैन मत विषय
में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्द्यानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमितं सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविश्वाषितं श्रार्थ्यावर्त्तीयमतस्वरहनमर्ग्डनः विषय एकाद्दाः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

# इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज प्रध्वीराज के जपर मु-लतान राहानुद्दीन गोरी चढ़कर श्राया और कई बार हारकर लीट गया अंत में संबत् १२४६ में आपस की फूट के कारण महारांज प्रध्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को ले गया परचात दिल्ली (इन्द्रपस्त्र ) का राज्य आप करने लगा—मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ वर्ष ६१३ रहा ।

# **ग्रतुम्मिका** (२)॥

जब आर्व्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्याऽमत्य का यथावत् निर्णय करानेवाली वेदनिया लूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खडे हुए /यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाशारतादि में जैनिया का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के प्रेथों में वाल्म कीय और भारत में कथित 'राम कृष्णादि'' की गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला । क्यों कि जैसा अपने मत की बहुत पाचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय ऋदि शंथों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन शंथों के पीछे चला है ) कोई कहे कि जैनियों के प्रेथों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि शंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे शंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? श्रीर तुम्होर प्रंथों में क्यों है ! क्या पिता के जन्मका दर्शन पुत्र कर सक्ता है ! कभी नहीं } इस से यही सिद्ध होता है कि जैन बैद्ध मत शैव शा-कादि मतीं के-पीछे चला है) अब इस १२ वाहस्वें समुल्लास में जो २ जैनियों के मत-क्षिय में लिखा गया है सी २ उन के मन्यों के पते पूर्वक लिखा है।इस में जैनी लो-गों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह केवल सत्याऽसत्य के निर्श्वार्थ है न कि निरोध वा हानि करने के अर्थ] (इस लेख की जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के निर्णय में विचार श्रीर लेख करने का समय मिलेगा श्रीर बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता 🔭 जब विद्वान लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्ध-कार में पड़कर बहुत हु:स्व उठाना पड़ता है इसिलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है 🎠 यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो) और यह बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मतवालीं को अपूर्व लाभ और बोध करानेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों की किसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं

देते ) बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्य्यसमाज मुन्बई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास " के पुरुषार्थ से अन्य पास हुए हैं तथा काशीस्थ " जैनपंगाकर " यन्त्रालय में छपने और मुन्बई में " प्रकरणरलाकर " प्रन्थ छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। (भला यह किन बिद्धानों की बात है कि अपने मत के पुन्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना)! इसी से बिदित होता है कि इन अन्यों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन अन्यों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के अन्य देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अन्तु जो हें (परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देख निकाल के परचात् दूसरे के दोषों में हिंदि तिजलों। अब इन बीद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सन्मुख भरता हूं जैसा है बेसा विचारें )।

किमधिकलेखन बुडिमझर्थ्येषु ॥

# त्र्य द्वादशसमुह्नासारम्भः विकासकार्वे

# त्र्रय नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक-बौद्ध-जैन-मतख-गडनमगडनविषयान् व्याख्यास्यामः॥

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईरवर और यज्ञादि उत्तम कर्मी को भी नहीं मानता था। देखिये ! उस का मत:—

## यावज्जीवं सुखं जीवेशास्ति मृत्योरगोचरः। अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥

कोई मनुष्यादि पाणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इसलिये जबतक शरीर में जीव रहे तबतक मुख से रहे जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दु:ल पावे! उस को "चारवाक" उत्तर देता है कि अरे भोले भाई! जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा इसालिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओं और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समम्मो परलोक कुछ नहीं। देखों! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुरुष का फल होगा! ॥

्तवैतन्यविशिष्टदेह एव ग्रात्मा देहातिरिक्त ग्रात्सनि

#### प्रमागाभावात् ॥

1

.इस श्रीर में चारों भूतों के सयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के

साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्त नहीं होता हम एक प्रत्यक्त ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्त के विना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्त के सामने अनुमानादि गीया होने से उन का प्रहण नहीं करते सुन्दर की के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर) के प्रथिन्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती)। जैसे अब माता पिता के संयोग्य से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नहीं हो सकती)। मद के सामान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि भद चेतन को होता है जड़ को नहीं) पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये।। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है अब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतन्युक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता।। यही बात बृहदारएयक में कही है:-

## श्वत्या नाहं मोहं ब्रवीमि अनुचिक्तिधर्मायमात्मेति॥

याज्ञवल्लय कहते हैं कि हे मैत्रेयि! में मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिस के संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक् है जसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्त का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्त नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है हश्य कभी नहीं होता जे से बिना आधार आध्य, कारण के विना कार्य्य, अवयवी के विना अवयव और कर्ता के विना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के विना प्रत्यक्त कैसे हो सकता है । जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो च्रिकसुख और उस से दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा।। जब ऐसा है तो खर्म की हानि होने से दुःख भोगना पढ़ेगा। जो कहो दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यज्ञ करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसिलेंब वह पुरुषार्थ का फल नहीं। (चारवाक) जो दुःखसंयुक्त मुख का स्वान करते हैं के मूर्ख है जैसे फल नहीं। (चारवाक) जो दुःखसंयुक्त मुख का स्वान करते हैं के मूर्ख है जैसे

भान्यार्थी भान्य का प्रहण और बुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान मुख का प्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित मुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के मुख की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाएड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उस की आशा करना मूर्खता का काम है(क्योंकि:—

## ग्रिनिहोत्रं त्रयो वेदासिद्गडं भ्रामगुग्ठनम् । बुडिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः॥

चारवाकमतप्रचारक 'बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दंड और मस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है। किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए हु:ल का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोच्च अन्य कुछ भी नहीं है। (उत्तर) विषयरूपी सुखमात को पुरुषार्थ का फल मानकर विष्यदु:लिनवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्वता है अग्निहोत्रादि यहां से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम और मोच्च की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद्ध है-श्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना घूतों का काम है। जो त्रिद्ध ह और मस्मधार ण का खगडन है सो ठीक है। यदि कगटकादि से उत्पन्न ही दु:ल का नाम नरक हो तो उस से अधिक महारोगादि नरक वर्यो नहीं)?। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान और मजापालन में समर्थ होने से अष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उस को भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होनामात्र मोच्च है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा?। किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। (चारवाक):—

ग्रिगिक्षो जलं शितं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः । केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥ न श्रागीं नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलीकिकः । नैव वर्षाभ्रमादीनां कियाश्र फलदायिकाः॥ २ ॥ पश्रावीकिहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे ग्रमिष्यति ।

स्विपता यजमानेत तत्र कस्मान्न हिंस्यते॥ ३॥ मृतानामपि जन्तूनां श्रादं चेत्तृतिकारसम्। गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थे पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥ स्वर्गस्थिता यदा हिंसे गच्छेयुस्तव दानतः। प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मास दीयते ॥ ५ ॥ यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्दं कृत्वा घृतं पिवेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुरागमनं कुतः॥६॥ यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेषं विनिर्गतः। कस्माद्रयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥ ७॥ ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मशैविहितस्त्वह। मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विचते क्वचित् ॥ ८ ॥ वयो वेदस्य कर्त्तारो भगडधूर्तनिशाचराः। जर्फरी तुर्फरीत्यादि परिडतानां वचः स्मृतम्॥ ६॥ ग्रश्वस्यात्र हि शिक्षन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीत्तितम्। भगडेस्तबत्परं चैव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्॥ १०॥ मांसानां खादनं तडान्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, श्राभाग्यक, बौद्ध श्रीर जैन भी जगत की उत्पत्ति स्वमाव से मानते हैं जो र स्वामाविक गुगा है उस र से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक श्रीर जीवस्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई र बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक श्रीर न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है श्रीर न वर्गाश्रम की किया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं मेजता ? ॥ ३ ॥ जो मेर हुए जीवों का श्राद्ध श्रीर तर्पण तृतिकारक होता है

तो परदेश में जोनवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन वस्त्र और धनादि को अर्थों ले जाते हैं ! क्योंकि जैसे सुतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है ती परदेश में जानेवांलों के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्प्यश करके देशान्तर में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता है ! ।। ४ ।। जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गशासी तप्त होते हैं तो चीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों महीं होता? । प्र ।। इसलिये जनतक जीवे तनतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हों तो ऋषा लेके अननन्द करे, ऋषा देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने स्वाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मांगेगा ? श्रीर कीन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृःयूसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब बाझणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दरागात्रादि मृतक किया करते हैं यह सब उन की जीविका की लीला है ॥ = ॥ वेद के बनानेहारे मांड, वृत्ते और निराचर श्रभीत राज्ञस ये तीन "जर्फरी" "तुर्फरी" इत्यादि पंडितों के धूर्वतायुक्त वचन हैं ॥१॥ देखों ! भूतों की रचना घोड़े के लिंग को स्त्री ग्रहण करे उस के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठट्टा त्रादि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सक्ता ॥ १०॥ न्त्रीर जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राज्यस का बनाया है ॥ ११ ॥

( उत्तर ) (विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सक्ते। जो स्वभाव से ही होते हों तो द्वितीय सूर्य्य चन्द्र पृथिवी और नल्ल आदि लोक आप से आप वर्यों नहीं वन जाते हैं) ॥१॥ स्वर्ग मुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कीन हो सके ! जैसे इस समय मुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि किया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होंगी ! कभी नहीं ॥ २ ॥ (पशु मारके होम करना वेदादि सत्यशाकों में कहीं नहीं लिखा) और मुत्तकों का श्राद्ध तर्प्यण करना कपोलकल्पित है) क्योंकि यह वेदादि सत्य-शास्त्रों के निक्क होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसिलिये इस बात का खगड़न अखगड़ कीय है ॥ २ ॥ १ ॥ १ ॥ भा जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सक्ता, देह मस्म हो जाता है जीव नहीं,

जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋ खादि कर विराने पदार्थी से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दु:सक्स्पी नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं है। है।। देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को पाप्त होता है और उस को पूर्व जन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुळ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता)॥ ७ ॥ हिं। ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खंडनीय है। = । अब क-हिये जो चारवाक त्रादि ने वेद्वादि सत्यशास्त्र देखे सूने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धूर्त त्रीर निशाचरवत् पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन क भी न निकालते हां मांड धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की धूर्तता है बेदों की नहीं परन्तु (शोक है चा।वाक, आभागाक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्हों ने मृल चारवेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसीलिये नष्ट अष्ट बुद्धि होकर) कट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट् वामगार्गि-यों की प्रमाण शून्य कपोल काल्पत अष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे)।। र ।। भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अस्व के लिक्क का प्रहण कराके उस से समागम कराना और यजमान की कन्या से हांसी ठ-द्वा श्वादि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विनाइन म-हापापी वाममार्गियों के अष्ट, वेदार्थ से विपरीत, त्रशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक श्रादि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें विचारे उन में इतनां विद्या ही नहीं थी जो सत्याऽसत्य का विचार कर सत्य का मग्डन ऋौर ऋसत्य का खगडन करते । १०। (त्रीर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वामामार्गा टीकाकारों की लीला हैं इसलिये उन को राक्तस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्हों ने बेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है नि:संदेह उन को लगेगा (सच तो यह है कि जिन्हों ने बेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य श्रविद्यारूपी अन्धकार में पढ़ के मुख के बदले दारुण दुःख जितना पार्वे उतना ही न्यून है)। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलन समुचित है)।। ११ ॥ जो वाममार्गियों ने मिथ्या क्रपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध

करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परखीगमन करने आदि बुष्ट कार्से की प्रवृत्ति होने के अर्थ नेदों को कलड़ लगाया इन्हीं नातों को देखकर चारवाक, नैद्ध-तथा जैन लोग नेदों की निन्दा करने लगे (और पृथंक् एक नेदिन द्ध अनीम सरक्षी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया)। जो चारवाकादि नेदों का मूलार्थ निचारते तो म्हूठी टीकाओं को देखकर सत्य नेदोक्त मत से नयों हाथ धो नैठते)? नयू। करें विचारे "नि-नाशकाले निपरीत बुद्धिः" जन नष्ट अष्ट होने का समय आता है मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है।।

अब जो बारव कादिकों में मेद हैं सो लिखते हैं। ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पाति और उस के नारा के साथ ही जीव का भी नारा मानता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्त प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक राज्य का अर्थ "जो बोलने में प्रमत्म और विरोधार्थ वैतिण्डिक होता है"। और बोक्ट, जीव प्रत्यक्ति नार्रे प्रमाण प्रमाबि जीव पुनर्जन्म परलोक और पुक्ति को भी मानते हैं हतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु (नास्तिकता, येद ईरवर की निन्दा, परमतद्वेष छः यतना (आगे कहे छः कर्म) और जगत् का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं)। यह चारवाक का मत संस्तेप से दर्शा दिया।

#### श्रव बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं: — कार्य्यकार बामाबाहा स्वभावाद्वा नियामकात्। श्रविनाभावनियमो दर्शनान्तर दर्शनात्॥

कार्यकारसभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारस और कारस के दर्शन से का ब र्यादि का सालात्कार प्रत्यन्त से शेष में अनुमान होता है इस के विना प्रास्थियों के स-पूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्त्स से अनुमान को अधिक मानकर चार-वाक से भिन्न शाला बौद्धों की हुई है, बौद्ध चार प्रकार के हैं:--

एक "मध्यमिक" दूसरा 'योगाचार" तीसरा 'सौत्रांतिक" और चौथा "वैभाषिक" ''बुद्ध्या निर्वर्त्तते स बौद्धः,, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने। इन में से पहिला "माध्यमिक,, सर्व शून्य मानता है अर्थात् जिसने पदार्थ हैं ने सब शून्य अर्थात्

श्रादि में नहीं होते श्रन्त में नहीं रहते मध्य में जो पतीत होता है वह भी पतीत समय में है पश्चात् शुन्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था मध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटजान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है। दूसरा "योगाचार" जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटजान बात्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। तीस रा "सौत्रांतिक" जो बाहर ऋर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साक्रो-पाक प्रत्यक्त नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्त होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है। चौथा "वैभाषिक" है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्त होता है भीतर नहीं जैसे "श्रयं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती यह ऐसा मानता है। यद्यपि इन का आचार्य्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शास्ता हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष परस्रीगमन श्रीर विद्वान सत्यभाषणादि श्रेप्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार मिश्र २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारा में "भाष्यमिक" सब को चाणिक मानता है अर्थात् क्ता २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वन्तण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे जाए में नहीं रहता इसलिये सब को जाएिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा 'योगा चार" जो प्रवृत्ति है सो सब दु:खरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की पाप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" सब पदार्थ त्रपने त्रपने लक्त् लों से लिक्ति होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय श्रीर घोड़ों के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे सक्त ए लक्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा ''नैभाषिक'' शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता था उसी का पद्म वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पद्म हैं.इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब न शून्य होबे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं श्रीर जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे । के पर्वत भीतर है तो उस के इदय में पर्वत के समान अवकारा कहां है इसलिये नाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है।

सीत्रान्तिक किसी पदार्थ को पत्यन्त नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन मी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्त नहीं जो प्रत्यक्त न हो तो "अयं घटः" यह प्रयोग मी न होना चाहिये किन्तु "अयं घटकदेशः,, यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है " यह घट है,, यह प्रत्यक्त है अ-नुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्त होने से सब घट के श्रवयव भी प्रत्यक्त होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्त होता है । चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्त मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि नहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यन्त होता है यद्यपि प्रत्यन्त का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है बैसे जो च्रिक पदार्थ और उस का ज्ञान च्रिक हो तो "प्रत्यभिज्ञा,, अ-र्थात् मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये स्तिगिकवाद भी ठींक नहीं जो सब दु:ल ही हो श्रीर मुख कुछ भी न हो तो मुख की अपेद्या के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेद्या से दिन और दिन की अपेक्ता से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, जो स्वलक्तरण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्तरण है और रूप लक्त्य है जैते घट का रूप घट के रूप का लक्षण चत्तु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसीप्रकार भिन्नामिन लच्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है।

## सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंमतम्॥

(जिन को बौद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं) इसीलिथे मे दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवित्त से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के बचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :-

#### रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः॥

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहर्ग किया जाता है वह "रूपस्कंध" (दूसरा) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का आननारूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" ( तीसरा ) रूपस्कंध और विज्ञानस्कंध से उत्पन्न हुआ मुख दुःख आदि प्रतीतिरूप व्यवहार को "वेदनास्कंध"

#### सत्यार्थमकाशः ॥

( चौथा ) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप की ''संज्ञास्कंध" ( पांचवां ) वेदनास्कंध से राग द्वेषादि क्लेश और ज्ञुषा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप न्यवहार को ''संस्कारस्कन्ध" मानते हैं । सब संसार में दु:खरूप दु:ख का घर दु:ख का साधनरूप मावना करके संसार से लूटना चारवाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ।।

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः।
प्रियन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः किल॥ १॥
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलच्या।
भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलच्याः॥ २॥
ग्रथानुपार्थ्य बहुशो द्वादशायतनानि वै।
परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितै :॥ ३॥
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मन्द्रियाणि च।
मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः॥ ४॥

अर्थात् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवन्मुक्त, लोकों के नाथ बुद्धआदि तीर्थकरों के पदा-थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि मिल २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को ब-हुत से मेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध मेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से मिल २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वहीं मो-क्त करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त हो के द्वाद-शायतन अर्थात् वारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चा-हिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन १ ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है:—पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चत्तु, जिद्धा और नासिका, पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुद्ध और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि, इन ही का सत्कार अर्थात् इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इंत्यांदि बोद्ध का मत है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार दु:सक्दप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी

चाहिये संसार में जीवों की पदाति प्रत्यक्त दीखती है इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सक्ता किन्तु इस में मुख दुःख दोनों हैं। श्रीर जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धा-न्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररज्ञ-या करने में प्रवृत्त होकर मुख क्यों मानते हैं ? जो कहैं कि हम प्रवृत्त तो होते हैं पर-नत इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव पुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है। संसार में धर्म किया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब मुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान स कता विना बौद्धों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्क-न्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थकरों को उपदे-शक श्रीर लोकनाथ मानते हैं श्रीर अनादि जो नाशों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहैं कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना कार्य्य नहीं हो सकता। श्रथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में विना पट्टे पहाये सुने सुनाये श्रीर ज्ञानियों के सत्सक्त किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मृत और युक्तिशून्य सन्निपातरोगअस्त मनुष्य के बर्ड़ीने के समान है। जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान बस्तु शुन्यरूप कभी नहीं हो सकता हां सूच्म कारणरूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन अमरूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्त का साधन मानते हैं तो दश प्राण और म्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ! जब इन्द्रिय और अन्तः करण की पूजा भी मोत्तपद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन से ं यह बीद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रहीं जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्हों ने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इन के विना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध क-रने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दु:लरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी,क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदाशों से बाहर की है जो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंख मीचके कोई रख इंढा चाहै वा दूंढे कभी माप्त हो सकता है ! ऐसी ही इन की लीला बेद ईश्वर को न मानने से हुई

憑

श्रव भी मुख चाहें तो वेद ईश्वर का श्राश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । विवेकः विलास मन्य में बौद्धों का इस प्रकार का गत लिखा है:—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च चब्रभंगुरम्। ग्रार्घ्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्ट्यमिदं क्रमात् ॥ १॥ ्दुःखमायतनं चैव ततः समुद्यो मतः। मार्गश्चेत्वस्य च व्याख्या ऋमेण श्रुवतामतः॥२॥ दुःखसंसारिषः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः। विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥ पंचेंन्द्रियासि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्। धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ रागादीनां गयो यः स्यात्सम्रदेति दृषां हृदि । **ग्रात्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥** चिषकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोचोऽभिधीयते ॥ ६ ॥ प्रत्यचानुमानं च ममार्च हित्रचं तथा। चतुःपस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकाद्यः॥ ७ ॥ श्रथो ज्ञानान्वितो वैभाविकेश बहु मन्यते। सौत्रान्तिकेन प्रत्यच ब्राह्मोऽथीं न बहिर्मतः॥ ८॥ श्राकारसहिता बुद्धियों गाचारस्य संमता। केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ रागादिज्ञानसन्तानवासना छोटसंभवा। चतुर्वामपि बौदानां मुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता ॥ १० ॥ कृतिः कमगडलुमींगञ्जं चीरं पूर्वाहणभोजनम्।

## संघी रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौबिभिश्वमिः॥ ११ ॥

₩)

बौद्धों का मुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् ऋणभंगुर आर्थ्य पुरुष और भारबी स्नी तथा तत्त्वों की भास्या भंजादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समृदय अर्थात् उचित होती है और इन की व्याख्या कम से मुने ॥ २ ॥ संसार में दु:ल ही है जो पंच स्क-ध पूर्व कह आये हैं उन को जानना ।। १ ।। एंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तः करण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समृह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा २ के स म्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार स्विशिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है श्रीर वही शुन्य तत्त्व शु-न्यरूप हो जाना मोक्त है।। ६।। बौद्ध लोग प्रत्यक्त श्रीर अनुमान दो ही प्रमाण मा-नते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ।। ७ ।। इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंिक जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । श्रीर सीत्रान्तिक भीतर को प्रत्यन्त पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार त्र्राकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है। और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ १ ॥ श्रीर रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नारा से उत्पन हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ सृगादि का चमडा, कमएडल, मुरुड मु-ष्टाये, वरुकल वस, पूर्वाह अर्थात् १ बजे से पूर्व भोजन, अर्कला न रहे, रक्त वस का ही देव है तो उस का गुरु कीन था ! श्रीर जो विश्व साएभंग हो तो चिरहष्ट पदार्थ का बह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो चराभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्परण किसका होवे जो चासिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इन का मोच भी चराभन होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चा-हिये श्रीर वह चालनादि किया किस पर करता है ! भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ! जो आकाश से सहित बुद्धि होने तमे हश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में श्रात्मस्थ होने बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाय तो

श्रेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो बासनाच्छेद ही मुक्ति है तो पुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना बिद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संचेपतः बौद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं श्रव बुद्धिमान् विचार-शील पुरुष श्रवलोकन करके जान जायेंगे कि इन की कैसी विद्या श्रीर कैसा मत है। इस को जैन लोग भी मानते हैं।

#### यहां से ग्रागे जैनमत का वर्णन हैं -

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचकसार में निम्नालीखित बार्ते लिखी हैं:-बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) त्राकाश, (२) काल, (३) जीव. ( ४ ) पूद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और/जैनी लोग धर्म्मारितकाय अधर्मास्तिकाय श्राकाशास्तिकाय, पुरुगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय श्रीर काल इन छ: द्रव्यों को मानते हैं। इन में काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उन में से " धर्मान्तिकाय " जो गतिपरिशामीपन से परिशाम को पाप्त हुआ जीव और पुर्गुल इस की गति के समीप से स्तम्भन फरने का हेत् है। वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्याप्रक है। दूसरा "ऋषम्मीस्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गुल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा " आकाशास्तिकाय " उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि किया करनेवाले जीव तथा पुर्गलों को अवगाहन का हेनु और सर्वव्यापी है चौथा ''पुर्गलास्तिकाय'' यह है कि जो कारगारूप सूचम, नित्य, एकरस, वर्ण, गन्ध, स्पर्श कार्ध्य का लिक्क पूरने और गलने के खभाववाला होता है। पांचवां ''जीवास्तिकाय' जो चेतना लक्त्रण है ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्त्ता भोकता है । न्त्रीर छठा 'काल' यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकार्यों का परत्व न्त्रपरस्व नवीन प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वर्त्तमानरूप पर्यायों से युक्त हैं वह काल कहता है। ( समीक्तक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन नवीन माने हैं वे सुठे हैं क्योंकि त्राकारा, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुरारो कभी नहीं होसक्ते क्योंकि ये अनादि और कारणक्रम से अविनाशी हैं पुनः नया श्रीर पुरानापन कैसे घट सकता है)। श्रीर जैनियों का मानना मी ठीक नहीं क्योंकि धर्माअर्भ द्रव्य नहीं किन्तु

मुख है वे नोनों जीवासिकाय में आजाते हैं इसलिये आकाश, परमागु, जीव और काल मानते तो ठीक था) और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि प्रशिव्यादि पांच तस्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव प्रथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पद्मपात की बात है)।

सब को बोद और जैनी लोग समयकी कीर स्थादाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घटः" इस को प्रथम मंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्त्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा मंग " असन् घटः " घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असदाव से दूसरा मंग है । तीसरा मंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से प्रथक् हो गया । चौथा मंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपन् उस की दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है । पांचवां मंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्त व्य है और पटपन अवक्त व्य है । छठा मंग यह है कि जो घट नहीं है कहने योग्य भी नहीं और जो है यह है और कहने योग्य भी है । और सातवां मंग यह है कि जो कहने को इप्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार:—

स्याद्क्ति जीवोऽयं प्रथमो संगः ॥ १ ॥ स्यानास्ति जीवो वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्याद्वक्तव्यो जीवस्तृतीयो संगः ॥ ३ ॥ स्याद्क्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात् अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यानास्ति अवकंव्यो जीवः षष्टो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवकव्यो जीव इति सत्तमो भंगः ॥ ७ ॥

श्रशीत् है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में श्रभावरूप मंग प्रथम कहाता है। दूसरा मंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा क-थन भी होता है इस से यह दूसरा मंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा अंगा। जब जीव ग्रसिधारण करता है तब मसिश्च और जब शरीर से प्रथम होता है तब अमिस रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्कमंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंत्रम मंग कहते हैं। जीव म-त्यक्त प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चलुः मत्यक्त नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को ख़ःठा मंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अहरवपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्त्या २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होने और नास्ति अस्ति व्यवहार मो न होवे यह सातवां मंग कहाता है।

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव आरे पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाता है। (समीक्षक) (यह कथन एक अन्योऽन्या-भाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चिरतार्थ हो सकता है। इस सरल मकरण को खोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फँसाने के लिये होता है)। देसो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्त-मान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म्म के विचार से सब इन का सप्तमंगी और स्याद्वाद सहजता से समभा में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है) । (इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। योड़ा सा ही प्रवक् २ होने से मिन्नमाव मो हो जाता है।।

(अब इस के आगे केवल जैनमतिवष्य में लिखा जाता है:)-

चिद्चिर्द्धे परे तत्वे विवेकस्तद्विवेचनम् । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥ हेयं हि कुर्तरागादि तत् कार्य्यमचिवेकिनः । उपादेयं परं ज्योतिकपयोगैकलच्चम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चित्" और "अजित्" अर्थात् चेतन और जड़ दो ही एस्तल मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ शहख के बोस्बु है उस २ का शहस और जो२

स्थाग करने बोम्ब है उसर के त्याग करनेवाले की विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जनक का कर्ता कीर अग्रादि तथा ईश्वर के जगत किया है इस अविनेकी पर का त्याम और यो-व से सक्तित परमञ्जातिसका को बीव है उस का महस्य करना उत्तम है ॥ २ ॥ अ-र्थात जीव के विना दसरा चेतन तत्व ईश्वर को नहीं मानते कोई मी अनादि सिख ई-इसर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं । इस में राजा शिवप्रसाद जी "इतिहासितिम-रनाशक" अन्ध में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये प-र्वायक्ती शब्द हैं परन्त बोदों में वाममागी मद्यमांसाहारी बोद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्त जो महाबार और मौतम गमाधर हैं उन का नाम बौद्धों ने बुद्ध र-क्ला है और जैनियों ने गग्रधर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने श्रपने "इतिहासितिमरनाग्रक" प्रन्थ के तीसरे खरड में लिखा है कि "खामी शंकराचार्थ" से पहिले जिन को हए कल हजार वर्ष के लग भग गुज़रे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ या इस पर नोट:-''बौद्ध कहने से हमारा आराय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से राकर-स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते।(बिन किस से कैन निकला और नुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों वर्षायवाची एक्द है कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और मौतम को दोनों मानते हैं वनी दीपवंश हत्यादि पुराने नौद अन्धों में शाक्यमुनि गौतम बद्ध को अकसर महाबीर ही के नाम से लिखा है पस उस के समय में एक ही उन का मत रहा होगा हम ने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देश वा-लों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ।। ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :-

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः।
समन्तभद्रो भगवान्मारिज्ञिक्षोकिजिक्षनः॥१॥
षडिभिज्ञो दशवलोऽखयवादी विनायकः।
सुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता सुनिः शाक्यसुनिस्तु यः।
स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौदोदनिश्व सः।
गौतमक्षार्थयन्युश्व मायदिवीसुनश्च सः॥१३॥
स्वत्रक्षोश का०१।वर्ग१। स्रोक द से १० तकः॥

(श्रव देखों! बुद्ध जिन श्रोर बोद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं! वका 'श्रमर्रासह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल-गंश है! जो अविद्वान जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठ मात्र से बड़ीया करते हैं परन्तु जो जैनी में विद्वान हैं वे सब नानते हैं कि ''बुद्ध" और ''जिन" तथा ''बौद्ध" और ''जैन" पर्य्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो- बाला है वे जो अपने तीर्थकरों ही को केवजी मुक्तिशाक्ष और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, श्रहेन, केवली, तीर्थक्स, जिन, ये छः नास्ति-कों के देवताओं के नाम है) श्रादिदेव का खरूप चन्द्रमूरि ने ' श्राप्तनिश्चयालंकार '' अन्य में लिखा है)—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रेसोक्यपूजितः। यथास्थितार्थवादी च देवोऽईन् परमेश्वरः॥१॥

वैसे ही ''तौतातितों" ने भी लिखा है कि :-

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः।
दृष्टो न चैकदेशोऽस्तिः लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥२॥
न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञचोधकः।
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते॥३॥
न चान्यार्थप्रधानस्तिस्तद्स्तित्वं विधीयते।
न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्येरबोधितः॥४॥

जो रागादि दोशों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसालिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य

श्रनादि सर्वज्ञ परमास्मा का बोधक शुक्रद प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों ध्रमाख वहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति विनदा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्धन और पुन ग्रकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्ध्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थमधान अर्थात् बहुत्रीहि समास के तुल्य परोक्त पर्मात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो स कता पनः ईश्वर के उपदेशाओं से मने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ! ॥ ४ ॥ ( इस का पत्याख्यान अर्थात् खरडन ) जो अनादि ईश्वर न होता तो अर्धन्" देव के माता पिता चादि के शरीर का सांचा कीन बनाता)? विना संयोगकर्ता के यथायोग्य. सर्वाऽवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपगुक्त शरीर बन ही नहीं सकता श्रीर जिन पदार्थों से शारीर बना है उन के जड़ होने से खयं इसप्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं/ श्रीर(को रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात् दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता) क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से गुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य्य मुक्ति भी अनित्य होगी/जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वन्यापक श्त्रीर सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता)क्योंकि जीव का खरूप एकदेशी श्रीर परिभित गुण कर्म्म स्वभाववाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते।। १।। क्या तुम जो प्रत्यन्त प-दार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अपत्यक्त को नहीं जैसे कान से रूप और चन्न से राज्द का महरा नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तः करणा, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्त देखता है जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की वाति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास श्रीर विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दील पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही की देख जानके गुर्खों से अव्यवहित सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यन्त होती है वैसे इस स्रष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिक्न दे ख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरखेच्छा समय में भय, शंका, लजा उ त्पन होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की अमेर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्त होता है/।(अनुमान के होने में क्या संदेह तो सकता है)। २ ॥ और प्रत्यक्त तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का नोधक होता है इसलिय शब्द प्रमाश भी ईश्वर में है) जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीब जान सकता है तब

अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि (जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं) उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिवंधक नहीं।। १। जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य्य नहीं होता कैसे ही इस महत्कार्य्य का कर्ता के बिना होना सर्वया असंभव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मृद को भी संदेह नहीं हो सकता। जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से मुनेंगे पश्चात् उस का अनुवाद करना भी सरल है।। ४।।

इस से जैनों के प्रत्यक्तादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करनाश्रादि व्यवहार श्रनुचित है।। ( प्रश्न ):—

म्रंनादेरागमस्यार्थों न च सर्वज्ञ चादिमान्।
कृत्रिमेख त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥
म्रथ तक्रचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।
मकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोक्तयोः ॥ २ ॥
सर्वज्ञोक्तत्या वाक्यं सत्यं तेन तद्क्तिता ।
कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य बचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १ ॥ और जो परमे श्वर ही के बचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनदि शास की सिद्ध अनादि शास से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह बेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ६ ॥ (उत्तर) (हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म लमाव को अनादि मानते हैं अनदि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का समाव और कारण में कार्य का समाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरमणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता) ॥ १ । २ । ३ ॥ और तुम तिश्वकरीं

को परनेश्वर कारते हैं। यह कभी नहीं कर सकता क्योंकि विना भाता विता के उन का श्रीर ही नहीं होता तो वे तपरचर्या, ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनिद स्विष्टकर्ता परमालमा को माने विदेशों देखों! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव मुपुसि दशा में जाता है तब उस को कुछ भी मान नहीं रहता जब जीव दुःस को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसे पशिच्छन सामर्थ्य वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्वर मानना विना आन्ति-वृद्धियुक्त बैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता आ तुम कहो कि वे तीर्थकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ! किर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए है हत्यादि अनवस्था आवेगी ।

# (चास्तिक चौर नास्तिक का संवाद ॥)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नीतर यहां लिखते हैं जिस को बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मित के साथ माना और मुमर्बई में छपवाया है। ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता के कुछ होता
है वह कमें से। (आस्तिक ) जो सब कमें से होता है तो कमें किस से होता है!
जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कमें करता है
वे किन से हुए ? जो कहो कि अनदि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनदि का
छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि माग
भावनत् अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कमें निवृत्त हो जावेंगे। ( बदि ईश्वर
फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं मोगेना
जैसे चोर अभिन चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं मोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से
भोगते हैं वैसे ही परमेशवर के भुगाने से जीव पाप और पुषय के फलों को मोगते हैं।
अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कमें अन्य को मोगने पड़ेंगे। ( नास्तिक ) ईश्वर अकिय है वर्गीकि जो कर्म काता होता तो कर्म का फल भी मोगने पड़ता इस
लिये जैसे हम केवली मास मुक्तों को अकिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो। ( आसिक्क ) ईरकर अकिस बही किन्तु सिकय है जब बेतन है को कर्या नहीं श्रीह

जो कत्ती है तो वह किया से प्रथक कमी नहीं हो सकता जिसा तुम क्रुत्रिम, बनाबर के **ईश्वर तीर्थिकर को जीव से बने हुए मानते हो इसमकार के ध्रवर को कोई. भी वि** द्वान नहीं मान सकता क्योंकि जो निभित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय) क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता क्योंकि अनन्त काल से जीब है श्रीर श्रनन्त काल तक रहेगा इसलिवे इस श्रनादि स्वतःसिद्ध **ईश्वर** को मानना योग्य है। देखी ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पराय कर्जा. सुख दु:ख भोगता है थेसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर कियावान न होता तो इस जगत को कैसे बना सकता !(जो कर्मी को प्रागशाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अ-नित्य होता है जो मुक्ति में किया ही न मानते हो तं। वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं? जो कही होते हैं तो अन्तः किया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत ज़ड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते अभेर कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार ऋौर बन्धन में पड़ गये। ( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्त चेतन क्यों नहीं होतीं ? और ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शृद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था वयों हुई ? क्योंकि सब में ईश्वर एकसा ब्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये। ( त्रास्तिक ) व्याप्य श्रौर व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और न्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घट सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकारा व्यापक है श्रीर घट पटादि **त्राकारा नहीं, वैसे परमेश्वर** चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् श्रविद्वान् श्रीर धर्मात्मा श्रधर्मात्मा बरावर नहीं होते विद्यादि सद्गुण त्रीर सत्यभाषणादि कर्म मुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाऽधिक होने से बाह्मण, चत्रिय, वैश्य शूद्र, और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्षी की व्याख्या जैसी ''चतुर्थसमुल्लास" में लिख आये हैं वहां देख लो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? ( क्रास्तिक ) एश्वरी सिष्ट का ईश्वर कर्ता है जैवी सिष्ट का नहीं जो जीवों के कर्तस्य कर्म हैं अन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, श्रोपधि, श्र-नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को लेकर मनुष्य न पीसें, न कृटें, न रोटी आदि

**(4)** 

पदार्थ बनावें और न लावें तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामें। को कभी करेगा और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो सके इसलिय अदि सप्टि में जीत के शरीरों और सांचे को बनाना ईश्वराधान पश्चात उन से पुत्रादि की उत्पाति करना बीव का कर्त्तव्य काम है)। ( नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, विदानन्बज्ञानस्वरूप है तो जगत के प्रयंच और दृश्व में क्यों पड़ा ? श्रामन्द छोड़ दृश्व का शहरा ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया है। आस्तिक ) परमा-त्मा किसी प्रपंच और द:स्व में नहीं गिरता न अपने आनन्द की छोडता है क्योंकि प्रपंत्र और कुल में गिरना जो एकदंशी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं ा जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानखरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कीन बना सके अजिगत् बनाने का जीव में सामध्ये नहीं और जड़ में खयं बनने का भी सामध्ये नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत की बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुर्श्वे। से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है। ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप मुख की छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेडे में क्यों पडा ? (श्रास्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्धवरों के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गृगा क र्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत को बनाता धरता श्रीर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पडता क्योंकि बन्ध श्रीर मोल सापेलता से हैं जैसे मुक्ति की अपेता से बन्ध और बन्ध की अपेता से मुक्ति होती है जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता हैं ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पडता । इसलिये वह परमात्मा सदैव मु-क्त कहाता है। ( नास्तिक ) जीव कमों के फल ऐसे ही भीग सकते हैं जैसे मांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं। ( श्रास्तिक ) जैसे बिना राजा के डाकू लपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायन्यवस्थानुसार बलात्कार से पद्धड़ा कर यथीचित राजा दंड देता है इसीप्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायध्यवस्था से स्व २ कर्मी-नुसार यथाबीम्य दंड देता है वयोंकि कोई भी जीव अपने दृष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं

चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यावाधीरा होना चाहिये । ( नास्तिक ) अवत् में एक **ईरवर नहीं किन्तु जिसने मुक्क जीव हैं वे सब ईरवर हैं। ( ब्रास्तिक ) यह कथन स**-वैद्या न्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवस्य पढ़े क्यों कि वे स्वामाविक सदैय मुक्त नहीं जैसे तुम्हार चौबीस तीर्थकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवस्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो धि असे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। ( नास्तिक ) हें मृद ! जमन का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत खयं सिद्ध है । ( श्रास्तिक ) बह जै-नियों की कितनी बडी मूल है भला विना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य जगत् में होता दिखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हों! कपास मूत कपड़ा अझरखा दुपहा धो-ती पगडी आदि बनके कभी नहीं आते! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के विना यह विविध जगत् श्रीर नानाप्रकार की रचनाविशेष केसे बन सकती ? जो हठ धर्म से स्वयं सिद्ध जगत् को मानो तो खय सिद्ध उपरोक्त वस्नादिकों को कर्ता के विना प्रत्यक्त कर दिखलाँ श्री जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाग्रशून्य कथन को कौन बुद्धिमान् मान सकता है ? । ( नाम्तिक ) ईशवर शिखा है वा मोहित ! जो विरक्त है तो जगत के प्रयचं में क्यों पड़ा ! जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ कहीं हो सकेगा। (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो स र्वव्यापक है वह किस को छोड़े श्रीर किस को प्रहरा करे ईश्वर से उत्तम वा उस को अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं। ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता श्रीर जीवों के फलों का दाता मानागे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुःखी होजायगा । (भारितक) भला भनेकविध कर्मों का कर्ता श्रीर प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फँसता न प्रवंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामध्ये वाला प्रपंची श्रीर षु:सी क्योंकर होगा ? हां तुम श्रपने श्रीर श्रपने सीर्थकरों के समान परमेरवर को भी अपने अज्ञान से सममते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है और अ विकादि दोषों से कूटना चाही तो वेशदि सलाशासों का आअव लेको कर्ने अन में पढ़े पवे डोकरें साते को ?)॥

अब जैन लोग जगत् को जैसः मानते हैं वैसा इन के सूत्रों के अनुसार विस्ताते

श्रीर संतेषतः मूलार्च के किये पश्चात् सत्य भूठ की समीचा करके दिखलाते हैं:--

भूल सामिश्रकाइ श्रक्षन्ते च नूगइ संसार घोरकान्तरे । मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विवास वसनुप्रमहजीव रो । प्रकरकरत्नाकर भाग दूसरा २ वष्टीदानक ६० सूत्र २॥

यह रत्नसारभाग नामक अन्थ के सु<u>न्यक्त्वप्रकाश</u> प्रकरण में गौतम श्रीर महावीर का संवाद है ॥

इस का संदोष से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कमी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूद ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना श्रीर न कमी नाश होता । (समीक्तक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि श्रीर श्रनन्त कभी नहीं हो सकता। श्रीर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता ज-गत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न श्रीर विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे ति<del>षेकरों को सम्यगुवोध</del>् 'नहीं था जो उन को सम्यग्जान होता तो ऐसी श्रसम्भव बातें क्यें लिखते 🇷 जैसे तु-म्हारे गुरु हैं वसे तुम शिप्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो-सकता मला जो प्रत्यन्त संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उत्पत्ति और विनाश क्यों कर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों को भगोल लगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भन बार्ते क्योंकर मानते और कहते ): देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का श्ररीर हैं श्रीर जलकायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई मी नहीं मान सकता े श्रीर भी देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यग्जानी और परमेश्वर मा-नते हैं उन की मिध्या बातों के ये नमूने हैं)। "रत्नसारभाग" ( इस प्रन्थ को जैनलोग मानते हैं और यह ईसबी सन् १८७६ अप्रैल ता॰ २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचंद जती ने खपवा कर मसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इसम्बकार व्याख्या की है अर्थात समय का नाम मूच्मकाल है। और असंख्यात समयों को "आ विल" कहते हैं। एक कोड ससैठ लाख सत्तर सहस्र दो सो सोल्ड्ड व्यावतियों का एक "मु-हुनी" होता है वैसे तीस मुहुतों का एक "दिवस" वैसे पन्द्रह दिवसों का एक "पहा"

वैसे दो पन्नों का एक ''मास'' वैसे बारह महीनों का एक ''वर्ष'' होता है, बैसें सत्तर , लाख कोड़ खप्पन सहस्र कोड़ वर्षों का एक "पूर्व" होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक "पल्योपम" काल कहते हैं। असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुन्ना खोदकर उस को जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निर् म्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना ऋथीत् वर्त्तमान मनुप्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज़ार छानवें भाग मृद्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवें वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक वाल होता है ऐसे जुमुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ दुकड़े करने से २०१७१५२ अर्थात् बीस लाख सत्तानवें सहस्र एक सौ बावन दुकड़े होते हैं ऐसे टु-कड़ों से पूर्वीक कुआ को भरना उस में सौ वर्ष के अन्तर एक २ टुकड़ा निकालना जन सब ट्रकड़े निकल जार्वे और कुन्ना खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है श्रीर जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा उस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दबे उन दुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक दुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंस्थात पूर्व पहें तब एक २ पल्योपम काल होता है। नह पल्योपम काल कुत्रा के दृष्टान्त से जानना, जब दश कोड़ान् कोड़ पल्योपम काल बीतें तब एक "सागरोपम" काल होता है, जब दश कोड़ान कोड सागरोपम काल बीत जाय तब एक "उत्सर्पणी,, काल होता है, और जब एक उत्सर्पणी श्रीर एक अपसर्पणी काल बीत जाय तब एक ''कालचक,, होता है जब अनन्त कालचक बीत जावें तब एक "पुर्गलपरावृत्त,, होता है, अब अनन्त काल किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त ' अनी न्त काल'' कहाता है, बैसे अनन्त पुर्गुल परावृत्त काल जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि । मुनो भाई गांशतविद्यावाले लोगो ! जैनियों के प्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? श्रीर तुम इस को सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखे ! इन तीर्थ 🛶 करों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु और शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं) और भी इन का अन्धर सुनो रत्नसारभाग पृ०१३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त अन्य जो कि उन के तीर्थकर अर्थात् ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन के बचनों का

्सारसम्बह है ऐसा रझसारभाग ए० १४० में लिखा है कि प्रधिवीकाय के जीव मही पा-बारमादि प्रथिकी के भेद जानना, उन में रहनेवाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अं-गुल का असंस्वातवां समम्तना अर्थात् अतीव सूच्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्य्यन्त जीते हैं। (रहा पृ १४६) वनस्पति के एक शरीर में अनुस्त अवि होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख श्रीर श्रनन्तकायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहियें उन का त्रायुमान अन्तमुहूर्त्त होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इन का मृहूर्त समभाना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अभीत स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् प्रुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दश सहस्र को-शों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का श्रायुमान अधिक से श्रिधिक दश सहस्र वर्ष का होता है। अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थान् एक उन का शः रीर और एक मुख जो शंख कौड़ी और तृ आदि होते हैं उन का देहनान अधिक से त्र्रिभिक अङ्तालीस कारा का स्पृल शरीर होता है। श्रीर उन का आयुगान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने वड़ श्ररीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल नू जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी वड़ी जूं की देखे !!! ( रत्नसार भा० प्र० १५०) श्रीर देखी! इन का अन्धापुन्ध बीकृ, बगाई, कसारी श्रीर मक्ली एक योजन के शरीरवाले होते हैं इन का अयुमान अधिक से अधिक छ: मद्भीने का है। देखो भाई! चार २ कोश का बीक्रू अन्य किसी ने देखा न होगा जो त्राठ मील तक का शरीरवाला बीकू कीर मक्ली भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीकू श्रीर सक्ली उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देले होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीलू किसी जैनी को कार्टे तो उस का क्या होता होगा ! ज-लुक्त मच्छी भारि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक कोड़ कोश का शरीर होता है और एक क-रोड़ पूर्व वर्षों का इन का आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनिया के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोरा से नव कोरा-पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी

लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता 1 ( रससार मा० प्र० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्क्रष्ट एक सहस्र बोजन अर्थात् १००० २००० एक कोड़ कोड़ों का और अधुमान एक कोड़ पूर्व वर्षे का है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने खम में देखे होंगे। क्या यह महास्कृठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न हो सके!।

(अब मुनिये भूमि के परिमाण को)। (रत्नसार भा० पृ० १५२ ) इस तिरन्ने लोक में श्रमस्यात द्वीप श्रीर असंस्थात समुद्र हैं इन असंस्थात का प्रमाख अर्थात् जो अ-दाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथि-वी में ''जम्बुद्वीप,, प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन अ-शीत एक अस्य कोश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाख दो लाख योजन काश को है अर्थात् दो अरब कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों भीर जो ''धातकीखरड'' नाम द्वीप है उस का चार लाख योजन प्रश्नीत् चार अरन कोश का म मारा है और उस के पीछे "कालोदिधि,, समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् आठ श्चरव कोश का प्रमाण है उस के पीछे " पुष्करावर्त , द्वीप है उस का प्रमास सोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनि के जीव रहते हैं। (र-लसार भा० प्र० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरएडवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः होत्र हैं ॥ ( समीह्नक ) सुनी माई ! भुगोल विद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ? जो जैन भूल गये हों तो तुम उन को समकाओ और जो तुम भूले हो तो उन से समक लेओं श्रोड़ासा निचार कर देखी तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिप्यों म्योल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महाअसम्भव ग पोंड़ा क्यों मारते ! भला ऐसे श्रविद्वान् पुरुष जगत् को श्रकर्तृक और ईश्वर को न माने इस में क्या आश्चर्य है । इसलिये जिनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को ये लोग प्रामाशिक तीर्थंकरों के बनाये हुए सि-द्धान्त अथ मानते हैं उन में इसीमकार की अविद्यायुक्त बातें मरी पड़ी हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाव इन के विना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि र-खता होंगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा वह सन प्रपञ्च

₩.

जैनियों ने जगत को अनादि मानने के लिने खड़ा किया है परन्तु यह निरा भूठ है हों जगत का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाण आदि तत्वसक्ष अकर्तक है पे रन्तु उन में नियमपूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ मी नहीं क्योंकि जब एक परमासु द्रव्य किसी का नाम है और स्वमाव से प्रथक २ रूप और जड़ हैं वे अपने श्राप यथायोग्यु नहीं बन सकते इसलिये इन का बनानेवाला चेतन श्रवश्य है और वह बनानेबाला ज्ञानखरूप है। देखा ! पृथिबी सूर्यादि सन लोकों को वियम में रखना अ नन्त अमादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनाविशेष दीखता है वह स्थल जगत अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत को नित्य मानागे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु वहीं कार्यकारणरूप हो जायेगा जो ऐसा कहोंगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा. जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जग-त् का कर्ता अवश्य ही मानना है। ( परन ) जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते ही तो ईरवर का कर्त्ता कौन है ? ( उत्तर ) कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्ती और कारण के होने से ही कार्य होता है जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कर्ता हा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आउवें समुल्लास में सृष्टि की ज्याख्या में लिखी है देख लेना (इन जैन लोगों को स्थूल बात कर भी बनावत् ज्ञान नहीं तो परममूक्त सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है 🏋 इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुरा प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकर-ग्रारनाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिन का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उने के सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अ नन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेचा में यह बात घट सं-कती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्व्यकारण सामर्थ्य को श्रविमाग पर्य्यायों से श्रनन्त सामर्थ्य मानना केवल श्रविद्या की बात है जब एक परमासु इत्य की सीमा है तो उस में अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं! हेसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुरा और एक गुरा प्रदेश में अविभागरूप अनन्त: पुरु

र्थ्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अभिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मि-ध्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का नि-रचय ऐसा है:—

> चेतनासस्यो जीवः स्यादजीवस्तद्न्यकः। सत्कर्भपुर्गसाः पुरुषं पापं तस्य विपर्ययः॥

यह जिनदत्तम्रि का वचन है:---श्रीर यही प्रकरण्यत्नाकर भाग पहिले में नयच-कसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव श्रीर चेतनारहित श्रजीव श्रश्रीत जब है। सरकर्मरूप पुरुगल पुरुष और पापकर्मरूप पुरुगल पाप कहाते हैं 1 ( समीख्क ) जीव कीर जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुर्गल हैं वे पापपुरायपुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुरुष करने का स्वभाव चेतन में होता है देखी ! ये जितने बाह पदार्थ हैं वे सब पाप पुराय से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं वह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना मुठ है क्योंकि जो ऋरूप श्रीर श्रल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा। जैनी स्रोग जग-त. जीव, जीव के कर्म श्रीर बन्ध श्रनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के सिर्धकर भूख सके हैं क्योंकि संयुक्त जगत का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बन्ध भी श्रनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म श्रीर बन्ध का छूटना क्यों मा-नते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छट सकता । जो अनादि का भी नारा मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थी के नारा का प्रसंग होगा और जब अ-नादि को नित्य मानोगे तो कर्म श्री बन्ध भी नित्य होगा । श्रीर जब सब कर्मी के ना-श का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमें और बन्ध भी नित्य होगा श्रीर जब सब कर्मी के लूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मी का इटनारूप मुक्ति का निमित्त हुत्रा तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होते से कर्म भी कभी न झूटेंगे पुनः अब तुम ने अपनी मुक्ति और तिर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है.सो नहीं बन सकेगी ? ( भश्म ) जैसे धान्य का छिलका उतारने वा ऋग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसीप्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममर्गकूप संसार में नहीं आता 1 ( उत्तर ) जीव श्रीर कर्म का सम्बन्ध छिलके श्रीर बीज के समान नहीं है किन्तु

इब का समवाब सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्ज़-त्वराक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानीगे तो सब जीव वानायाक्त हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा जैसे अनावि-काल का कर्मबन्धन कटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी क्रटकर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्ति से भी कूटके वन्धन में पड़ेगा साधनों सेसिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो क मीं के विना ही वन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे वस्त्रों में मैल लगता श्रीर धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है बैसे मिध्यात्वादि हेतु श्रों से रागद्वेषादि के श्राश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्जान दर्शन चारित्र से निर्मल होता है भीर मल लगाने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्येंकि जैसे निमित्तों से मलिनता कुटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति पबाह रूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं। ( प्रश्न ) जीव निर्मल क्रमी नहीं था किन्तु मलसहित है। ( उत्तर ) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी क्रमी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी म-कार मुक्त में भी लगेगा । ( प्रश्न ) जीव पूर्वीपार्जित कर्म ही से शरीर धारख कर ले-. .ता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है। ( उत्तर ) जो केवल कर्म ही शरीरधारण में निमि-च हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उस को धा-रण कभी न करे किन्तु सदा श्रच्छे द जन्म धारण किया करे। जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चोर त्राप से आके बन्धीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने श्रीर उस के कर्मा-नुसार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानोः। ( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान कर्म स्वयं पाप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो बैसे मदपान करनेवालों को मद कम चढ़ता अनम्यासी को बहुत चढ़ता है वैसे नित्य बहुत पाप पुरुष करनेवालों को न्यून और कपी २ मोड़ा २ पाप पुरुष करनेवालों को अधिक पल होना चाहिये और छोटे कर्मवालों को अधिक फल होने।

( मश्न ) जिस का जैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फन हुआ करता है। (उत्तर) जो स्वमाव से है तो उस का कूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां जैसे शुद्ध वस में निमिक्तों से मल लगता है उस के लुड़ाने के निमिक्तों से लूट भी जाता है ऐसा भागना ठीक है। ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध श्रीर खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसीपकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है। ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मी के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज़ होने से स्वयं अपने कर्मफत को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विना ईश्वरस्थापित सृष्टि-कम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती। (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है। ( उत्तर) जा अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सर्कोंगे। (प्रश्न ) कर्म का बंध सादि है। (उत्तर ) जो सादि है तो कर्न का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मक्तों को भी लग जायगा और कर्म करती का समकाय श्रर्थात् नित्य संबन्ध होता है यह कभी नहीं खुरता, इसिनये जैसा र वें समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है। जीव चाहैं जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढावे तो भी उस में परिवितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के कमी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्श्य बहना उधित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो (जैनियां में आईत लोग देह परिमाण से जीव का भी परिमारा मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में श्रीर कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ! यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक मुद्दम पदार्थ है जो कि एक परमाण में भी रह सकता है परन्तु उस की शक्तियां शरीर में प्राण विजली श्रीर नाड़ी श्रादि के साथ संवुक्त हो रहती हैं उ-न से सब शरीर का वर्त्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा श्रीर बुरे संग से बुरा हो जाता है। अब जैन लोग धर्म इसप्रकार का मानते हैं:---

मूल-रे जीव भवदुहाई इकं चिय हरइ जिन्मयं धम्मं। इयरागं पर्म तो सुहक्ष्ये मृहमुसि स्रोसि॥ वर्करणस्ताकर भाग २० षष्टी शतक ६०। स्वाह २॥॥ त्ररे जीव ! एक ही जिनमत श्री बीतरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धा जन्म जरा मरणादि दुःलों का हरण कर्ता है इसीमकार सुदेव और सुगुरु भी जैनमतवाले को जानना इतर जो बीतराग अहमभदेव से लेके महावीर प्रश्नित बीतराम देवों से भिन्न अन्य हिंद इस अपने करवाणार्थ जो जीव पूजा करते हैं हे सब मनुष्य ठकाने करवे हैं । इस का यह भाषार्थ है कि जैनमत के सुदेव मुगुरु तथा सुधर्म को छो ह के अन्य कुदेव तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ (समीक्त ) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं !॥

मृत्त-ग्रिहं देवो 'सुगुरु' सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो । धुनुषुं क्यच्छामुं निरन्तरं वसह हिययम्मि ॥

प्रकर भार २। षष्टी १६०। सुः १॥

जो अरिहन देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान कियावान शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध क्षाय मलरिहत सम्यक्त विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़नेवाले माणियों का उद्धार करने वाला है। और अन्य हरिहसदि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उन को नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, स्तमा, सम्यक्तव, ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह जैनों का धर्म है ॥ ( समीस्तक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न स्तमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अन्धेर और चारित्र के बदले मूखे मरना कीन सी अच्छी बात है श्रीनमत के धर्म की मरासाः)—

मूल-जइन कुणिस तिव चरणं न पदिस न गुणोसि देसि नो दाणम् । ता इतियं न सिकसिजं देवो इक ग्रिरहन्तो ॥ ११) प्रकरणः भा०२। षष्टी सु०२॥

हे मनुष्य ! जो त् तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, क प्रकर-स्मिद का विकार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी जो त् देवता एक भरिहन्त ही हमारे आराधना के बोम्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में श्रद्धा रसना सर्वोत्तम कार भीर इद्धार का कारण है ॥ (समीचक ) क्यपि दया और खमा अच्छी

\*

वस्तु है तमापि पद्मपात में फंसने से दया श्रदया और हामा श्रह्ममा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वधा संभव नहीं हो स-कती क्योंकि दुष्टों को दरह देना भी दया में गरानीय है, जो एक दुष्ट को दरह न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःस पाप्त हो इसलिये वह दया अदया और समा असमा हो जाय, यह तो ठीक है कि सब पाणियों के दुःखनारा और मुख की पासि का उपाय करना दया कहाती है। केवल जल लान के पीना, सुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इसम कार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उस का अजपाना-दि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ! जो इन की सची दया होती तो ''विवेकसार'' के पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" ऋशीत् उन का गुणकीर्तन कभी न करना। दूसरा ''उन को नमस्कार" त्रशीत् बंदना भी कभी न करनी तीसरा "त्रालापन" अर्थात् अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा " संलपन " अर्थात् उन से वार२ न बोलना । पांचवां "उन को श्रक्त बसादि दान" श्रशीत् उन को लाने पीने की वस्तु भी न देनी । छःठा "गन्धपु-प्पादि दान., अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना । ये छः यतना श्रर्थात इन छः प्रकार के कम्मों को जैन लोग कभी न करें। (समीक्तक) श्रव बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन (जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि श्रीर द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है न्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना बिरोषं धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घरके समान हैं इसलिये उन-की सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उन को द्यावार कौन बुद्धिमान कह सक-ता है ! । विवेक ० पृष्ठ १०० में लिखा है कि मथुरा के ग्राजा के नमुचि नामक दीवा-न को जैनमितियों ने अपना विरोधी समभ कर मार डाला और आलोयसा ( प्राथिशत ) करके सुद्ध हो गये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ! जब अन्य मतवालां पर प्राप्त लेने पर्यन्त वैरवृद्धि रखते हैं तो इन को दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त दर्शनादि के लक्क्स आहित प्रवचन संबंह परमागमनसार में कथित है सम्यक् श्रद्धान, सन्बक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र

W

K

ये चार मोक्तमांने के सायन हैं इन की ज्यारुश बेग्यदेव ने की है जिस रूप से जीवादि इच्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिन्मतिपादित मन्यानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित जो श्रद्धा कर्यात् क्षिन नत में मीति है सो सन्यक् श्रद्धान श्रीर सन्यक् दर्शन है। रुचि जिनोक्ततत्त्त्वेषु सम्यक्श्रद्धानसुरुपते।

जिनोक तस्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये श्रश्वीत् श्रन्यत्र कहीं नहीं ॥ यथावास्थिततत्त्वानां संचेपाद्धिस्तरेखवा । यो वोषस्तमञ्जाहः सम्यग्ज्ञानं मनीविकाः ॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उन का संदोग वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्थग्ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ॥

> सूर्वधाऽनवणयोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते । कीर्तितं तद्दिसादि व्रतभेदेन पञ्चया ॥ स्राहिसासुनुतास्तेयव्रह्मचर्यापरिव्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का तत है। एक ( अहिंसा ) किसी प्राध्यात्र को न मारना । दू-सरा ( मून्ता ) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना चौथा (असच्ये ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां ( अपरिश्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना (अपरिश्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना (अपरिश्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना की निन्द्रनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्द्रा करने आदि देशके सब अवकी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करने आदि देशके सब अर्थ संस्था में त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा है कि जिन के अन्य देखने से ही पूर्व विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना/ और अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व तिस्त्र आये वैसी वातों के कईनेवाले अपने तीर्थकरों की स्तुति करना केवल हठ की बाते हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पड़ सके, न दान देखे का साम-ध्र्य हो सो भी कैनमत सखा है क्या इतना कहने ही से वह उनमा हो जाव ! और अन्य मतवाले केष्ठ थी अश्रेष्ठ हो जावें ! धेरे कथन करने वाले मनुष्यों को आन्त और बालबुद्धि न कहा जाव तो क्या कहें ! इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य वालबुद्धि न कहा जाव तो क्या कहें ! इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य वालबुद्धि न कहा जाव तो क्या करें ! इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य

×

1

स्माधी ये पूर्वा विद्वान नहीं वर्गों के जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी मुठी बातों में कोई न फँसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता। देखे। ! यह तो सिद्ध होता है कि के निर्मों का मत हुवाने बाता और वेदमत सब का उद्धार करने हारा ही हराविदेव मुनेष श्रीर इन के सहवमदेवादि सक कुदेव हूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा। और भी इन के श्राचार्थ्य और मानने वालों की भूल देख लो:—

मृत जिगावर त्राणा भंगं उमग्गं उस्सुत्तंते सदेसगाउ। त्राणा भंगे पावंता जिगामय दुकरं धम्मम् ॥

ः प्रकर०भाग० २। षट्ठीश० ६। सु० ११॥

उन्मार्ग उत्मुत्र के लेश दिग्वाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थकरों की श्राज्ञा का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तवादि धर्म महरण क-रना बड़ा कठिन है इसलिये जिसप्रकार जिन आज्ञा का मह न हो वैसा करना चाहिये। (समीच्चक ) जो अपने ही मुख से अपनी मशंसा और अपने ही धर्म की बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसीपकार की इन की बातें हैं॥

मृत्व-बहुगुषविज्ञा नित्वया जस्तुत्तभासी तहा विमुत्तन्वो ।

(5) जहवरमाबिजुतो विहुबिग्धकरो विसहरो लेए ॥

प्रकर० भा० २। षष्ठी० स्० १८॥

जैसे विषधर सर्प में मिए त्यागने योग्य है वैसे (जो जैनमत में नहीं वह चाहे कित-ना बड़ा धार्मिक परिडत हो उस को त्याग देना ही जैनियों को उचित है है। (समीक्त ) विसिवे! कितनी भूल की बात है जो इन के चेले और श्राचार्थ्य बिद्वान होते तो बिद्वा-नों से श्रेम करते जब इन के तीर्थकरसिंदित अविद्वान हैं तो बिद्वानों का मान्य क्यों करें! क्या सुवर्श को मल या घूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जै-नियों के वैसे दूसरे कौन पत्तपाती हठी दुरामही विद्याहीन होंगे!।

मूल-ग्रह सर्येषा विषया मीधिम्म ग्रपब्बे सूंती विपायरया। न चलित सुद्धयमा धन्ना किविपावपब्बेसु॥ प्रकर॰ भा॰ २। बच्डी॰ सु॰ २६॥ ×

बानकंती कुलिंगी अर्थात् जैनमस्तिनेश्वी उस का दर्शन भी जैनी खेग करें।।
(समीक्षक ) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को मुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मूर्ख जनों को फँसाओ ।।

सूल-नामं पितस्संख्र मुहं जेर्बोनिदिठाइ मिच्छंपन्वाइ। जेसि ख्रणसंगा उधम्मीतिविहीई पार्वमई॥ प्रकृष्ट भारु २। ब्रष्टी० ६ सू० २०॥

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ (समीक्तक) इस से यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा. ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डुबाने वाला जैनमार्ग है(जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला महानिन्दक और अधर्मा न होगा। क्या एक ओर से सब की निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बात नहीं हैं) विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हाँ उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मुल-हाहा गुरुं श्रुश्च करुकं सामीनह श्राच्छंकस्स पुरुकरिमो । कह जिसा वयस कह मृगुर्क सावया कहरूप श्रकरुकं ॥ पक भार २। षष्ठी र सुरु ३५॥ \*

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के मुगुरु और जैनधर्म कहां और उन से निरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे मुगुरु मुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ।। ( समीक्षक ) यह बात बेर बेंचनेहारी कूंजडी के समान हैं जैसे
वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती
है। इसीप्रकार जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों की सेवा में
बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं।।

सूल-सच्चो इसं भरणं कुगुरु सर्वता इदेई मरकाई। तोबरिसच्चं गहियुं मा कुगुरुसेवसं भदम्॥ प्रकृष्ण भाग्या सुरुष्ण १७॥० जैसे प्रथम लिल आये कि सर्प में मिल का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में अष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प्य से भी बुरे हैं उन का दर्शन. सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प्य के सक्त से एक बार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के सक्त से अनेक बार जन्म मरण में गिरना प्रवृता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्तक) दे-(विये जैनियों के समान, कठोर, आन्त, हेबी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मतबाले कोई भी महोंगे)इन्हों ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दौर्माण्य की है क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसिलये जैनिकों को उचित है कि अपनी विद्यानिरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य वातें का अहण करें तो उन के लिये बड़े कह्माख की बात है ॥

मूल-कि भिषामो कि करिमो तासहयासास धिठदुठासं । जे देंसि जस लिंगं लिवंति नरयस्मि मुद्रजसं ॥ प्रक. भाः । षष्ठी । सूरु ४०॥ ।

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उस का उपकार करो तो उलटा उस का नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को जाय तो बहु उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना बाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचार तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उन का कोई किसीप्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःशा पास हो ? वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल-जहजहतुद्दर घम्मो जहजह दुठाखहोय <u>भारतदु</u> । समहिठिजियास तह तह उल्लसईस मर्स ॥ प्रक० भा० २। षट्ठी० सू० ४२॥ • केले अ वर्शनमहा निरुचन, यान्छता, उसका, तथा कुसीलियादिक और कान्य दर्शनी, विदयडी, परिवाजक तथा विमादिक दुए लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा-दिक होने नेसे २ सम्यगृद्दछी जीवों का सम्यक्त विशेष प्रकाशित होने यह बड़ा आन्ध्राम्य है।। (समीलक) अब देखें। क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुद्धि युक्त दूसरा कोई होगा ! हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों। में देखा हो उत्तवी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में पापाचार क्यों न ही !।।

## मृल संगो विजास श्राहिं ते सिंधम्माई जेपकुब्बन्ति । सुतृष चोरसंगं करन्ति ते चोतियं पावा ॥ प्रकः भाः २ ! षष्ठीः सूः ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूट जन चोर के संग से नासिका-छेदादि दर्गड से भय नहीं करते वैसे जैन मत से श्वित्र चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकस्यास से भय नहीं करते ।। (समील्क) जो जैसा मनुष्य होता है वह पायः अपने ही सहरा दूसरों को समम्मता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ! जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से अष्ट मुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अतिईष्यी द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषी हैं ऐसा अन्य कोई नहीं ।।

## मूल जच्छेपसुमहिसंलरका पट्टेंशोमन्ति पायन वमीए। पूजीन्तिंगि सद्दांहा ही लावी परीयस्स ॥ १क॰ भा॰ २। षष्टी॰ सू॰ ७६॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्याती अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्बक्त अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुरायात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ( समित्तक ) जैसे अन्य के स्थानों में चामुरहा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनीमी अर्थात् हुर्गानीमी तिथि अर्थि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चसरा आदि तत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ? यहां वाममार्गियों की लीला का खरहन तो ठीक है परन्तु जो शासन देशी और मरुत देशी

श्रादि को मानते हैं उन का भी खरडन करते तो अच्छा था जो कहैं कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा ककरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राच्यसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं है और अपने यञ्चलाण आदि कतों को अतिश्रेष्ठ और नक्सी आदि को दुष्ट कहना मुद्रता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हां जो सत्यभाषणादि वत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है।

## मल-चेसायवंदियाणय माहणाडुं वार्याजर कांसिरकाणम् । भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दृरेणं ॥ पक्षः भाः २। षष्ठी । मूत्र ८२॥

इस का मुख्य अमेजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों. आक्षण, यहा, गणेशादिक मिथ्यादृष्टी देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के माननेवाले हैं वे सब बुबाने और इबनेवाले हैं क्योंकि उन्हों के पास वे सब वस्तुयें मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ (समीक्तक) अन्य माणियों के देवताओं को अन्य कहना और अपने देवताओं को सक्त कहना केवल पक्तात की बात है और अन्य वाममाणियों की देवी आदि का निवेध करते हैं परन्तु जो आदि विनक्तत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने राजि में भोजन करने के कारण एक पृष्ठ के अधेखा मारा उस की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ! रजसागर भाग १ पृ० ६ भ में देखो क्या लिखा है महत देवी पिथकों को पत्थर की मृति होकर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ! ॥

मूल-किंसोपि जगागि जामो जागो जगागी है कि म्राविद्धि।
जहिमच्छरम्रो जामो गुगे स्तमच्छरं वहह्॥
पक्षा भार्य। पद्यार स्ट पर्श।

जो जैनमत विरोधी मिध्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बने क्यों ! अर्थात् शीवृष्टी नष्ट हो बाते तो अच्छा होता ॥ (समीक्षक) देखो ! इन के बीतरागमापित दया धर्म दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इन का दया धर्म कथनमात्र हैं और जो है सो चुद्र जीवों और पशुत्रों के लिये हैं जैनिमिक मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेश मुच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । जे पुराश्चमग्गजाया मग्गे गच्छति तं चुप्पं ॥ प्रकृष्ट भाव २ । षट्ठीव सुव् ८३॥

इस का कुल्ल प्रकाबन वह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ श्राश्चर्य नहीं परन्तु जैनिभन्न कुल में जन्मे हुए मिध्याती अन्यमागी मुक्ति को प्राप्त हो इस में बड़ा श्राश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैनमतवाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं॥ (समीक्तिक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ! सब ही मुक्ति में जाते हैं! और अन्य कोई नहीं ! क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है! विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कीन मान सकता है!

मूल-तिच्छरागं पूजासंमत्तगुगागकारिणी भणिया। सावियमिच्छत्तयरी जिल समये देसिया पूजा॥ प्रक्र० भाग २। षष्ठी० मू० ६०॥

एक जिनमूर्तियों की पूजा सार भीर इस से भिन्नमार्गियों की मूर्जिपूजा असार है जो जिनमार्ग की आजा मालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह सद्धज्ञानी नहीं ।। (समीन्तक) वाह जी ! क्या कहना ! ! क्या तुम्हारी मूर्ति पाषाणादि
जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ! जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो और अन्यों को अतत्वज्ञानी बनते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं है ॥

भूल-जिया आया पृथम्मो आया रहि आया फुडं ऋह्मुसि। इयमुखि जया युत्तराजिया आयाए कुगाहु धम्मं॥ प्रकःभाग २। बष्ठी० सू० ६२॥ को जिन देव की आका देवा क्यादिक्य की है उस से काम सब आका मवर्ष हैं॥ (समीक्षक) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैनमत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ! क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ! हां जो बैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्ना चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की ! होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के मन्य बचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो अपतें के बड़े थाई ही बैन लोग बन रहे हैं !!

मूल-वन्नेमिनारया उचिजिसिन्दुरकाइ सम्भरंतासम्। भन्यास जसह हरिहररिदि समिदी विजडोसं॥ प्रकल्माग २ । वर्ष्ठी १ स्र० ६५ ॥

इस का मुस्य सार्त्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खंडे हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा मंग करते से मनुष्य मरणतक दुःस पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञामंग से क्यों व अन्म मरण- हुःस पावेगा ? ॥ (समीत्तक) देखिये ! जैनियों के आचार्य्य आदि की मानसी दृति अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अन तो इन के भीतर की भी खुल गई हिरहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी सुद्रे और डरपुकने हैं क्या भूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ? जो ईप्यांद्रेषी हो तो जैनियों से क्दके दूसरा कोई भी म होगा ॥

मूल-जो देइशुद्धभमं सो परमण्या जयम्मि नहु अने । , किं कण्पदुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ प्रकः भाः २। षष्ठीः सः १०१॥

वे मूर्क लोग हैं जो जैनवर्ग से विरुद्ध हैं चौर जो जिनेन्द्रभावित वर्मोपदेश साधु वा गृहस्थ अथवा अवकर्ता हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हैं उन के तुल्य कोई भी नहीं॥ (समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी बार्ते क्यों मान वैठते । वैसे वेर्षा विका अपने के दूसरी की स्तुति वहीं करती वैसे ही जह जात भी

मूल-जे समुणि त्रगुव दोवांते कह प्रवृहासहुन्तिमक्तवा।

• महुते विहुम कव्यांता विसंत्रमि श्रास'तुल्लक्तं॥

शक्र मा॰ २। षष्ठी० सू॰ १०२॥

जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के अपदेहाओं का त्वाम करना जैनियों को अधिक वहीं है। (समीक्षक) यह जैनियों का हठ पक्षपत और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की कोई! सी बात छोड़ के अन्य सम स्थक्तव्य हैं जिस की कुछ बोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तक्रव्य और उपदे- हाओं को देले मुने विचारे तो उसीसमय निःसंदेह छोड़ बेगा ।।

मृल-वयसे विसुगुरुजिसवल्लहस्सके सिन उल्लस इसम्मं।
श्रहकहित्स मसितेयं उलुश्रीसहरह अन्यत्तं॥
प्रक्रा भार २। षष्ठी ० सूर् १०८॥

जो जिनवनन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अ-पूज्य हैं जैनगुरुकों को मानना अर्थात् अन्यमार्थियों को न मानना ॥ (समीलक ) म-लाजो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चेले करके न बांधते तो उन के जाल में से छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते मला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुक, मिध्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो नुम दूसरे को दुःखदाबक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार वातं बहुतसी गरी हैं॥

सूल-तिहुसुब जगं मरतं दृह्यं निम्नन्तिजेन भ्रप्पासं। विरमंतिन पाना अद्विदी भिठत्तगं तासम्॥ प्रकृ भा० २। षष्ठी० सृ० १०६॥

जो सत्युगर्यान्त दुःस हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न को क्योंकि ये कर्म नरक के के आयेकाले हैं ॥ ( समीहक ) अब कोई जैनिकों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ! इन क्यों को क्यों नहीं छोड़ देते ! और जो छोड़ देशों तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीओंगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विका सरसंग के बिना जो सन में साथा सो उप दिया।

# मूल-तह्या हमास ग्रहमा कारण रहिया ग्रनास गृह्येस । जेजंपन्ति उशुन्तं तेसिदिदिकूपिम्म् ॥

प्रक॰ भा॰ २। षष्टी॰ सू॰ १२१॥ 🕮 🗧

जो जैनामन से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई म-योजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याम करदें ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुष से लेके आज तक जितने हो गये और होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिमदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तिनक भी लजा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

## मृल-जम्बीर जिणस्मजिख्रो मिरई उस्सुनले सदेसण्यो ।

## श्र सागर कोड़ा कोड़िंहिं मुझ श्रह भी भवर्षे ॥ प्रक. भार २। षष्टी र सर १२२॥ ८८

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ानकोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है।। ( स-मीक्तक ) वाह रे ! वाह ! ! विद्या के सञ्ज्ञो तुम ने यही विचारा होगा कि हमारे भि ध्या वचनों का कोई खरड़न न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो असम्भव है अब कहां तक तुम को समभावें तुमने तो मूठ निन्दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध हो कर अपना अयोजन सिद्ध करना मोहनमाग के समान समभ लिया है।।

मृत-दृरे करणं दूरिम साहुलं तह्युभावणां दृरे। जिल्लाचम्म सददाणं पितिर कंदुरकाइनिठ्वइ॥ मक्त भा०२। पष्टी० सू० १२७॥ बिस मनुष्य से बैसपर्य का कुछ मी अनुहान न हो सके तो भी जो जैसपर्य सं बा है अन्य कोई नहीं इतनी अद्धामात्र ही ते दुःख ते तर बाता है ॥ ( समीक्षक ) मला इस से अधिक भूजों को अपने मतजाल में फँसाने की कौनसी बात होगी ! क्यों-कि कुछ कमें करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूंदू मत कौनसा होगा !॥

भूस —कह्या होही दिवसो जह्या सुगुरुष पायमूलिमा। उत्सुत्तं सविसंखवर हिलेखोनिसुखे सुजिबधमां॥ मकः भार २ वष्ठीः सृः १२८॥/

जो अनुन्य-हं सो जिनागम अर्थात जैनों के राखों को मुन्ना उत्सूत्र अर्थात् अन्य मत के अन्यों को कभी व मुन्ना इतनी इच्छा करे यह इतनी इच्छाभात्र ही से दुःख-र्लामर से सर जाता है।। (समीचक) यह भी वात मोले मनुष्यों को फँसाने के लिबे है नयोंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजम्म के भी संवित-पानों के दुःखसभी फल भोगे विना नहीं छूट सकता। जो ऐसी र भूट अ-र्थात् विचाविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविचारूप अन्यों को वेदादि शास देख मुन सत्याध्यस्य वायकर इस के बोकल अन्यों को छोड़ देले परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बाँधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धिमों का छूटना तो अतिकठिन है।।

धूस — जझजेबं हिंभिषयं मुयववहारं विसोहियंतस्स ।
. जाधह विमुद्ध बोही जिस्त्रशासा राह गलाच्छो ॥
नकः भाः २ । वच्छीः सूरु १२८ ॥ /: )

को सिनाचारों ने कहे सूत्र निरुक्ति कृति आप्नान्सों मानते हैं ने ही कुम व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर मुखों को मास होते हैं आन्त्रवाह के प्रत्य देखने से नहीं ॥ (समीक्षक) क्या आत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहीं हैं जो मुखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र हैं तो बहुत से मनुष्य आकाल वा जिन को अभावि वहीं मिसते भूखे मरते हैं ने शुद्ध होकर तुम कहीं को मास होने चाहिनें सो न ने शुद्ध होनें और न तुम किन्तु विचादि के प्रक्रोण से रोगी होकर मुख के बदले कु ल को मास होते हैं धर्म तो न्यायाचरण ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणादि है भीर असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और एवं से मीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभ चरित्र कहरता है केवमतर्थों का भूका प्यासा रहना आदि वर्तन वहीं हुन स्वादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक भूठ को मास होकर दुःस्सामर में दूबते हैं।

मूल--जइजायसि जिपनाहो सोयांया ,राविपरकंएंग्रुखो ।

. तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोच चायारं ॥ प्रकर्मार २ वर्ष्टार सूरु १४८॥

जो उत्तम प्रारब्धवान मनुष्य होते हैं वे ही जिन्धर्म का प्रहरा कारते हैं अर्थात जो जिन्धर्म का प्रहरू नहीं करते उन का पारव्य नष्ट है ॥ ( समीक्षक ) क्या वह नास भूस की और मुठ नहीं है ? क्या अन्यमत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैनमत में नष्ट पारव्यी कोई भी नहीं है ? श्रीर जो यह कहा कि सधर्मी श्रर्थात् जैनधर्मवाले श्रापस में केरा न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक वर्तें इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अयुक्त है क्योंकि स-ज्जनपरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दृष्टों को शिक्षा देकर मुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि जाहाए। विदयही, परिवाजका चार्व अर्थात संन्यासी और तापसादि अर्था-त् बैरागी भादि सन जैनमत के रात्र हैं। श्रव देखिये कि सन को रात्रुभाव से देखते श्रीर निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया श्रीर ज्ञामारूप धर्म कहां रहा क्यें कि जब दू-सरे पर द्वेष रखना दवा क्तमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिसारूप दोष् नहीं जैसे द्वेषमृत्तियां जैनिलोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तिथिकरों को रागी देषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेसलों को सन्नि पातज्वर से फॅसे हुए मार्ने और उन का धर्म नरक और विष के समान समर्के तो जै-नियों को कितना बुरा लगेगा ! इसलिये जैनी लोगं निन्दा और परमतद्वेशस्य नरक में डूबकर महाकेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

सूल-एगो अंगरु एमो विसाव गोचे इत्राबि विवहाबि।

तच्छयंजं जिसद्द्वं प्रस्परमां म विक्रान्ति ॥ १क० भा० २। षष्टी० सृ० १५०॥ **(** 

सर आवरों का देवगुरुवर्ग एक है चैतावन्दन अर्थात विमानकिविन्य वृतिदेवलं कीर विवाद की विद्या कीर कृषि की पूजा करका चर्च है।। (स्मी त्वत) <u>क्षत्र वेति।</u> विद्यास कृषिपूजा का अनदा चता है वह सब जैनियों के घर से कीर पासएडी का जूल जी के विकास है। श्राह्म विनक्तर पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण:-

नवकारेख विवाहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाई इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्द्गगो ॥ ४ ॥ यद्यरखार्ग तु विहि पुच्छक् ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा नवकार जपे पिछे मैं श्रावक हूं नमरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अगुत्रतादि हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ बीथे द्वारे चार वर्ग में श्रयमामी मोक्त है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उस का सब अतीचार निर्मल करने से छः श्रावश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो माग कहेंगे ॥४॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थान् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहें गे ॥ ५ ॥ इःठा प्रत्याच्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहूंगा इत्वादि ॥ ६॥ और इसी प्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संध्या के भी-जन समय में जिनविन्व अर्थात् र्तार्थकरों की मृत्ति पृजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बलेड़े हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनचाने झौर सुधारने से मुक्ति हो जाती है मन्दिर में इसप्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे "नमो जिनेन्द्रेभ्यः" इत्यादि मन्त्रीं से स्नानादि कराना । श्रीर " जलचन्दनपुष्प-घृपदीपनै:" इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें। रत्नसार भाग के १२ वें प्रष्ठ में श्रृंचिंपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । (समी-त्तक ) वे बातें सब कपोलकाल्पत हैं क्यों के बहुत से जैन पुंतास्यों को संजादि रे।की हैं। रत्नसार ० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से राग पीड़ा और महादोष कूट जाने हैं एक(किसी ने ५ कोड़ी का फूल चनाया उस ने १० देश का राज पाया उस का पाया र्रिकुमारपाल हुआ था)इस्यादि सब बार्ते भृंटी श्रीर मृर्खी को लुभाने **प**र्व हैं क्वेंग्लिक समेक जैमी लोग क्या करते २ रोगी रहते हैं और एक अपि का भी राज्य वासीयादि मृतिपूजा से नहीं मिसला । और जो पांच कीड़ी का फूल क्याने से स<sup>34</sup> मिले को पांचर कीड़ी के फूल चढ़ाके सब मुगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ! और राजदंड क्यों भोगते

हैं ? और (जो यूर्जियूना करके सबसागर से तर जाते हो तो जान सम्बर्धिंग और पारिक क्यों करते हो)! रबसागर भाग प्रष्ठ १२ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में असूत और उस के स्मरण से मनवांछित फल पाता है। (समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इस से बह इन की केवल मूर्खों के बहकाने की बात है दूसरे इस से यह इस में कुछ भी तत्त्व नहीं इन की यूजा करने का श्लोक रबसार भाट प्रष्ठ ५२ में:—

#### जलचन्द्रम्पनैरथ दीपाचतकैनैवेचवस्तैः। उपचारवरैजिनेसान् रुचिरैरण यजामहे ॥

्हम जल, चन्दन, चानल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेच, वस्त्र श्रीर श्रातिश्रेष्ठ उपचारी से जिनेन्द्र त्रर्थात् तीर्थकरों की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मुर्चिपूजा जैनियाँ से चली है। ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमान्दर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारनेवाला है। ( विवे ६ सार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूर्चिपूका से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण अति हैं जो जल बन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छट स्वर्ग को जाय । (विवेकसार प्रष्ठ ४४) जिनमन्दिर में भरवभदेबादि की मृतियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्त की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिनमृत्तियों की पूजा करे तो सन जगत के केश लूट जायें। (समीक्षक) अन देखों! इन की अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इसप्रकार से पापादि बुरे कर्म कूट जायें, मोह न ग्रावें, भवसागर से पार उतर जायें. सऱ्गुरा श्रा जाये, नरक को छोड़ लगे में जायें धर्म, अर्थ, काम, मोक्त को प्राप्त हार्वे और सब क्लेश हूट जायें तो सब जैनी लोग मुखी और सब पदार्थी की सिद्धि को प्राप्त-क्कों नहीं होते ! । इसी विवेक्तसार के ३ प्रष्ठ में लिखा है कि जिन्हों ने जिनशृति का स्थापन किया है उन्हों ने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । ( वि-बेकसार प्रष्ठ २२५ ) शिद, विष्णु आदि की मूर्चियों की पूजा करनी बहुत बुरी है श्रशीत नरक का साधन है। ( समीक्षक ) मला जब शिवादि की मृचियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मृतियां क्या वेसी नहीं ? वो कहें कि इसारी वृतियां त्यामी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये मुरी हैं तो इन से कहना चाहिये कि तुन्हारी मूर्चियां तो लाखों रूपमें के मंदिर में

रहती हैं और चल्दन के सादि बढ़ता है पुनः त्यामी कैसी ? और शिवादि, की मूर्चियां तो बिना ख़ाबा के भी रहती हैं वे त्यामी क्यों नहीं ! और जो ग्रान्त कही तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त है सब मतों की मूर्चियूजा व्यर्थ है। ( शक्ष ) हमारी मूर्चियां का आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं। ( उत्तर ) सब के सामने केसी मूर्चियों का रहना और रहना पशुवत लीला है। ( पश्म ) जैसे की का वित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्चियों को देखने से गुम गुण पास होते हैं। ( उत्तर ) जो पापाणादि मूर्चियों के देखने से गुम ब-रिणाम मानते हो तो उस के जड़त्वादि गुस्त भी तुम्हारे में आजार्यें । जब जड़ बुद्धि होगे तो सर्वथा नष्ट हो आओगे दूसरे जो उचम विद्वान हैं उन के संग सेवा से कृटने से मूर्वता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुख्तास में लिखे हैं वे सब पाषा-णादि मूर्तियूजा करनेवालों को लगते हैं। इसलिये जैसा जैनियों ने मूर्तियूजा में मूर्या कोलाहल चलाया है वैसे इन के मन्त्रों में भी बहुत सी असंभव बाते लिखी हैं यह इन का मंत्र है। रत्वसार भाग पृष्ठ १ में:—

नमी सरिहन्तायं नमी सिदायं नमी स्रायरियायं नमी उवज्ञायायं नमी लोए स्वयसाह्यं एसी पत्र्य नमुकारी सन्य पायप्यवासको मङ्गलायरसं च सन्वे सिपदमं हवह मङ्गलम्॥१॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिल्ला है और सब जैनियों का यह गुरुमंत्र है । इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य प्रष्ठ ३ :---

नसुकार तजपढे ॥ ६ जडकव्वं । मन्ताखमन्तो परमो इसुत्ति घेपाखघेपं परमं इसुत्ति तत्ताखततां परमं पवितां संसारसत्ताखदुहाहयाखम् ॥ १०॥ ताख श्रमन्तु नो श्वत्थि । जीवाखं भव सायरे । बुह्हं ताखं हमं सुत्तुं । न सुकारंसुपोययम् ॥ ११ ॥ कव्वं । श्रवेगजसंतरसं विवासं । दुहाबंसारीरिश्रमाणुसाख्साखं कत्तीय भव्वास्तिविज्ञनासी न जावपत्ती नवकारमन्ती ॥ १२॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तब्बों में परमतत्त्व है. दु:खों से पीडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समृद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के स-मान है जो इस को छोड़ देते हैं वे मवसागर में डूबते हैं श्रीर जो इस का महरा क-रते हैं वे दु:स्वों से तर जाते हैं जीवों को दु:खों से प्रथक रखनेवाला, सब पापों का नाराक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीरसम्बन्धी दुःख भव्य नीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जब-तक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह ऋर्थभूत्र में कहा है और जो श्रानि प्रमुख अष्टमहाभयों में सहाय एक नक्कार मंत्र को छोड कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मिए प्रहुश करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमीघ रास्त्र के महरा करने में आबे वसे श्रुनत केवली का महरा करे और सब द्वा-दशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का ऋथ यह है। ( नमो ऋरिहन्ताएं ) सब तीर्वकरों को नमस्कार (नमोसिद्धार्ण ) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार। (नमो श्राय-रिवाणं) जैनमत के सत्र श्राचार्यों को नमस्कार।(नमोउवज्ञावाणं ) जैनमत के सब उपा ध्यायों को नमस्कार।( नमो लोय सब्ब साहूगां) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक अन्थों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है।(तत्त्वविवे<u>क पृष्ठ१६२) जो मनुष्य लक्डी पत्थर को देवबृद्धि कर प्रजता है वह श्र</u>च्छे फलों को माप्त होता है। (समीक्तक) जो ऐसा हो तो सब कोई दरीन करके मुखरूप फलों को पास क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग प्रष्ट १०) पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं करूपभाष्य प्रष्ठ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरों का जीसींद्वार किया इ-त्यादि मूर्तिपूजाबिषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समका जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है। अब इन जैनियों के साधुत्रों की लीला देशिये ( विवेकसार प्रष्ठ २२=) एक जैनमत का साधू कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यागी होकर स्वर्ग लोक को गया। ( विवेकसार प्रष्ठ १० ) अर्शकमुनि चारित्र से चूक कर कई वर्ष पर्ध्य-न्त दत्त सेठ के घर में विषयभीग करके पश्चात देवलोफ की गया श्रीक्रप्ण के पुत्र

N

दरंगा मुनि की स्थालिया उठा ले गया पश्चात् देक्ता हुन्या । ( विवेकसार प्रेष्ट रिप्र ) जैनगर का साथ जिम्मारी अर्थात वेसधारी गत्र हो हो भी उस का सत्वार आवक जोज करें नाहें साधु शुद्ध नरित्र हो नाहें अशुद्ध नरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकसार प्रष्ठ १६= ) जैमनत का साथ चरित्रहीन हो तो भा खत्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है (विवेकसार प्रष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के सामुंओं को चरित्ररहित अष्टानारी देखें तो भी उन की सेवा करनी साहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पांस मुठी लोंच कर चरित्र प्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चाताप किया छः ठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया। (समीक्षक) अब देखिये इन के साधू और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति की गया श्रीर ( विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है कि श्रीकृष्ण सीसरे नरक में गया। (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वन्तिर नरक में गया । ( विवेकसार पृष्ठ ४=) में जोगी, जंगम, काजी, मुझा, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं। (रलसारभा० पृष्ठ १७१) में लिखा है कि नव वामुदेव अर्थात् त्रिष्ट्रष्ठ वामुदेव, द्विष्ट्रष्ठ वामुदेव, स्वयंभू वामुदेव, परुषोत्तम बामुदेव, सिंहपुरुष बामुदेव, पुरुष पुगडरीक बामुदेव, दत्त बामुदेव, लक्ष्मण वामदेव भीर श्रीकृत्या वामदेव, ये सब म्याहरवें, बारहवें, चीदहवें, पन्द्रहवें, श्रठारहवें, बीसर्वे श्रीर बाईसर्वे तीर्थकरें। के समय में नरक को गये श्रीर नव प्रतिवासवेद श्रभीत अध्वरीवमतिवासदेव, तारकमतिवासदेव, मोरकप्रतिवासदेव. मघुप्रतिवासदेव. बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लाद्यातिवासुदेव, निशम्भप्रतिबासुदेव. रावराप्रतिवासदेव और जरासिंधु प्रतिवासदेव, ये भी सब नरक को गये। श्रीर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीरं पर्य्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्त को प्राप्त हुए । ( स-मीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इन के साधु गृहस्य और तीर्वकर जिन में बहुत से बेस्यामानी, परसीगानी, चोर आदि सब जैनमतस्य सर्ग और मुक्ति की नेम कोर श्रीकृष्णादि बहामार्गिक बहारमा संव नरक को मंद्रे वह किराती वही वही नार है अन्यत विचार के देशें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना ना उनकी बेसका औ क्रा के क्योंकि जी इन का संग करे तो ऐसी ही मूठी २ वार्त उस के भी हृदय में स्थित हो आवेगी क्योंकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्यों के सक्त से सिवाय बुराइयों के श्रान्य कुछ भी पक्के न पहेगा। हां ! जो जैनियों में उत्तम जन 🗱 हैं उन से सस्संगादि

करने में कुछ भी दोष नहीं। (विवेकसार प्रष्ठ ५५) में लिखा है की मंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवन से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने विकास प्रस्तिशक्त और आवृ आदि तीर्थ के वेनेपाले हैं। (समीक्षक) वहां विचारना चाहिये कि जैसे रीव वैच्यावादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थस जड़सरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्सता का काम है "

## जैनों की मंकि का वर्जन ॥

( रत्नसार भा • पृष्ठ २३ ) महावीर तीर्थकर गोतमजी से कहते हैं कि ऊर्द्भव लो-क में एक सिद्धारीला स्थान है खर्गपुरी के ऊपर पैतालीस साख योजन लंबी और उ-तनी ही पोली है, तथा = योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुम्ब है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्ध-शिला १४ चीदहवें लोक की शिला पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरलादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पन: जन्ममरण में नहीं त्राते सब कमीं से छूट जाते हैं यह जैनियों की मिक है। ( समीक्तक ) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत में वैक्यठ, कैलास, गोलो-क. श्रीपुर त्रादि पुरागी । चौथे त्रासमान में ईसाई सातवें त्रासमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धिशिक्षा और शिवपर भी है । नयों-कि जिस को जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वही नीचेवाले जो कि हम से भुगोल के नीचे रहते हैं उन की श्रपेक्षा में नीना है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है | जो आ-र्व्यावर्त्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और आ-र्य्यावर्त्तवासी जिस को नीचा मानते हैं उसी को श्रमेरिकाबाले ऊंचा मानते हैं बाहे बह शिला पैतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्क बंधक में हैं क्यांकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी-न कीर सदा उस में रहने की पीति और उस से बाहर जाने में अपीति भी होगी जहां बटकाव प्रीति और कप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं : मुक्ति तो जैसी नवर्षे समुक्तास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है और यह मैनियों की अधिक भी एक प्रकार का वंधन है जैनी भी मुक्तिविषय में प्रथ से कैंसे हैं। बह सम है कि

विमा चेटों के समार्थ वर्षयोध के मुक्ति के सक्त को कभी नहीं जान सकते है।

अब भीर थोड़ी सी म्रासम्भव बा<u>तें</u> इन की सुनो (विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलागें से सहाबीर को जनगरामय में स्नान कराया । (विवेक ० पृष्ठ १ २६) दशार्या राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ श्रभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,७७,७२,१६०० व्हतने इन्द्र के स्वरूप और १२,३७,०५,७२,००,०००००० इतनी इन्द्रांशी वहां त्राई थीं देख कर राजा त्राश्चर्य होगया । ( समिक्-क) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे र किसने ही भूगोल चाहियें। श्राद्धदिनकृत्य आत्मिनिन्दाभावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बाबदी, कुआ श्रीर तालाव न बनवाना चाहिये। ( सुमीत्तक ) भला जो सब मनुष्य जै-नमत में हो जाये और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पियें ? ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे जुद्ध २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु श्रीर मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने त्रादि से महापुरुष होगा उस को क्यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १८६ ) इस नगरी में एक नंद-मिंगिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मश्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उस को जातिस्मरण हो गया, महावीर क-हते हैं कि मेरा आना मुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचर्ध्य जान वन्दना को श्राने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुमध्यान के योग्य से दर्दरांक नाम मह-ार्द्धेक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुभ्र को यहां आया जान वन्दनापूर्वक ऋदि दिखा-के गया। (समीक्तक) इत्यादि निचानिरुद्ध असम्भव मिथ्या नात के कहनेवाले महाबीर को सर्वेत्तिम मानना महाश्रान्ति की बात है श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक क्स साधु ले लेवें।( समीक्त ) देखिये इनके साधु भी म-हाजाक्षरण के समान हो गये वस्त्र तो साधु लेवें परंन्तु मृतक के आभूषरण कीन लेवे वह-मूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कीन हुए ! (रत्नसार प्रष्ठ १०५) भूंजने कु-टने,पीसने, अन्न मकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अन देखिये इन की विद्या-हीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? श्रीर जैनी लोग भी पीढ़ित होकर्-भर जार्थे। (रहनसार पृष्ठ १०४) बागाचा लगाने से एक लह्स

पाप माली को लगता है। (समीलक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनिन्दत होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इसपर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है। (तत्विवेक पुष्ठ २०२) एक दिन लिंध साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी बेश्या बोली कि यहां अर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लिंध साधु ने साथु वे साथु वे साथु वे साथु वे साथु वे सुरुष के कीन मानेगा !। रत्नसार भाग पृष्ठ ६० में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति बोड़े पर चढ़ी हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर एका करती है। (समीलक) कहो जैनीजी आज कल तुम्हारे यहां चोरी डाका आदि और राजु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ! क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो !(अब इन के साधुओं के लक्षण)

सरजोहरणभैक्ष्यभुजां लुञ्चितमूईजाः।
श्वेताम्बराः चमाशीला निःसंगा जैनसाधवः॥१॥
लुबिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः।
कुर्ध्वासिनो गृहं दातुर्दितीयाः स्युर्जिनर्षयः॥२॥
शुक्ते न केवलं न स्त्रीमोचमेति दिगम्बरः।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्त् एार्थ जिनदत्तम्रि ने ये श्लोकों से कहे हैं (सरजोहरण) मिन्री रखना, श्रीर भिक्ता मांगके खाना, शिर के बाल तुञ्चित कर देना, श्वेत बस्त धारण करना, क्त्मायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लज्जु श्रीत वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक जन के मृतों का माड़ लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्ता दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ २ ॥(और भिक्ता देनेवाला गृहस्थ जब भीजन कर चुके उस के पर्शात भोजन करें वे जिन्नीर्प अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं, दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भद है कि दिगम्बर लोग स्त्री का अपवर्ग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं

इत्यादि बातें। से मोच्च को भाग्न होते हैं ।। ३ ।। यह इन के साधुत्रों का मेद है इस से जैन लोगों का केरालुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है श्रीर पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भा० पृष्ठ ३१६ में लिखा है कि पांच मुधि लुज्जन, कर चा-रित्र महरा किया अर्थात् पांच मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ ! (कल्पसूत्र-भाष्य पृष्ठ १०८) केरालुम्चन करे गी के वालों के तुल्य रक्खे । (संशिक्षक ) अब फहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दवा धर्म कहां रहा ! क्या यह हिंसा अर्थात् चार्हे अपने हाथ से लुरूवन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से दूंढिया और दुंढियों में से तेरह पंथी आदि ढोंगी निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाए।दि मूर्ति को नहीं मानते और वे मोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्योंकि "वायुकाय" श्रर्थात् जो वायु में मूक्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उप्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इ-सीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना श्रच्छा समभ्यते हैं। ( उत्तर् ) यह बात विद्या श्रीर पत्यन् आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर ग्रमर हैं फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उप्ण वायु से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता है इसीलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है क्योंकि पीडा दिये विना किसी जीव का किचित् मी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने श्रीर नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य प-हुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक् नहीं रह सकते। (प्रश्न) हां, जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रहा। करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु श्रादि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुल पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दु:स्व पहुं-चता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का बायू रुक के नीचे वा पार्श्व

और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर बेग से निकलता है उस से उप्णाता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखी ! जैसे घर वा कोठरी के सब दरबाने बंद किये वा परदे डाले जायें तो उस में उपसता विशेष हो-ती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उप्णता अधिक होती है श्रीर खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदा-यक हो और जब मुखबंध किया जाता है तब नासिकाके बिदों से वायू रुक इकहा हो-कर वेग से निकला हुआ जीवों को अधिक धका और पीड़ा करता होगा। देखी ! जै-से कोई मनुष्य अभि को मृख से फंकता और कोई नली से तो मुख का बायु फैलने से कम बल और नली का बाय इकटा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है बैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा ऋतिवेग से निकल कर जीवां को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधनेवाले धर्मा-त्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अत्तरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उ चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अल्हरों की सानुनासिक बोनने से तुम को दोष ल-गता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्य भी ऋधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्त है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक वढ जाय जैसा कि वंद ''जाजरूर'' अधिक दर्गन्ध युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मु स्वमन्तालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जिननी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुम को ऋषिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्थ होने से " विश्विका " अर्थात हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को उखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों की बहुत दु:ख नहीं पहुंचता इस से तम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पद्दी नहीं बांधते. दस्त धावन, मुखपत्तालन,स्नान करके स्थान बस्तों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत ग्राच्छे हैं। जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्थ के सहवास से पृथक रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे न्त्याजों की दुर्गन्ध के साहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती बैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की श्रधिकता और बुद्धि के खल्प होने से धर्मा-<u>ऽनुष्टान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा</u>

संगियों का भी वर्तमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे बंद मकान में जलाबे हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख-पट्टी बांध के वाय को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचानेवाने हैं । मुख पट्टी बांधने से बाहर के बायू के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अम्ब जलता है उस को आडा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उन को पीडा अवश्य पहुंचती है । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लडकपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र त्रीर शीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां ऋग्नि जल हो नहीं सकता जो इन की प्रत्यन्त देखना चाहो तो किसी फा-नूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखें। तो दीप उसी समय बुभ जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे ऋग्नि भी नहीं जल सकता जब एक स्रोर से ऋग्नि का वेग रोका जाय तो दसरी त्रोर अधिक वेग से निकलेगा त्रौर हाथ की आड़ करने से मुख पर त्रांच न्यून लगती है परन्तु वह त्रांच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। ( प्रश्न ) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इसलियें कि मुख से धूक उड़ कर वा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवस्य थुक उड कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह विगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। ( उत्तर ) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरचार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है त्रीर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न मून लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्धि बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है। दन्तधावनादि न करने से त-म्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्ध के ब्रान्य क्या ब्राता होगा ! इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की श्रोर बायु के फैलने से बात भी फैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसालिये नहीं लगाते कि बहां तीसरा कोई मुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर धूक न गिरे इस से क्या छोटों के उपर थूक गिराना चाहिये ! और उस थूक से बच मी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी और से दूसरे की खोर जानता हो तो सूदम होकर उस के शरीर पर वायु के साथ असरेगु अवश्य गिरेंगे उस का दोष गिनना अविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उप्णता से जीव मरते वा उम्म को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशास वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य्य की महा उप्णता से बायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उप्णता से भी वे जीव वहीं मर सकते इसिलये यह तुम्हारा भिद्धान्त मूठा है क्योंकि जो सुम्हारे क्यिकर मी पूर्या बिद्धान होते तो देसी क्या बातें क्यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिन की वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यान हो इस में प्रमाण:—

पञ्चावयवयोगात्सुम्बसंवित्तिः ॥ सांख्यः ऋ० ५ । सू० २७ ॥

जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी मुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गालीपदान, श्रन्धे को रूप वा आगे से सर्प्य व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, शृन्यबहिरीवाले को स्पर्श, पि-न्नस रोगवाले को गन्ध श्रीर शुन्यजिह्नावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखों ! जब मनुष्य का जीव मुप्ति दशा में रहता है तब उस को मुख वा दुःख की पाप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वर् शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के श्रवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से मुख दु:ख की प्राप्ति नहीं कर सकता श्रीर जैसे वैद्य वा श्राज कल के डाक्तर लोग नरो की वस्तु खिला वा मुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को कोटत बा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होना । वैसे वायुकाय श्रथना अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को मुख वा दुःख पाप्त कभी नहीं हो सकता जैसे पृष्टित प्राणी मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव मी अत्यन्त मूर्छित होने से मुख दुःख को पाप्त नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उन को सुख दु:स की प्राप्ति ही अस्यक्त नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे बीव हैं तो उन को मुस दुःस क्यों नहीं होगा ! ( उत्तर ) मुनो भोले भाइयो जब तुम सुवृष्ति में होते हो तब तुम की सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति

का हेत प्रसिद्ध सम्बन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा संधा के हा-कटर लीग अंगी की चीरते फाइते और काटते हैं जैसे उन की दृःख विदित नहीं होता इसी मकार अतिमुर्जित जीवों को मुख दुःख क्यों कर पाप्त होने क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखी! निलोति अर्थात जितने हरे शाक. पात श्रीर कंदमल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत श्रीर कंदमल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से हम लोग पापी हो जार्ने । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बडी अविद्या की बात है क्योंकि ह-रित शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो ? मला जब तुम को पीड़ा पास होती प्रत्यच्च नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी दिखलात्री, तुम कभी न प्रत्यक्त देख वा हम को दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्त नहीं तो श्रनमान, उपमान और राज्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उ-त्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महामुष्ट्रित और महानशा में जीव हैं इन को मुख दु:ख की प्राप्ति मानना तुसारे तीर्थकरों की भी भल बिदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है मला ज-व घर का अन्त है तो उस में रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ? जब फन्द का श्चन्त हम देखते हैं तो उस में रहनेवाले जीवों का श्चन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुझा-री बात बढ़ी भूल की है। ( प्रश्न ) देखों ! तुम लागे विना उप्ण किये कचा पानी पीते हो बह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उप्ण पानी पीते हैं बैसे तुम लोग भी पिका करो । ( जन्तर ) यह भी तुम्हारी बात अमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उच्छा करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रन्ध कर वह पानी सोंफ के अर्क के तुल्य होने से जानी तुम उन के शरीरों का "तेजाब" पीते हो इस में तम बड़े पापी हो । श्रीर जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जा-यंगे जलकाय जीवों को मुख दु:ख प्राप्त पूर्वोक्त शीत से नहीं हो सकता पुन: इस में पाप किसी को नहीं होगा। ( पश्न ) जैसे जाठरान्नि से वैसे उप्शता पाके जल से बाहर नीव नर्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जन तुम मुख के बायु की उप्खता से जीव का भरना मानते हो तो जल उप्य करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीव मरजावेंगे वा अधिक मीड़ा पाकर निकलंगे और उन के शरीर उस जल में रन्ध

जार्येगे इस से तम अधिक पापी होगे वा नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उप्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उप्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं । ( उत्तर ) जो तम उप्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उप्ण क्यों करते? इसिलये उस के पाप के भागी तुम ही हो प्रत्यत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उप्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उप्ण होता जब वे गृ-हस्थ इस अम में रहते हैं कि न जाने साधु जी किस के घर की आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने र घर में उप्णा जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ट और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खे-ती श्रीर व्यापारादि में श्रिधिक पापी श्रीर नरकगामी होते हो फिर जब तुम उप्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उप्ण जल के पाने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बात क रते हैं वे भी पापी हैं। अब देखों ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटेर जीवों पर दया करनी और अन्य मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोडा पाप है ! जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ! और सूर्य्य को भी उत्पन्न न क-रता क्योंकि इन में कोडानकोड़ जीव तुम्हारे मताऽनुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे श्रीर तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्व्य का ताप श्रीर मेघ को बन्ध क्यों न किया ! और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राशियों के दु:स्व सुख की प्राप्ति फन्दमृलादि पदार्थी में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुन्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितन। बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत् दग्ड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत क रने में दया समारूप धर्म का नाश है। कितनेक जैनी लोग दकान करते उन व्यवहारों में फ़ुठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना भादि कुकर्म करते हैं उन के निवार-सा में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते। श्रीर मुखपट्टी बांधने ढोंगमें क्यों रहते हो ! जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुञ्चन त्रीर बदुत दिवस भूखे रहने में परायें वा ऋपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और ब्रात्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक वर्षो बनते हो ? जब हाथी, घोड़े,

बेल, ऊंट पर चरने और मनुष्यों को मनूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते? जब तुम्हारे बेले उटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे विश्वकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीन मरते ही होंगे इसि बे तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थे डे कथन से बहुत समम्म लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावररारीर वाले अत्यन्तमृष्टिंड जीवों को दुःल वा मुख कभी नहीं पहुंच सकता।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं मुनना चाहिये श्रीर यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साटे तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख त्राये हैं वैसी ही समभाता रत्नसार भाग १ । पृष्ठ १६६ — १६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांच सी) धनुषु लंबा और =४००००० ( चौरासी लाग्व ) पूर्व वर्ष का आयु।(२) अजितनाथ का ४५० ( चार सौ पचास ) धनुषु परिमाण का शरीर ऋार ७२००००० ( बहत्तर लाख ) पूर्व वर्ष का ऋायु ( ३ ) संभवनाथ का ४०० ( चार सौ ) धनुप परिमाण शरीर श्रीर ६००००० (साठ लाख ) पूर्ववर्ष का ऋायु। (४) अभिनन्दन का २५० ( साटे तीन सो ) धनुष् का रारीर ऋौर ५००००० ( पचास लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। (५) समितनाथ का ६०० (तीन सौ) धनुषु परिमाण का शरीर भीर ४००००० ( चालीस लाख़ ) पूर्व वर्ष का त्राया । (६) पदाप्रभ का १४० ( एक सौ चालीस ) धनुष का शरीर ऋौर ३००००० ( तीस लाख ) पूर्व वर्ष का अायु । (७) पार्श्वनाथ का ( दोसौ ) धनुष का शरीर और २००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का ऋायु । ( = ) चन्द्रमभ का १ ४० ( डेड् सौ ) धनुष् परिमाण का श-रीर और १२००००० (दश लाख) पूर्व वर्षों का आयु । ( र ) मुविधिनाथ का १०० (सौ) धनुष का शरीर अपैर २००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शितलनाथ का ६० (नव्ये ) घनुष् का शरीर और १००००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का त्रायु । (११) श्रेशांसनाथ का ८० ( त्रास्ती ) धनुष् का रारीर और ८४०००० ( चौरासी लाख ) वर्ष का ऋायु ! ( १२ ) वासुपूज्य स्वामि का ७० ( सत्तर ) धनुष् का शरीर और ७२०००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) धनुष् का शरीर और ६००००० (साठ लाख ) वर्षों का भागु। (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास ) धनुष का शरीर

अरेर ३००,००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ) धर्कनाथ का ४५ ( पैंता-लीस ) अनुर्यो का शरीर श्रीर १००००० ( दश लाख ) वर्षों का स्थाय ) (१६) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों का शरीर श्रीर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आय । ( १७ ) वृंधनाथ का ३५ ( पेंतीस ) धनुष का शरीर और १५००० : (पंचानवे सहस्र) वर्षों का त्रायु । (१०) त्रमरनाथ का २० (तीस ) धनुषों का शरीर और =४००० (चौरासी सहस्र ) वर्षों का त्रायु । (११ ) मल्लीनाथ का २५ ( पत्रीस ) धनुषों का शरीर श्रोर ५५००० ( पचपन सहस्र ) वर्षों का श्रायु । (२०) मुनिमुबृत का २० (बीस) धनुषों का शरीर श्रीर २०००० (सीस स-हस ) वर्षे का भायू। (२१) निमनाथ का १४ (चौदह ) धनुषों का शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वर्गे का त्रायु ( २२ ) नेमिनाथ का १० ( दश ) धनुषों का शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पार्श्वनाथ का र ( नौ ) हाथ का रारीर ऋौर १०० (सौ ) वर्ष का ऋायु। (२४) महाबीर स्वामी का ७ (सात ) हाथ का रारीर ऋौर ७२ ( बहत्तर ) वर्षों का ऋाग्र । (ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलानेवाले अ।चर्थि और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं ऋौर ये सब मोत्त को गये हैं इस में बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि इतने बडे श-रीर और इतना त्राय मनुष्य देह का होना कभी संभव है ! इस भगोल में बहुतही थोडे मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपाड़े लेकर जो पुराशियों ने एक लाख दश सहस्र और एक सहस्र वर्ष का त्रायु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनि-यों का कथन संभव कैसे हो सकता है। अब श्रीर भी मनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४--नाग केत ने माभ की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली ( ! ) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५: महानीर ने श्रंगुठे से पृथिवी को दबाई उस से शेवनाग कंप गया (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ — महावीर को सर्प्य ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और बहु सर्प्य = र्वे स्वर्ग को गया (!) कल्पभा<u>प्य पृष्ठ ४</u>७—महाबीर के पग पर स्वीर पकाई स्त्रीर पन न जसे (!) । कल्पा<u>प्य पष्ठ १६</u>-कोटे से पात्र में ऊंट कुलाया (!) । रत्ना-मारभाग १ प्रथम एष्ठ १४-शरीर के मैल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकसार भा०१ पृष्ठ १५-जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़-कर एक शहर में त्राम लगा दी और महाबीर तीर्थकर का अतिपिय था। विवेक अा १ पृष्ठ १२७-राजा की स्त्राज्ञा स्त्रवश्य माननी चाहिये। विवेक७ भा० १ पृष्ठ २२७एक कोहा <u>चेरक के</u> वाली में सरसों की देश समा उस के उगर कुलें ने दक्ते हुई सुई सरीकर उस पर अपने प्रकार जान किया परन्तु मुई पम में गड़ने न पाई और सरसीं की देरी बिखरी नहीं(!!!)तत्वविवेक पृष्ठ २२<u>--</u> इसी कोशा वेरया के साथ एक स्थल मनि ने १२ वर्ष तक सोग किया पश्चात दीका लेकर सहमति को गया और कोरह वेश्या भी जैन धर्म की पालती हुई सदगति की गई। विवेक भा० १ प्रष्ठ १८५-एक सिद्ध की कथा जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० ऋशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक∘ मा० १ प्रष्ठ २२ ⊏ बलवान पुरुष की आजा, देव की आजा,घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता पिता कलाचार्य ज्ञातीय लोग और धर्मीपटेष्टा इन कु: के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होनी ( समीचक ) अब देखिये इन की मिथ्या बार्ते ! एक मनुष्प प्राप्त के बरावर पाषाण की शिला को ग्र-गुली पर कभी धर सकता है और पृथिवी के ऊपर अंगुटे से दावने से पृथिवी कभी दब सकतो है ! श्रीर जब शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कीन ! ॥ भना शरीर के काट-ने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दुसरी बात नहीं उस को काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया औं। महात्मा श्रीकृष्ण ऋदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ! ॥ जब महावीर के पग पर खीर पक इ लब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ भना छोटे से पात्र में कभी ऊंट त्रा सकता है ? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते श्रीर न खजनाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानर क भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उस की दया और क्रमा कहां गई ! जब महाबीर के संग से भी उस का पवित्र ऋात्मा न हुआ तो अब महाबीर के मरे पीछे उसके श्राश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की त्राजा माननी चाहिये परन्त जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ।। कोशा वेश्या चारे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की देरी पर मुई खड़ी कर उस के उत्तर नाचना मुई का न श्विदना और सरसों का न विश्वरना अतीव मृठ नहीं तो क्या है ! । धर्म किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कछ भी हो जाय ! ॥ भला कथा वस्त्र का होता है वह नित्यनित ५०० त्रशर्फी किस प्रकार हे सकता है ! । अब ऐसी २ असंभव कहानी इन की लिखें तो जैनियों के थोथे पोथों के सदश बहुत बंद जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् योड़ी सी इन जैनिया की बातें छोडके शेष सब मिथ्या जात भरा है देखिये:---

दोससि दोरवि पढमे। दुगुका लक्कं मिषाय ईसं में। बारससिस वारसरवि। तप्याम इनि दिठ ससि रविको॥ प्रकरका भा ४ संग्रहको सूच १९०॥ गाणा ६३

जो जम्बद्धीप लाख योजन अर्थात् ४ चार लाख कोस का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो मूर्व्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह मूर्य हैं ॥ और इन की तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बृद्धीप के श्रीर चार लवण समुद्र के मिलकर ब्यालीस चन्द्रमा श्रीर ब्यालीस स्य कालोदिधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस को तिगुणा करे तो एक सौ छुव्यीस होते हैं उन में भातकीलगड़ के बाहर लवण समुद्र के ४ चार और जंबृद्धीप के जो दो २ इसी रिति से निकाल कर १४४ एक सी चवालीस चन्द्र और ५४४ सूर्य पुल्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य चेत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से मूर्व और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछिले अर्थ पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और मूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सी चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वोक्त जब्द्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चारं २ लवण समुद्र के श्रीरं वारह २ धातकीखगड के श्रीर ब्यालीस कालो-दिधि के मिलाने से ४१२ चन्द्र तथा ४१२ मूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्री जिन (भद्रगणास्त्रमाश्रमण) ने बड़ी ' मंधयणी,, में तथा ''योतीसकरण्डक पयला" मध्ये और "चन्द्रपन्नति" तथा "मुरपन्नति" प्रकृतिमद्भान्त प्रत्यों में इसी प्रकार कहा है । (समिक्ति) अब मुनिये ! भूगोल स्वर्गाल के जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४१२ चार सौ बानवे और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वैदमतानुयायी मूर्यासिद्धान्तादि ज्योतिष् यंथों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअन्धेर में होते तो जन्मं भर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इसनी बड़ी प्रशिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र मूर्व कैसे आ सकें क्योंकि पृथिवी को जो स्रोग सूर्व्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी मूल है ॥

दो सिस दो रविषेती एगंतीरयां सिटिसंखाया। मेर्डपयाहिबंता। मासुसन्दिने परिसर्डति॥ मकरब॰ मा०४। संबद्धकु॰ ७६॥ जान्या ६५

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्व की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो मुर्य की पंकि (श्रेणी)है वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के अपन्तरे से चलते हैं, जैसे मूर्व्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इस प्रकार चन्द्रमा की पंकी के त्रांतरे सूर्व्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ति में ६६ चन्द्रमा स्रोर एक २ मूर्य्यपंक्ति में ६६ सूर्य्य हैं वे चारों पंक्ति जम्बृद्धीय के मेरु पर्वत की पदिता करती हुई' मनुष्यत्तेत्र में परिश्रमण करती हैं ऋर्थात् जिस समय जम्बृद्धीप के मेरु से एक सूर्य्य दिलाण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य्य उत्तर दिशा में फिरता है, बैसे ही लवण समुद्र एक२ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकी-लगड के ६, कालोदंधिके २१, पुष्कराई के ३६, इस प्रकार सब भिलकर ६६ सूर्य दिल्या दिशा और ६६ मूर्व्य उत्तर दिशा में अपने र कम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य्य मिलाये जायें तो १३२ मूर्य्य और ऐसे ही बासठ२ चन्द्रमा की दोनों दिशात्रों की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नत्तत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी। ( समी-क्तक ) अब देखी भाई ! इस भूगोल में १३२ मूर्य्य और १३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? श्रीर रात्रि में शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी श्रसम्भवबात में भूगोल खगोल **के** न जाननेवाले फॅं-सते हैं अन्य नहीं । जब एक मूर्य्य इस भूगोल के शहस अन्य अनेक भूगोलों को प्र-काशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ६ श्रीर जो प्रश्वित न घूमे और सूर्य्य पृथिबी के चारों श्रोर न पूमे तो के एक वर्षों का दिन और रात होवें। और(सू-मेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह मूर्व्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥

समत्तवर्व सहियासन्वंतोगं कुस निरवसेसं । सत्तयवउदसभार पंचयसुपदेसविरईए ॥

#### सत्यार्थमकाराः

#### प्रकरवा० भा० ४। संस्कृतक १३५॥

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्र्यात अवस्था से सर्व केवह राज्य-लोक अपने आत्मप्रदेश करके भिरेंगे॥ (समीचक ) बेनी लोग १४ केवला आज्ञ पानते हैं उन में से जीवह वे की शिला पर सर्वार्थिसिंद्ध विमान की ध्वजा से जगर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिलपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात जिन को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता माप्त हुई है वे इस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिस का प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस की आत्मा एकदेशी है वहीं जाता आता और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थकर जीवहर अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यक्त, सर्वज्ञादि गुगा याधात्म्य घटते हैं॥

्रीयनभरति पालियाः । तिगाउ उद्योसते जह्नेसं। जाया १६५ मुच्छिम दुहावि अन्तमुह्। अङ्गुल असंख भागतण्॥ २४१॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज दूसरे गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर। (समीत्तक) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीरकाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े सगा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन कोस के शरीर वाले होने चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जिनयों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने की नगर भी लाखों कोसों का चाहिये तो सब भूगाल में वैसा एक नगर भी न बस सके।

पणया ललरककोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफिलहिष्मिला । (तदुवरि गजोयकोने लोगन्तो तक सिक्छिप्र)॥ २५८ ॥ जो सर्वार्थसिद्धि विमान विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धिशला है वह बाटला और लंबेयन और पोलपन में ४५ फेंसालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब घ-बला अर्जुन सुवर्णमय रफिटक के समान निर्मल सिद्धिशिला की सिद्ध भूमि है इस को कोई 'ईपत्'' 'प्राम्भरा'' ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वाध सिद्धिशिला विमान से १२ मी-जन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुन जानता है यह सिद्धिशिला सर्वार्थ मध्यमाग में प्रयोजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्ली के पांल के सहश पतली उत्तानक्षत्र और आकार करके सिद्धिशिला की स्थापना है(उस शिला से उ पर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थित है)॥ ( समीक्तक ) अब बिचारचा चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि बिमान की ध्वा के अपर ४५ पैतालीस लाल योजन की शिला अर्थान चाहै ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उस में रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के मुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उन को बायु भी न लगता होगा यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फेंसाने के लिये अम जाल है।

वितिचर्डारं दिस सरीरं। वार सजीयगति कोसच उकीसं जीयगसहस पर्शिदिय। उहे बुच्छन्ति विसेसंतु॥ प्रकरण भा०४। संग्रह० सू० २६७॥ जाण २२३

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का श्रीर १ सहस्र योजन के श्रीरवाला उत्कृष्ट जानना श्रीर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का श्रीर १२ योजन का जानना श्रीर चतुरिन्द्रिय अमरादि का श्रीर ४ कोश का श्रीर पज्नेन्द्रिय एक सहस्र योजन श्रार्थात् ४ सन्द्रस्र कोश के श्रीरवाले जानना ॥ ( समी क्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाणवाले श्रीराधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थान् सैक हों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहे किर वे जैनियों से रहने का ठिकाना श्रीर मार्ग पूछें श्रीर जो इन्हों ने लिखा है तो श्रपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश के श्रीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये वत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब घन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े श्राठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लहे कहां से लावेंगे ? श्रीर जो उस में खमा लगावें तो वह मीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

## ते थूला पल्ले विदुसं खिजाचे बहुति सब्वेवि। तेइक्षिक ग्रसंखे। सुदुमे खम्मे पक्षपेह॥ प्रकरणः भारु ४ लघुचेत्र। समासप्रकरण सूत्र ४॥

पूर्वोक्त एक अकुल लीम के खरडों से ४ कीरा का चौरस और उतना ही गाहरा कुंआ हो, अकुल प्रमाण लोम का खरड सब मिल के बीस लाख सत्तावन सहस्र एक सी बावन होते हैं और अधिक से अधिक । ३३००६२१०४" २४६०६२९" ४२१०१६६०, ८७५३६००,, ००००००० तेंतीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हज़ार एक सी चार कोड़ा कोड़ी, चौबीस लाख पैंसठ हजार छः सी पचीस इतने कोड़ाकोड़ी, तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नी सी साठ इतनी कोड़ा कोड़ी, तथा सत्तावने लाख त्रेपन हजार और छः सी कोड़ाकोड़ी" इतनी वाटला बन योजन पल्योपम में सर्व स्थूल रोम खरड की संख्या होने यह भी संख्यातकात होता है पूर्वोक्त एक लोम खरड के असंख्यात खरड मन से कल्पे तब असंख्यात मूद्म रोमाणु होवें! (समीचक ) अब देखिये! इन की गिनती में आ सकते हैं? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खरड कल्पते हैं; इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खरड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मनसे किये भत्ता यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अकल रोम के असंख्य खरड हो सकें!!

जंबूदीयपमाणं गुलजोयाणलरक वटविरकंभी। लवणाईयासेसा। बलया भादगुणदुगुणाय॥ प्रकरणर० भा० ४। लघुचेत्रसमा० सू० १२॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजनका प्रभाग और पोला है श्रीर बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाग से दुगुणे २ हैं इस एक प्रथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं जैसे ।के पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक ) श्रव जम्बू द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, इंडा वचीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाग वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाग से इस पनद्रह सहस्र

\*

पशिष्याले भागेल में क्योंकर समा सकते हैं ! इस से यह बात केवल मिथ्या है ॥ कुरुनइज़लसी सहसा । क्षडमेय-तहनई उपह विजयं । दोदो महानइउ । चनुदस सहसा उपत्तयं ॥

पकरकरबा॰ भा॰ ४। लघुचेश्रसमा॰ सू॰ ६३॥ कुरुक्तेत्र में ८४ चौरासी सहस्र:बदी हैं॥ (समीचक) भला कुरुक्तेत्र बहुत होटा देश हैं उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में लजा भी न आई।

यामुत्तरा उताउ। इमेग सिंहासबाउ ग्रहपुन्नं। चउ सु-वितास निग्रासब, दिसिमविजय मञ्जयं होई॥ प्रकरमरक्षाकर भा॰ ४। लघुचेत्रसमा० सृ० ११६॥

उस शिला के विशेष दिलाण और उत्तर दिशा में एक सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दिलाण दिशा में अतिपागडुक म्वला, उत्तर दिशा में अतिरक्त किम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं। (समीक्तक)—देखिये इन के तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला की ऐसी ही मुक्ति की सिद्धिशला है ऐसी इन की बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहां तक लिखें किन्तु जल खान के पीना, और मूक्त जीवां पर नाममा दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवप्रस्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुन्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंडे में बुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्ता करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित्त हो जाते हैं ऐसे ही इम थोड़े से लेख से सफ्जन लोग बहुतसी बात समक्त लेंग बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं इस के आगो ईसाइयों के विषय में लिखा जायगा

इति श्रीमद्यानन्द्सरस्वनीस्वामिनिर्मितं सत्यार्थप्रकाशे सुभाषो विभूषिते नास्तिकमतान्तरर्गतचारवाकः बौद्रजैनमत्त्वग्रहनमग्रहनविषये बाद्दाः

संशुल्लासः सम्पूर्वः ॥ १२ ॥

# श्रतुभूमिका (३)

जो यह बाइबल का मत है वह फेवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां ( १६ ) तेरहवें समुक्षास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिमाय है कि आजकल बहाबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और बहुदी आदि गीए हैं मुख्य के महुए। से गीए का महुए हो जाता है, इस से यहदियों का भी प्रहण समम लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइक्ल में से कि जिस को ईसाई और यहदी आदि सब मानते हैं और इसी बुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समभते हैं। इस बुस्तक के भाषान्तर ब-हुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ प।दरी हैं उन्हों ने किये है । उन में से देवनागरी या संस्कृत भाषान्तर देलकर मुक्त को बाइवल में बहुत सी शंका हुई हैं उने में से कुड़ थोड़ी सी इस १३ तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की बृद्धि और असत्य के हास होने के लिये है न कि किसी की दू:-स्त देने वा हानि करने अथवा मिश्या दोष लगाने के अर्थ । इस का अभिपाय उत्तर लेख में सब कोई समभ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ऋौर इन का मत भी कैसा है इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि क-रना सहज होगा और पन्नी प्रतिपत्ती होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्माविषयक ज्ञान बढकर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कत्तेत्र्याकत्तेत्र्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्तव्य कर्म का म्बीकार, श्रमत्य श्रीर श्रकत्तव्य कर्म का परित्याग करना स-हजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों की देख समभा कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें, नहीं तो सूना करें वर्योकी जैसे परने से परिडत होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है । यदि श्रोता इसरे को नहीं समभा सके तथापि त्राप स्वयं तो समभाही जाता है जो कोई पद्मपातरूप याना-रूढ़ होके देखते हैं उन को न अपने और न पसचे गुरादीय विदित हो सकते हैं

मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्यं के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत् संवादं नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े में घिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस अन्य में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा र लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा भूठे. जो र सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं अन्यड़ा भूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा भूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्याऽमत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। अब में इस १३ वें समुद्धास में ईस्पाईमतविषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि कैमा है।

शतपतिलंखन विचन्नणवरेषु॥

X



**(\*** 

X)

#### श्रथ कृश्चीनमनविषयं समीक्तिष्यामः॥

श्रब इस के श्रामे ईसाइयों के मतिषय में लिखने हैं जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मन निर्दोष श्रीर इन की बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ! प्रथम बाइबल के तौरेन का विषय लिखा जाता है

१-आरम्भ में ईश्वर ने त्राकाश त्रीर पृथ्वी को सूजा त्रीर पृथ्वी बेडोल कीर मूनी श्री । और महिराव पर अन्धियारा था त्रीर ईश्वर का त्रातमा जल के ऊपर होलना था ॥ पर्व १ । त्राय० १ । २ ॥

समीलक आरम्भ किस की कहते हो १ ईमाई । सृष्टि के प्रथमीत्पत्ति की। (ममीलक) क्या यही मृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी १ (ईसाई) हम
नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीलक जाव नहीं जानते तो इस पुस्तक
पर विश्वास क्यों किया १ कि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी
के भरोसे लोगों की उपदेश कर इस संदेह के भेर हुए मत में क्यों फंमाते हो १ और निः
संदेह सर्वशंकानिवारक वेदमत की स्वीकार क्यों नहीं करने १ जब तुम ईश्वर की सृष्टि
का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कसे जानते होगे १ आकाश किस को मानते हो १ (ईमाई) पोल और अविभूत्स है और उपर नीचे एकसा है। जब आकाश नहीं सजा
था तब पोल और आकाश था वा नहीं १ जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारणाओर जीवकहां रहते थे १ विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुस्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडील, उस का ज्ञान कर्म्म बेडील होता है
था सब डीलवाला १ (ईमाई) डीलवाला होता है। (समीलक) तो यहां ईश्वर की बनाई
पृथिवो बेडील थी एसा क्यों लिखा १ (ईमाई) बेडील का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी

बराबर नहीं थी। ( समीचक) फिर बराबर किस ने की ! और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ! इस लिये ईश्वर का काम बेडील नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है. उस के काम में न भूल न चक कभी हो सकती है। श्रीर बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडील लिखी इस लिये वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का जात्मा क्या पदार्थ हैं ! (ईसाई) चेतन ( समीज़क ) वह साफार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ( ईसाई ) निराकार चेतन और व्यापक है परन्त किसी एक मनाई पर्वत. चौथा आसमान श्रादि स्थानों में विशेष करके रहता है। ( समीचक ) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जल पर होलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का श्चातमा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ! । इस से यही भिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं ऋन्यत्र स्थित होगा ऋथवा ऋपने कुछ छात्मा के एक टुकडे को जल पर इलाया होगा जा ऐसा है तो विभ और सर्वज कभी नहीं हो सकता जो विभ नहीं तो जगत की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रालय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्थल्प एकदेशी उस के गुण फर्म्भ स्वमाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है ते। वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वध्या पक, अनन्त गुरा कर्म स्वभाव यक्त मिन्नदानन्दम्बरूप, नित्य. शृद्ध, बुद्ध मुक्तस्वभाव, त्रमादि, त्रमन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को माने। तभी तुम्हारा कल्याण होगा ऋन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२ और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होये और उजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १ । खान ३ । ४ ॥

समीलक क्या ईश्वर की बात जड़क्य शिजयां ने मुन ली ! जो मुनी हो तो इस समय भी मृत्ये और दीप ऋष्ति का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं मुन-ता ! प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं मुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियां को देखा तभी जाना कि उजियां आच्छा है ! पहिले नहीं जानता था, जो जानता होना तो देख कर अच्छा क्यों कहता ! जो नहीं जानता था तो वह ई-श्वर ही नहीं इसलिये तु-हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर स-विश्व नहीं है ॥ २ ॥

को पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नांचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विमाग किया और ऐसा हो गया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ्र और विहान दूसरा दिन हुआ।। पर्व १। आ० ६। ७। ८॥

समी च्लक क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात मुन ली ! और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ! (प्रथम कायत में आकाश को सूजा वा पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ) जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्व व्याप्त है इसालिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं॥ ३॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें॥
तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उस ने उसे ईश्वर के स्वरूप में
उत्पन्न किया उस ने उन्हें नर और नारी बनाया॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया॥
पर्व १। आ० २६। २०। २०॥

समीलक-यदि त्रादम को ईश्वर ने त्रपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, त्र्रानन्दमय त्रादि लक्तग्युक्त है उस के सदृश त्रादम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न कियाती ईश्वर ने ऋपने म्बरूप ही को उत्पत्तिवाला ।किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? ( ईमाई ) मही से बनाया । ( समीक्षक ) मही कहां से बनाई ! ( ईसाई ) ऋपनी कुद्रत् ऋशीत् सामर्थ्य से । ( समीच्चक ) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है । ( समीत्तक ) जब अनादि है तो जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( ईसाई ) सिंह के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी। (समीत्तक ) जो नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? श्रीर ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुगा ! जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से ऋग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत बना होता तो ईश्वर के सदश मृग् कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुगा कर्म स्वभाव के सहरा न होने से यहा निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तू जगत के कारण अर्थान् परमाण् आदि नाम वाले जड से बना है जैसी कि जगन् की उत्पत्ति बेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिस में ईश्वर जगत को बनाता है. जो आदब

के भीतर का खरूप जीव श्रीर बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का खरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब त्राट्म ईश्वर के सहश बना तो ईश्वर धादम के सहश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५ तम परभेश्वर ईश्वर ने भूमि की घूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवता प्रारा हुआ। । और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ।। और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड और मले बुरे के ज्ञान का पेड भूमि से उगावा ।। पर्व २ आ० ७। ८। १।

समीक्त जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उस में आदम को रक्का तब ईश्वर नहीं जनता था कि इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को पूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर मी घूली से बना होगा ? जब उस के नयुनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप या वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सहरा, जनम मरण, वृद्धि, क्त्य. जुवा. तृवा आदि दोव ईश्वर में आये. फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह तीरेन की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ॥ ॥

६- और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसिलयों में से एक पसिली निकाली और उस की सिन्त मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसिली में एक नारी बनाई और उसे आइम के पास लाया ॥ पर्व २ । आ० २१ । २२ ॥

समीलक जो ईश्वर ने आदम को भूली से बनाया तो उस की की भूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हुड़ी से बनाया तो आदम को हुड़ी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिबे और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे की के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ की भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात "फिलासकी" चिलकतो है ! जो आदम की एक पमली निकाल कर नारी बनाई को सब क्युक्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ! और स्वी के शरीर में एक पराली

होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामिया से सब जगत् बनाया उस सामियी से की का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिथे यह बाहबल का सृष्टिकम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६॥

७-- ब्रब सर्प्य भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त्त भा और उस ने की से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड से न खाना ?। त्रीर स्त्री ने सर्प्य से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ।। तब सर्व्य ने स्त्री से कहा कि तुम नि-श्चय न मरोगे। न्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाश्रोगे तुम्हारी श्रां-खें खुल जायेंगी त्रीर तुम भेले त्रीर बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जात्रोंगे । क्यीर जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में मुस्वाद और दृष्टि में मुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उस ने खाया तब उन दोनों की अपने जुल गई और वे जान गर्थ कि हम नंबे हैं सो जन्हों ने अंजीर के पत्तों की मिला के सिवा और अपने लिखे ओहना बनाया ।। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प्य से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तृ सारे ढोर और हर एक बन के पशु से अधिक सापित होगा तृ अपने पट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुम में और स्त्री में और तरे वंश और उस के वंश में बैर डा-लूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तृ उस की एडी को काटेगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तूम पर प्रमुता करेगा ॥ और उस ने आ-दम से कहा कि तुने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड से मैंने तुमी लाने को बर्जा था तृने लाया है इस कारण भूमि तेर लिये स्नापित है अपने जीवन भर तृ उस से पीड़ा के साथ खायगा ॥ श्रीर वह कांट्रे श्रीर ऊंट कटारे तेरे लिये उगाबेगी अप्रैर तृ खेत का साग पात खायगा ॥ तौरंत उत्पत्ति० पर्व० ३ । आ० १ । २ । ३ । 8 | ४ | ६ | ७ | १४ | १४ | १६ | १७ | १८ ॥

समी ज्ञक जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज होता तो इस पूर्त सर्प्य अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दृष्ट न बनाता तो वह दृष्टता क्यों करता ! और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना ऋपराध उस को पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सर्व्य नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता ! और जो आप मुठा और दूसरे को भूठ में चलाने उस को शैतान कहना चाहियेसीयहां शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री की नहीं बहकाया किन्तू सच कहा और ईश्वर ने ऋदम और हब्बा से भूठ कहा कि इस के खाने से तुममर जाओं जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने बाला था तो उस के फल खाने से क्यों बर्जा और जीवर्जा हो वह ईश्वर भाठा श्रीर बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृत्त के फल मनुष्यों को ज्ञान श्रीर मुखकारक थे श्रजान श्रीर मृत्युकारक नहीं. जब ईश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस वृक्त की उत्पत्ति किस लिये की थी ! जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म बाला था ? श्रीर जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में श्रपराध कुल भी न हुआ और आज कल कोई भी वृत्त ज्ञानकारक और मृत्यनिवारक देखने में नहीं त्र्याता क्या ईश्वर ने उस का वीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य इली कपटी होता है तो ईश्वर वैमा क्यों नहीं हुआ ! क्योंकि जो कोई दूसरे से इल कपट करेगा वह जुली कपटी क्यों न होगा : श्रीर जो इन तीनों को शाप दिया वह विना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिय क्योंकि वह मृत्ठ बोला श्रीय उन को बहकाया यह "फिलास-फी" देखो क्या विना पीडा के गर्भधारण श्रीर बालक का जन्म हो सकता था ! और विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ। तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिम्बा वह भूंठा क्यों नहीं ! श्रीर जो वह सचा हो तो यह भूठा है जब अदिम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को त्रादम के त्रपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ! मला ऐसा पुम्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है : ॥ ७ ॥

च्निश्रीर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम मले बुरे के जानने में हम में मे एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए खड़ग जो चारों ओर पूमते थे लिये हुए उहराये जिन से जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व ३। आप २२ । २४ ॥

समीलक मला ! ईश्वर की ऐसी ईर्प्या और अन क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ! क्या यह बुरी बात हुई ! यह शंका ही क्यों पड़ी ! क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है कहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है अब देखो ! आदम के ज्ञान की बद्ता में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और किर अमर वृद्ध के फल खाने में कितनी ईर्प्या की, और मभम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को मिट्यत् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः विकालना पड़ेगा इस लिये ईसाईयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पिटा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ = ॥

र और कितने दिनों के पिंछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी भुंड \* में से पहिलोठी और मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने हाबील और उस की भेट का आदर किया परन्तु काइन का उस की भेट का आदर निकया इस लिये काइन अतिकृपित हुआ और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तृं क्यों कुद्ध है और तेग मुंह क्यों फुल यया ॥ तीरे० । पर्व आ० ३ । ४ । ४ । ६ ॥

समीक् क यदि ईश्वर मांसाहारी न होना तो भेड़ की भेट और हाबील का मत्कार और काइन का तथा उस की भेट का तिरम्कार क्यों करता ! और ऐसा भराड़ा लगाने और हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बग़ीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इस से विदित होता है कि वह बाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ १॥

१० - जब परमेश्वर ने काइन से कहा तरा भाई हाबिल कहां है और वह बोला में नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रख वाला हूं।। तब उस ने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुक्ते पुकारता है।। और अब तू प्रथिवी से स्नापित है।। तौ० पर्व ४। आ० १। १०। ११।।

भेड़ बकरियों के मुंड ॥

समीक्षक - क्या इरवर का इन से पूर्वे विना हाविल का हाल नहीं खानता का और लोहू का राज्य भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ! वे सब वार्ते अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान का बनाया हो सकता है ॥ १०॥

११ — भीर हन्क मत्सिलह की उत्पत्ति के पिके तीय सी वर्षली ईस्वर के साथ र क्सता था। ती० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीलक भला ईसाईयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हन्क उस के साथ २ वर्षों बलता ? इस से जो बेदोक्त मिगकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मार्जे तो उस का कल्याण होने ।। ११ ॥

१२ — और उन से बेटियां उत्पन्न हुई। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे मुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा। और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के आदम पुत्र की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी थे। और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुगै होती है। तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे आतिशोक हुआ। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों और रेंगवैयों को और भाकाश के पान्तियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछनताता हूं। ती० पर्व ६ अ० १। २ । ४। ४। ६। ७।

समीत्तक—ईसाईयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कीन हैं ? और ईश्वर की सी, सास, श्वमुर, साला और सम्बन्धी कीन हैं ? क्योंकि अब तो आदमी की वेटियों के साथ विहाह होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होने ते हैं वे पुत्र और प्रपीत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है कि उन जक्ष्ती मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् की बात जाने वह जीव है क्या अब स्पष्टि की थी तब आगे मनुष्य वृष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था) श्रीर पछताना अतिशोकांदि होना भूल से काम करके पीछे पश्चाताप करना आदि ईसाईयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तोशान्ति और विज्ञान से

श्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विवादी क्यों होता ? इसलिये न यह ईश्वर खीर न यह ई-श्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे बेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्रेस, दु:स शोकादि से रहित "सिखदान-दस्बरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी माने तो अपने

मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १२ ॥

१३-उस नाम की लम्बाई तीन सी हाम कीर चीकाई क्यास हाथ और कंवाई तीस क्षात की कीने । तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पालियां तेरे साथ । और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिस से दे तेरे साथ जीते रहें वे नर श्रीर नारी होवें । पंछी में से उस के भांति २ के श्रीर होर में से उस के भांति २ के और पृथिवी के हर एक रेगवैयों में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुम्त पास अवें जिस से जीते रहें। श्रीर तू अपने लिये साने को सब सामग्री अपने पास इकट्टा कर वह तुम्हारे और उन के लिये मोजन होगा । सो इश्वर की सारी ऋाज़ा के समान नृह ने किया । ती० पर्व ६ आ० १५ । १० । १६ । २० । २१ | २२ ।

समीक्षक-भना कोई मी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के बका को ईश्वर मान सकता है ! क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, इथनी, ऊंट. ऊंटनी आदि कोडों जन्तु और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह बिद्वान भी नहीं था ॥ १३ ॥

१४--श्रीर नृह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु श्रीर हर एक पवित्र पंछियों में से लिये ऋौर होम की मेट उस वेदी पर चटाई और परमे श्वर ने सुगन्ध सुधा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी साप न दंगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उस की लड-काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा। तौ॰पर्व = आा० २० | २१ |

समीक्त-वेदी के बनानं, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें **बेर्को से बाइबिल में गई हैं** क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे जुगन्ध सुंघा ? क्या यह ईसाईयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पन्न नहीं है ? कि कभी साप देता है और

कमी चक्रसाता है, कभी कहता है साप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देंगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सेव लड़कों कीसी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान की क्योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है !! १४ !!

१५-और ईश्वर ने नृह को और उस के बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा। कि हर एक जीता जलता जंतू बुम्हार मोजन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समान सारी जन्तु अन्हें की केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोहूसमैत सत साना। ती० पर्व र आ० १।३।४।

समीलक — क्या एक की प्राया कष्ट दे कर दूसरों की आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को सिन् लांवें तो महापापी नहीं हों ! इसीप्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राया पुत्रवत हैं ऐसा न होने से इन का ईश्वर क्साईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिय ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६ — और सारी पृथिनी पर एक ही नोली और एक ही भाषा थी। फिर उन्हों ने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिस की नोटी क्या में पहुंचे अपने लियें नामें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिनी पर लिज मिस हो जायें। तन ईरवर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आमद के सन्तान ननाते ये देखने को उतरा तन परमेश्वर ने कहा कि देखों ये लोग एक ही हैं और उनसम की एक ही गोली है अन ने ऐसा २ कुछ करने लगे सो ने जिस पर मन लगानेंगे उससे अलग न किये जायेंगे। आओ हम उतरें और वहां उन की भाषा को गड़न हामें जिस से एक दूसरे की नोली न समर्भे। तन परमेश्वर ने उन्हें बहां से सारी पृथिनी पर छिल भिन्न किया और ने उस नगर के ननाने से अलग रहे। ती। प्रिंगी प्रिंगी प्रांगी। प्रांगी हम उतरें और वहां उन की भाषा को गड़न हामें जिस से एक दूसरे की नोली न समर्भे। तन परमेश्वर ने उन्हें बहां से सारी पृथिनी पर छिल भिन्न किया और ने उस नगर के ननाने से अलग रहे। ती। प्रांगी। प्रांगी प्रांगी हम उस नगर के ननाने से अलग रहे।

समी सक - जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परम्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाह यों के ईप्येक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह बढ़ा अपराध किया ! क्या यह शैतान के काम से मी बुरा काम नहीं है ? और इस से यह भी निदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ श्रावि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक श्रविद्वान के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक वयों कर हो सकता है ! ।। १६ ।।

१७— तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख में जानता हूं तू देखने में सुन्दर सी है। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री नुभो देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और मुभो मार डालेंग परन्तु तुमो जीती रवखेंगे। तू कहियो कि मैं उस की बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। ती० पर्व १२। आ० ११। १२। १३।

समीक्षक -श्रव देखिये ! जो श्रविरहाम बड़ा पैगृम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उस के कर्म मिश्याभाषणादि बुर हैं भला जिन के ऐसे पैगृम्बर हों उन को बिद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ! ॥ १७॥

१ = - और ईश्वर ने अविरहाम से कहा कि तू और तरे पीन्ने तेरा वंश उन की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुक्त से और तरे पीन्ने तरे वंश से हैं निसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का स्वतमः किया जाना। और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटा और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीड़ियों में रहे एक आठ दिस के पुरुष का खतनः किसाआय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तरे वश का न हो। रूप से मोल लिया जाय जो तरे घर में उत्पन्न हुन्या हो और जो तरे क्ये से मोल लिया गया हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हार मांस में ससर्वदा नियम के लिये होगा। और जो अखतनः वालक जिस की खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो माशी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है। ती० पर्व १७।

समीसक - अब देखिये ! ईश्वर की अन्यथा आजा कि जो यह ख़तनः करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं भीर जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के मी काटने और थोड़ी सी चीट लगने से बहुत सा दु:ख होवे और वे लचुशंका के पश्चात कुछ मूं मंग कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस 1

आजा को क्यों नहीं करते ? यह आजा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी भूटा नहीं है मिथ्या हो गई इस का शोव विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८॥

११---जब ईश्वर अविरहाम से वार्ते कर चुका तो ऊपर चला गया । तौ० पर्व १७ । आर०२२ ।

समीक्तक-इस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पिक्तवत् था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर त्याता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् वि-दित होता है ॥ १६॥

२०—फिर इंश्वर उसे मगरे के बलुतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तम्नू के द्वार पर बैठा था। और उस ने अपनी आखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्नू के द्वार पर से उन की मेंट को दौड़ा और भूमि तक दशड़बत् की। और कहा है मेरे खामी यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूं कि अपने दास के पास से बले न जाइये। इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये। और मैं एक कीर रोटी लाऊं और आप कुत हुजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर। और अविरहाम तंत्र में सर: पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुत्रा बोला पिसान ले के गूंध और उस के फुलके पका। और अविरहाम मुंड की और दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बखुड़ा लेके दास को खिला उस ने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया और उस ने मक्सन और दूध और बह बखुड़ा जो पकाया था लिया और उन के खानो धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंके लाया। तौ० पर्व १०। आप और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंके लाया। तौ० पर्व १०। आप शीर आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंके लाया। तौ० पर्व १०। आप शीर आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंके लाया। तौ० पर्व १०। आप

समीसक-अब देखिये! सज्जन लोगो! जिन का ईश्वर बढ़ाई का मांस साथे उस के उपासक माय बढ़ाई आदि पशुओं को क्यों छोड़ें! जिस को कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कमी हो सकता है! और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कीन थे! इस से बिदित होता है कि जं-यहीं मनुष्यों की एक मरहली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम नाइबित में ईश्वर रक्ता होगा इन्हीं वालों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक की ईश्वरहत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २०॥

२१—और परमेश्वर ने अविरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूं सच मुच वालक जन्ंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है। ती० पर्व १८ । आ० १३ । १४ ।

समीत्तक-श्रव देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्वियों के समान चिड़ता श्रीर ताना मारता है ! ! ! !! २१ ॥

२२-तब परमेश्वर ने सदूममृरा पर गंधक श्रीर ज्ञाग परमेश्वर की ज्ञोर से ब-र्षाया । श्रीर उन नगरों को श्रीर सारे चागान को श्रीर नगरों के सारे निवासियों को श्रीर जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया । तीद उत्पर्व पर्व १९ । भ्रव २४ । २५ ।

समीक्तक-अब यह भी लीला बाइबिल के ईश्वर की देखिये। कि जिस की शलक आदि पर भी कुळ दया न आई। क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब की भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक मे विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा

काम करे उन के उपासक क्यों न करें ॥ २२ ॥

१ २३-आओ हम अपने पिता को दास्त रस पिताचें और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें। तब उन्होंन उस रात अपने पिता को दाम्व रस पिलाया और पहलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया। हम उसे आ- ज रात भी दाख रस पिलावें नृ जाकर शयन कर । सो ल्ला कि दोनों जेटियां अपने विता से गर्मिसी इर्ड । तौ० उत्प० पर्व १८। अ० ३२। ३३। ३४। ३६।

समीक्षक—देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यगन के नरो में कुकर्म करने से नवच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई ऋादि पीते हैं उन की नुराई का क्या पारावार है ? इसीलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ;;

, २४— और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से मट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया । और सरः गर्भिणी हुई। ती० उत्प० पर्व२१। आ० १।२।

समीच — अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ! क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भम्यापन का कारण दीखता है ? ऐसा

विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती तुई !!!॥ २४ ॥

२५ -- तन अनिरहाम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिखा और हाजिर: के कन्धे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सींप के उसे निदा किया। उस ने लड़के को एक भाड़ी के तल डाल दिया। और वह उस के सम्मुख बैठ के निहा २ रोई। तन ईश्वर ने उस बाल ह का शब्द मुना। ती० उत्र० २१। आ० १४। १६। १६। १७।

समील्क --- अब देखिये ! ईसाइबीं के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का य-लयात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द मुना लड़के का यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को अम हु-आ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के बचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५॥

२६ - श्रीर इन बातों के पीछे यां हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा। हे अबिराहम ! तू अपने बेटे को अपने इकलाठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले। उसे होम की मेंट के लिये चढ़ा श्रीर अपने बेटे इजहाक को बांच के उस बेदी में लकड़ियों पर घरा । श्रीर अबिरहाम ने लूगी ले के अपने बेटे को बात करने के लिये हाथ बहाया। तब परमेश्वर के दूतने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बड़ा उसे कुड़ मत कर क्यों कि अब मैं जानता हूं कि तूईश्वर से उरता है। ती उत्पार पर्व २२। श्वार १। २। १०। ११। १२।

समीलक अब स्पष्ट हो गया कि यह नायनिल का ईश्वर श्रहपज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अनिरहाम मी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेद्या क्यों करता ? और जो नायनिल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भनिष्यत् श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान ले ता इस से निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥

२७ — सो आप इमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िये जिस तें आप अपने मृतक को गाँड़े। तौ० उत्र० पर्व २३। आ० १।

समीलक - मुदों के गाड़ने से संसार की नड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़ के बायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है। ( प्रश्न ) देखां! जिस से प्रीति हो उस

को जलाना बच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उस को सुला देना है इसीलिये गा-हमा अच्छा है। ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं र-सते ! श्रीर गाडते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकृत गया ऋब हु-र्गन्धमय मही से क्या प्रीति ! श्रीर जो प्रीति करते हो तो उस को प्रथिवी में क्यों गा-ड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम्त को भूमि में गाड़ देवें तो वह सुन कर प-सन्न कभी नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, ञ्जाची पर पत्थर रखना कीनसा पीति का काम है ? त्रीर सन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दूर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को विगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा एक मुद्दें के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सी, हजार वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बगीचा श्रीर न बसने के काम की रहती है इसी लिये सब से बूरा गाड़ना है उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्यों के उस को जज जन्तु उ-सी समय चीर फाड के खालेते हैं परन्तु मी कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह स-डकर जगत् को दुः खदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उस को मांसाहारी पशु पत्ती लूंच खायमें तथापि जो उस के हाड़ की मजा श्रीर मल सड कर जितना दुर्गन्य करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा श्रीर जो जनाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उप के सब पदार्थ ऋगु हो कर वायू में उड़ जायेंगे। ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है ! ( उत्तर ) जो अविधि से जलोंने तो थोडा सा होता है परन्तु गाड़ने अपि से बहुत कम होता है और जो निधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है मुद्दें के तीन हाथ गहिरी, साक़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लंबी, तत्ते में डेर बीता अर्थात् चढ़ा उतार वेदी खोद कर शरीर के बराबर घी उस में एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर, डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलारा आदि की लकड़ियों को बेर्दा में जमा उस पर मु-दी रख के पुनः चारों अपोर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के घी की न्नाहित दे कर जलाना चाहिये इसपकार से दाह करें तो कुन्न भी दुर्गन्थ न हो कि-न्त इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेच, पुरुषनेध बज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें बह मीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे त्रीर जो घृतादि किसीप्रकार न मिल सके तथापि गाइने अवि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलना उत्तम

10

क्योंकि एक विस्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों को ड़ों मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाडना ऋादि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २७ ॥

२ = -- परमेश्वर मेरे स्वामी अविरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अ-पनी दवा और अपनी सचाई बिना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई । तौ० उत्प० पर्व २४ । आ० २७ ।

समीक्षक --क्या वह अविरहाम ही का ईरवर था ! श्रीर जैसे त्राज कल विगारी बा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिखताता? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बार्ते ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती किन्तु अक्रली भनुष्य की हैं।। २०॥

२२-इसमश्रऐल के बेटों के नाम ये हैं इसमग्रऐल का पहिलौंठा नवीत, और कदिार श्रीर श्रद्विएल, श्रीर मिवसाम, श्रीर मिसमाश्र, श्रीर दूमः श्रीर मस्सा । हदर, और तैमा, इतूर, नफील, और किदमः ॥ तौ । उत्प । पर्व २५ । आ । १३ १४ । १५ ।

समीत्तक-यह इसमञ्रोएल श्रविरहाम से उस की हाजिरः दासी का हुआ था॥११॥ ३० -- मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने

पिता के पास ले जाइओ जिसते वह स्वाय और अपने मरने से आगे तुभी आशीव देवे । श्रीर रिवक: ने श्रपने वर में से श्रपने जेठे बेटे एसी का श्रच्छा पहिरावा लिया श्रीर बकरी के मेम्नों का चमडा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यश्रकब अपने गिता से बोला कि मैं अगप का पहिलौठा एसी हूं आप के कहने के समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिस्ते आप का पाए। मुक्ते आशीष दे। ती० उत्प० पर्व २७। आ० १। १०। १५। १६। ११।

समीलक — देखिये ! ऐसे मूठ कपट से श्राशार्थाद ले के पश्चात् सिद्ध श्रीर पैगं-बर बनते हैं क्या यह त्रारचर्य की बात नहीं है ? भीर ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ६० ॥

३ १ - और यश्रकूव बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उस ने अप-ना उसीसा किया था लम्भा खड़ा किया और उस पर तेल डाला । श्रीर उस स्थान

\*

का साम वेतरहत का । भीर यह प्रत्यह को मैंने सम्भा सहा किया **ईश्वर का** स्थर होगा । तौ ० उत्प ० पर्व २८ । आ ०१८ । ११ । २२ ।

समीक्तक-अब देखिये ! जङ्गलियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाय और इस को मुसलमान लोग "बयतुलमुक़ह्स" कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! जी क्या कहना है ईसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुन्हीं हो ॥ ३१ ॥

३२ — आँर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और उस की कोल को लोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई। तौ० उत्प० पर्व ३०। आ० २२। २३।

समीक्षक- वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्तर है स्त्रियों की कोस स्त्रोलने को कौन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सब बात अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ६२ ॥

३२ — परन्तु ईश्वर आरामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यश्रकूव को भला बुरा मत कह क्योंकि अपने पिता के घर का निपट श्रमिलाबी है तूने किस लिये मेरे देवों को जुराया है। तौ०। उत्प० पर्व ३१। आ० २४। ३०।

समी ज्ञक-यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई जामत् साज्ञात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबिल में लिखा है परन्तु अब न जानें वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जाअत् में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणित मूर्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देकें का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥

३४ — श्रीर यश्रकृव अपने मार्ग चला गया श्रीर ईश्वर के दृत उसे श्रा मिले । श्रीर यश्रकृव ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है । तौ० उत्प० पर्व ३२। श्रा० । १ | २ |

समीक्षक अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन ? ॥ ३४ ॥ ३५ — और यश्चक् बकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उस से मक्षायुद्ध करता रहा । और जब उस ने देला कि वह उस पर प्रवल न हुआ तो उस
की जांघ को भीतर से छुआ तब यश्चक् के जांघ की नस उस के संघ महायुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुक्ते जांच की नस उस के संघ महायुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुक्ते जांचे दे क्योंकि पा फटता हैं और वह
बोला में तुक्ते जाने न देऊंगा जब लों तू मुक्ते आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा
कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यश्चकृव । तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे
को यश्चकृव न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के श्चागे और मनुष्यों के
आगे राजा की नाई महायुद्ध किया श्चीर जीता ॥ तब यश्चकृव ने यह कहिके उस से
पूछा कि श्चपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और
उस ने उसे वहां आशीष दिया । और यश्चक् ने उस स्थान का नाम फन्एल रक्खा
क्योंकि में ने ईश्वर को प्रत्यच्च देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनुएल से
पार चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी श्चीर वह श्चपनी जांब से लगड़ाता था ॥
इसलिये इसरायेल के बंश उस जांच की नस को जो चढ़ गई थी श्चाज लों नहीं खाते
क्योंकि उस ने यश्चकृव के जांघ की नस को चढ़ गई थी श्चा था। तो० उत्प० पर्व
२३ । २४ । २४ । २६ । २० । २० । २४ । ३० । ३१ । ३२ ।

समीत्तक—जब ईसाइयों का ईश्वर श्रखाड़मल्ल है तभी तो सरः श्रीर राखल पर पुत्र होने की कृपा की मला यह कमी ईश्वर हो सकता है ? श्रीर देखों ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा श्रपना नाम ही न बतलावे ? श्रीर ईश्वर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी श्रीर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी को श्रच्छी भी करता श्रीर ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यश्रकृव लंगड़ाता रहा तो श्रन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्त देखा श्रीर मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ! यह केवल लड़कपन की लीला है ।। ३५॥

३६ — और यहूदाह का पहिलौटा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो पर-मेश्वर ने उसे मार डाला ।। तब यहूदाह ने श्रोनान को कहा कि श्रपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से ब्याह कर श्रपने भाई के लिये वंश चला । श्रीर श्रोनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा श्रीर यों हुश्रा कि जन वह श्रपनी भाई की औ पनी पास गया तो वीर्घ्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ ऋौर उस का वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला । तौ० उत्प० प० २० । ऋग० ७ । ० । १ । १० ।

समीक्तक — अब देख लीजिये! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के! जब उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ! उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥

#### तौरेत यात्रा की पुस्तक

३७ — जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है। तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे श्रिपा दिया।। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में भगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधिरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है। तब उसने कहा कि किस ने तुमें हम पर अध्यक्त अधवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीति से तृने मिश्री को मार उाला मुक्ते भी मार डाले तब मूसा डरा।। और नाग निकला।। ती दिया।

समील् क-श्रव देखिये ! जो बाइबिल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का श्राचार्य मूसा कि जिस का चरित्र कोधादि दुर्गुगों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, श्रीर चो-रवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बात को श्रिपाता था तो स्कूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना, उस ने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सहश हुआ। इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३०॥

३ - अौर फसह मेम्ना मारो ।। और एक मूठी जूफा लेको और उसे उस लो-हूं में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के ओर द्वार की दोनों और उस से छापो और तुम में से कोई बिहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आर पार जायगा और जब वुह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और नाराक तुकारे घरों में न जाने देगा कि मारे। ती० या० प०। १२। आ० २१। २२। २३।

समीचक-भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कमी हो सकता है? जब लोहू का छापा देखे तभी इसराइल कुल को घर जावे अन्यथा नहीं। यह काम चुद्रबुद्धि वाले मनुष्य के सदश है इस से यह विदित होता है कि ये वालें कि-सी जक्तली मनुष्य की लिखी हैं।। २०।।

३१ — और यों हुआ कि परमेश्वर ने आभीरात को मिश्र के देश में सारे पहि-लौठे को फिराऊन के पहिलौठे से ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस ब-न्धुआ के पहिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलौठे समेत नाश किये और रात को फिराऊन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा। ती० या० प० १२ । आ० २६ । ३० ।

समीत्तक बाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दर्श होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध और पशु तक भी विना अपराध मार दिये और कुछ भी दया ज आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आश्वर्य नहीं क्योंकि लिखा है "मां-साहारिणः कुतो दया" जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है !। ३ ६ ।

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्राऐल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें। परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से दो भाग कर और इस्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से मूसी भूमि में हो कर चले जायेंगे। तो ० या० प० १४। आ० १४। १५। १६॥

समीलक — क्यों जी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़िरये के समान इस्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़कें बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता। परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ श्रसम्भव लीला बाइबिल के ईश्वर ने की है परन्तु यह बिदित हुआ। कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोंगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥४०॥

४१ — क्यों कि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्व शाक्तिमान हूं पितरों के अपराध का दगड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवैया हूं ॥ तौ । य० प० २० । आ० । ५ ।

समीत्तक—-मला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीड़ी तक दराड देना अच्छा समभाना | क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे स-न्तान नहीं होते ! जो ऐसा है तो चौथी पीड़ी तक दराड कैसे दे सकेगा विना अ-पराध किसी को दराड देना अन्यायकारी की बात है ।। ४१ ।।

४२--विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर । छः दिनलों तू परिश्रम कर । और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है। परमेश्वर ने वि श्राम दिन को आशीष दी। तो ० या० प० २०। आ० =। १। १०। ११।

समील् क-क्या रिववार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ! और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातर्वे दिन सो-गया ! और जो रिववार को आधीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्यं दि-या ! अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ! मला रिववार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये !

11 83 11

४३-- अपने परोसी पर भूठी सान्ती मत दे । अपने परौसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तरे परोसी की है लालच मत कर । ती० या० प० २०। आ० १६ । १७ ।

समीत्तक--वाह ! तभी ती ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे मुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अनपर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पत्तपात की बात हैं ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब म- "नुष्यमात्र को प्रोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्य के अन्य कीन की और दासी वाले हैं कि जिन को अपरोसी गिनें इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥४३॥

送

४४ — सो अब लड़को में से हर एक बेटे को और हर एक खी को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्लो । तौ ॰ गिनती ॰ प ॰ ६१ । आ ० १७ । १८ ।

समीक्षक—वाह ! जी मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो सी, बा-लक, बृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट नि-श्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्ततयोगि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी नि-र्वय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४॥

४५ — जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वुह निश्चय घात कि या जाय । और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्के भागने का स्थान बता हुंगा । तौ० या० प० २१। आ० १२। १३।

समीक्षक — जो यह ईश्वर का न्याय सचा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कही ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्तपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६ — और कुराल का बिलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया। श्रीर मूसा ने आधा लोहू ले के पात्रों में रक्खा और आधा लोहू बेदी पर ब्लिड़का । और मूसा ने उस लोहू को ले के लोगों पर लिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ।। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुक्त पास आ और वहां रहा और तुक्ते पत्थर की पटियां और ज्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा। तौ० या० प० २४। आ० ५।६। ८।१२।

समीक्तक — अब देलिये ! ये सब जङ्गली लें:गों की बातें हैं वा नहीं ! और परमेश्वर बैलों का बालदान लेता और नेदी पर लोहू जिड़कता यह कैसी जङ्गलीपन असभ्यता की बात है ! जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बालदान लेने तो उस के मक्त बैल गाय के बालदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ! और जगत् की हानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाईबिल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से बेदों में भी ऐसा मुठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु नेदों में देखी वालों का जाम की नहीं । धौर वह मी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पर पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागृज़, नहीं बना जानता श्रीर न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था श्रीर इन्हीं जक्कलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था।। ४६ ॥

४७—श्रीर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुक्ते देख के कोई मनुष्य न जियेगा। श्रीर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह। श्रीर यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तुमे पहाड़ के दरार में रखूंगा श्रीर जब लो निकलूं तुमेत अपने हाथ से ढांपूँगा। श्रीर अपना हाथ उठा लूंगा श्रीर तू मेरा पीछा देखगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा। ती० या० प० ३३। श्रा० २०। २१। २२। २३।

समीक्तक—अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रवञ्च रच के आप खयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उस को ढांप दिया भी न होगा जब ख़ुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा हो-गा तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा !! ४७ ॥

# लयव्यवस्था की पुस्तक ती ०)

४८—श्रीर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, श्रीर मण्डली के तंबू में से यह बचन उसे कहा कि । इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से श्रर्थात् गाय बैल श्रीर भेड़ बकरी में से अवति गेर-लाओ । तौ० लै० व्यवस्था की पुस्तक-प० १ । श्रा० १ । २ ।

समीक्तक—अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की मेंट लेने-बाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का मूखा प्यासा है वा नहीं ' इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कमी नहीं जा सकता किन्तु गांसाहारी मपब्ची मनुष्य के सहश है॥४८॥ अर--और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बाल करे और हाइस्म के बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यक्षवेदी के नारों और जो मगडली के तंनू फे द्वार पर है जिड़ के। तब बह उस मेंट के बिलदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ फरे। और हारून के बेटे याजक यज्ञेवदी पर आग रनर्खें और उस पर लकड़ी जुनें। और हारून के बेटे याजक बस के टुकड़ों को और शिर और विकास की के उकड़ों को और शिर और विकास की के उब लक्कि में पर को यज्ञेवदी की आग पर हैं विकि से बरें। जिस ते बिलदान की मेंट होबे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये मेंट किया गया। तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक। प०१ आ०। प्राहा १०। ८। ८। ८। का का

समीद्यक—तिनक विचारिये ! कि बैल को परमध्यर के आये उस के मक्क मारें और बह मरवावे और लोह को चारों ओर ख़िड़कों, अनिन में लोम करें, ईरवर मुगंध ले-बे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ! इसी से न बाइबिल ईरवरकृत और न वह जक़ली मनुष्य के सहरा लीलाधारी ईरवर हो सकता है ॥ ४२ ॥

५०— फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ वाजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस ने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बिज्ञ्या परमेश्वर के लिये लावे । और ब- ज़िया के शिर पर अपना हाथ रक्खे और बिज्ञ्या को परमेश्वर के आगे बली करे। लै॰ व्य॰ ती॰ प० ४०। आ० १।३।४।

समीक्षक - अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायिश्वतः; म्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुर्त्रों की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!!॥ ५०॥

५.१—जब कोई अध्यक्त पाप करे। तब वह बकरी का निसलोट नर मेम्ना अप-नी भेंट के लिये लावे। और उसे परमेश्वर के आंगे बली करे यह पाप की मेंट है। तौ० लै० प० ४। आ० २२। २३। २४।

समीक्षक – बाह जी ! बाह ! ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्ष अर्थात्ं न्याबा-धीरा तथा सेनापित आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बिल्ल्या, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभा तो ईसाई लोग किसी पशु वा पत्ती के प्राण लेने में शंकित नहीं होते मुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को लोड़ के मुसभ्यधर्ममय बेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याबा हो ॥ ५१॥ ५२ — और यदि उसे मेंड़ लाने की पूंजी न हो तो बह अपने किये हुए अपराध के लिए दो विडुकियां और कपोत के दो बच्चे मरतेश्वर के लिये लावे । और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे । उस के किये हुए पाप का प्राय-िश्वत करे और उस के लिये समा किया जायगा । पर यदि उसे दो पिंडुकियां और क्योत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे ने उस पर तेज न डाले । और वह समा किया जायगा। तो वि प प प । आ ० ० । ८ । १० । ११ । १२ । १३ ।

समीत्तक—अब सुनिये! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाट्य भी न डरता होगा और न दिद क्योंकि इन के ईश्वर ने पापों का प्रायश्वित करना सहज कर रक्का है एक यह बात ईसाइयों की बायबिल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पापसे पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से बह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया वयांकर आ- बे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्राय-श्वित है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं! ॥५२॥ ५३—सो उसी बलिदान की खाल उसी बाजक की होगी जिस ने उसे भवाया

ने इस ईश्वर को धन्य है! कि जिस ने बजुड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, के पोत और पिसान (आट) तक लेने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़वाके,, लेता था अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े। इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया। जो जंगली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार करलिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पद्धी और अन्नादि मंगा लिया करता था और मीज करता था। उस के दूत फरिरते काम किया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करवा, कपोत और "अच्छे " पिसान का खानेवाला ईश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वराक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुगायुक्त बेदोक्त ईश्वर ?

कौर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो कड़ाही में अध्यक्ष तवे पर सो उसी माजक की होगी। तौ० लै० प० ७। आ० =। १।

समिश्वक — हम जानते थे कि यहां देवी के भोषे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला उस से सहस्र गुर्शी कर कर है क्योंकि चाम के दाम और मोजन के पदार्थ खाने को आवें किर ईसाइयों ने खूब मीज उड़ाई होगी ! और अब भी उड़ाते होंगे ! मला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ! वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पत्ती आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइविल ईश्वरकृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने बाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुनतकों में भरी हैं कहां तक गिनावें।। ५६।।

#### गिनती की पुस्तक

५४ सो गदही ने परमेश्वर के दूत को श्रापने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से श्राम खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बल-श्राम ने गदही को लाठी से मारा । तब परमेश्वर ने गदही का मुँह खोला श्रीर उस ने बलशाम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि त्ने मुक्ते श्रवतीन वार मारा। ती० गि० प० २२। श्रा० २३। २०।

समील् क-प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दृतों को देखते थे और आजकल बि-राप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी ज़ुदा वा उस के दूत नहीं दीख-ते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये? वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये । अथवा मर गये? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दी-खते तो तक भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं॥ ५४॥

#### समुएल की दूसरी पुस्तक

५५---भौर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को

पहुँचा। कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर मों कहता है (मिके विकास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसराएल के सन्ताम को लिकाल लागा मेंने तो बाज के दिन लों घर में बास न किया परन्तुः तम् में और छेरे में फिरा किया) ती० समुएल की दूसरी पु० प० ७। आ० ४। १। १।

समीस्तक- -श्रव कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहभारी नहीं है। श्रीर उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बना दे तो उस में श्राराम करूं क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर श्रीर ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं श्राती ? परन्तु क्या करें विचारे फंस ही मबे अब व निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है।। १५ ।।

#### राजाचों का पुस्तक

पह— ऋौर बाबुल के राजा नब्सद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नब्सर श्रद्दान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्त था यरूसलम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्त के साथ ही यरूसलम की भीतों को चारों और से दा दिया। तौठ रा० पठ २५ । आ० ८ । १ । १० ।

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नवूसर अद्दान ने ईश्वर के घर को नष्ट अप्ट कर दिया और ईश्वर था उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर वड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने जुप चाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उस के दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराकम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब न्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने से ही शूरवीर बना था ? अब शूरवीरों के सामने जुप चाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अपितिष्ठा कराली ऐसी ही हज़ारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं॥ ५६॥

欁

#### भयादशसमुञ्लासः ॥

#### ज़बूर कृसरा भाग काल के समाचार की पहिली पुस्तक

५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सन् त्तरः अद्या पुरुष विरूपाने । काल श्रृष्ट १ । प २१ । आ १४ ।

समीक्तक - अब दोलिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इ-सराएल कुल को बहुतसे बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था अब भाट कोचित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार द्वाला जो यह कि-सी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

### चर्षे रुष्टः चर्षे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः चर्षे चर्षे ॥ ग्रन्थवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपिभयंकरः ॥ ६॥

जैसे कोई मनुष्य स्तरण में प्रसन्न, त्तरण में अप्रसन्न होता है अर्थात् त्तरण २ में प्र-सन्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७॥

#### ऐयूब की पुस्तक

प्र-श्रीर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और रैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने रैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब रैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर तूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं। तब परमेश्वर ने रैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जांचा है कि उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब लों अपनी सच्चाई को धर रक्ला है और तू ने मुभे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब रैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ मांस को छू तब वह निस्संदेह तुभे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने रैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा। तब रैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को रिर से तलवेलों बुरे फोड़ों से मारा। अबूर ऐयू० व० २। आ० १। २। ३। ४। ४। ६। ७।

समीत्तक- अब देखिये !ईसाइमों के ईश्वर का सामर्थ्य कि रौतान उस के सामने उस के मक्तों को दुःख देता है, न रौतान को दयड, न अपने मक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है। एक रौतान ने सब को भय-भीत कर रक्खा है और ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो अयूब की प्रीत्म रौतान से क्यों कराता ?॥ ५८॥

## उपदेश की पुस्तक

५ हां मेरे अन्तः करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौड़हापन और मूदता जानने को मन लगाया मैने जान लिया कि यह भी मन का मूल् माट है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बदता है सो दुःख में बदता है। मृ० उ० प० १। अ० १६। १७। १८॥

समीत्तक- अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्य्यायवाची हैं उन को दो मानते हैं, और बुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कीन कर सकता है ! इसलिये यह बाइबिल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ।। ५.१ ।।

यह थोड़ा सा तैरित ज़बूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मचीरचित आरि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को ईसाई लोग बहुत प्रमासभूत मानते हैं जिस का नाम इञ्जील रक्खा है उस की परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी है।

#### मनीरचित इंजील

६० यीशु ख़ीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मस्यिम की यूसफ़ से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखी परमश्वर के दूत ने ख़प्त में उसे दर्शन दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसफ़ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्यों-कि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है। इ० प० १ । आ० १ = 1२ ०।

समीत्तक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो पत्यत्तादि प्रमा-या अपेर सृष्टिकम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्व मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है! बो परमेश्वर मी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्मम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्म रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की त्रोर से है और सूठ मूठ कह दे कि गरमेश्वर के दत ने मुक्त की खप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की श्रीर से है जैसा यह श्रसम्भव प्रपंच रचा है बैश ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना मी पुराणों में असम्भव लिखा है ऐसी २ बातों को त्रांख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान कर अमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवता मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी ऋसंभव बात उडादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की श्रोर से है ॥ ६०॥

६१ — तब ब्रात्मा यीश को जक्कल में ले गया कि शैतान से उस की परीत्वा की जाय वह चालीस दिन श्रीर चालीस रात उपवास करके पीछे मूखा हुआ तब प-रीचा करने हारे ने कहा कि तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें। इं० प० ४। मा० १। २। ३।

समीक्तक - इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों-कि जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीचा रैतान से क्यों कराता खयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्लें तो कभी बच सके-गा ! श्रीर इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा श्रीर न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं तो रैतान के सामने पत्थर रोटियां क्यों न बना देता ? श्रीर श्राप भूखा क्यों रहता ? श्रीर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटी कोई भी नहीं बना सकता त्रीर ईश्वर भी पूर्वक्रत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ श्रीर उस के सब काम विना भूल चुक के हैं॥६१॥

६२ - उस ने उन से कहा मेरे पीछे त्रात्रो मैं तुम को मनुष्यों के महुने बनाऊं-गा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उस के पीछे हो लिये। ई० प० ४। आ० १६। २०। २१।

समीक्तक-विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरेत में दरा आजाओं में लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन की उमर बढ़े सो ) ईसा ने न श्रपने माता पिता की सेवा की श्रीर दूसरे

\*

माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को खमत में फँसा कर अपना प्रबोजन सार्चे जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादी। लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसाने तो क्या आश्चर्य है ! क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसाने वाल की मितिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँसा ले उस की अधिक मितिष्ठा और जीविका अच्छी होती है । इसी से ये लोग जिन्हों ने वेद और शाकों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इन के अमजाल से बन अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ।। ६२ ॥

६३ — तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का मुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर ज्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दु:खी थे और भूतप्रस्तों और मृगीवाले और ऋई क्रियों को उस पास लाये और उसने चंगा किया ३० मं०प०४ आ० २३। २४। २५॥

समीत्तक — जैसे आज कल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो बह इञ्जील की बात मी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को अम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवीपोपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सहश हैं ।। १३॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि खर्ग का राज्य उन्हीं का है क्यों कि में तुम से कहता हूं कि जब लों श्राकाश और पृथिवी टल न जायें तब लों व्यवस्था से एक मात्रा श्राथवा एक विन्दु विना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये इन श्रात छोटी आक्षाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखाव वह खर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा। इं० मत्ती० प० ५ । श्रा० ३ । ४ । १० । १६ ।

समीक्तक-जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसीलिये जितने दीन हैं

वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थाल् परस्पर लड़ाई मिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था सगढ़ करड़ हो जायगी ! और दीन के कहने से जो अंगले लोगे सब तो डीक नहीं को निरिममानी लोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और अभियान का एकार्य वहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोत्र कभी नहीं होता इसलिये वह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायां पेसी अनिस्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिवा है कि जो इन आज़ाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से होटा गिना जायगा ॥ ६४॥

६५-हमारी दिन भर की रोटी श्राज हमें दे । श्रपने लिये पृथिवी पर धन का संजय मत करो । इ० म० । प० ६ । श्रा० ११ । १६ ।

समीक्षक—इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लो जक्कली और दरिद्र वे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के बचन से वि-रुद्ध न चल कर सब दान पुरुष करके दीन हो जायें॥ ६५॥

६६ — हर एक जो मुक्त से हे प्रभु २ कहता है म्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इ० म०। प० ७। आप०२१।

समीक्षक अब विचारिये बड़े २ पादरी विशाप साहब और कुश्चीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समर्फे तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कर्भा न कहें यदि इस बात की न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहुतेरे मुक्त से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने होरे मुक्त से दूर होश्रो। इ०। म०। ४०। ७। श्रा० २२। २३।

समीसक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्भ में न्या-याधारा बनना चाहता था यह केवल भोने मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥६ ॥।

( -- अमेर देखो एक कोड़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु जो आप चाहें तो मुक्ते शुद्ध कर सकते हैं थीशु ने हाथ बड़ा उसे खू के कहा मैं तो चाहता हूं सुद्ध हो जा और उस का कोड़ तुरन्त सुद्ध हो गया। इ०म०। प० = | आ०२। ३। समिलक ये सब बातें मोले मनुष्यों के फंसाने की हैं क्यों कि जब ईसाई लोग इन बिका साष्टिकम बिरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं शुक्रा आर्थ्य, धनवन्तिर, फरयप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की करी हुई सेना को जिला दिई वृह्द स्पति के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर और मिक्छ्यों को खिला दिया फिर भी शुक्रा चार्थ्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मार कर शुक्रा चार्थ्य को खिला दिया फिर अध शुक्रा चार्थ्य ने जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता किया कश्यप अर्थि ने मनुष्य सिहत वृद्ध को तक्षक से भरम हुए पीछे पुनः बृद्ध और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तिर ने लाखों मुर्दे जिलाये लाखों कोड़ी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं हो उक्त वातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं श्वो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी मुठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं इसिलिय ईसाईयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं। ६ = 11

६१-तब भूनग्रस्त मनुष्य क्वरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लों अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखे। उन्हों ने चिल्ला के कहा ह यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो मूअरों के भुएड में पैठने दीजिये उस ने उन से कहा जाओ और वे निकर्त के मूअरों के भुंड में पैठे और देखे। मूअरों का सारा भुंड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा । इं०म० । प० = । आ० २= । २१ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ ।

समीक्तक—भना यहां तिनक विचार करें तो ये बातें सब मूठी हैं क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन मूअरों की हत्या कराई मूअरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप क्या और पावित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका ? और मुअर वालों की हानि क्यों न भर दो ! क्या आज कल के मुशिन्ति ईसाई अंगरेज़ क्या

लोग इन गणेड़ों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो अगजाल में पड़े हैं ॥६१॥

७० देखो लोग एक अर्द्धकी को जो खटोले पर पड़ा था उसे पास लाये और वीशु ने उन का विश्वास देख के अर्द्धांगी से कहा है पुत्र ढाढस कर तेरे पाप सभा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आका हूं। म० इः । प० ६ । आ० २ । १३ ॥

समीक्त - यह भी बातें वैसी ही असंभव हैं जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्रमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन दे कर फ़िला है। जैसे दूसरे ने पीये मद्य भाग और अफ़ीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वहीं भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप पुगय दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश खयं ले लेवे वा कर्ताओं ही को यथा योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी हो जावे देखों धर्म ही कल्याग्यकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये क्यों कि पाप किसी का नहीं कुट सकता ॥ ७० ॥

७१ — बीशु ने अपने १२ शियों को अपने पास बुला के उहें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग और हर व्याधी को चक्का करें। बोलने हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत सम्भों कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खड़ग चलवाने को आया हूं में मनुष्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मां से और पतोहू को उस की सास से अलग करने को आणा हूं मनुष्य के घर ही के लोग उस के वैरी होंगे॥ आ० ३४। ३५। ३६। ई— म० प० १०। आ० १३॥

समीक्तक- ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक २०) तीस रु०के लोन पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ मांगेंगे भला ये सब बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना या निकालना विना ओपिय वा पथ्य के व्याधियों का छू-टना सृष्टिकम से असम्भव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर वो जने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं ! और सत्य वा मिथ्यामापण का फल मुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगां यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही आज कल

कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वश्रा मनु प्यों को दु:ल होता है चौर ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समक्त लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२ — तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हों ने कहा सात और खोटी मळ्लियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात रोटियों को और मळ्लियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब ला के तृप्त हुए और जो दुकड़े बच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हों ने लाया सो बिबों और बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे। इ० म० प० १५ । आ० ३४। १५ । १६ ।३०।६ = ।३८।

समील्वक— अब देखिये ! क्या यह आज कल के भूठे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान छल की बात नहीं है ! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई ! यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानो और पत्थर आदि से मोहन भोम रोटियां क्यों न बना ली ! ये सब बाते लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें कर के भोले मनुप्यों को ठगते हैं वैसे ये भी हैं।। ७२।।

७६--और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्ब के अनुसार फल देगा ॥इ० म० प० १६ । आ० २७।

समित्तिक — जब कर्म्यानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइबों का पाप समा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सचा हो तो यह मूठ होने यदि कोई कहे कि समा करने के बोम्य समा किये जाते और समा न करने के योग्य समा नहीं किये जा-ते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मी का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और प्री दया होती है।। ७३।।

०४-हे अविश्वासी और हठीले लोगों में तुम से सत्य कहता हूं यदि तुम को राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से बहुां चला जाय वह चला जायमा और कोई काम तुम से श्रसाध्य नहीं होगा ॥इं०

समीलक-अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि-''आश्रो हमारे मत में पाप समा कराओ मुक्ति पाओ,, आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईसामें पाप लुड़ाने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिप्यों के आहमा-स्रों को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ! इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हों ने यह इञ्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमास नहीं हो सकता क्यों-कि जो अविश्वासी अपिवजात्मा अधन्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्यास की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो स-कता है कि जो ईमा का वचन सचा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विस्वास अभीत ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास हैतो उस से कहना कि आप इस पहाड को मार्ग में से हटा देवें यदि उन के हटाने से हट जाय तो भी पुरा बिरवास नहीं फिन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो समको एक द्वीटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि वहां श्रमिमान आदि देशों का नाम पहाड है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुद्दें, भ्रन्थे, कोदी, भृतमस्तों को चन्ना कहना भी त्रालसी, त्रज्ञानी, विषयी और श्रांतों को बोध करके सचेत कराल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता, इस लिये असम्भव बात कह ना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाइट जङ्गलीपन की बात क्यों कह देता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एरएडो-Sपि हुमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी वृक्त न हो तो उस देश में एरएड का वृक्त ही सब से बढ़ा श्रीर अच्छा गिना जाता है वैसे महाजक्तली श्रविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गराना हो सकती है ? 11 ७४ 11

७५ — मैं तुम्हे सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और वालकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १० । आ० ३।

समीक्तक-जन अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न

\*

द्ध होता है त्रीर बालक के समान होने के लेख से यह निदित्त होता है कि ईसा की बातें विद्या त्रीर सृष्टिकम से बहुतसी निरुद्ध थीं त्रीर यह भी उस के मन में था कि लोग मे री बातों को बालक के समान मान लें पूछे गार्जे कुछ भी नहीं त्रांख मीच के मान लें बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिन चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से निरुद्ध बातें क्यों मानते ? त्रीर यह भी सिद्ध हुत्रा जो ईसा त्राप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालबत् बनने का उपनेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सहश बनाना चाहता ही है। ७५।

७६ — मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना किंदिन होगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का मुई के नाके में से जाना सहज है। इ० म० प० १८। आ० २३। २४।

समील क— इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दिर या धनवान लोग उस की प्रतिष्ठा नहीं करने होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि धनाव्यों और दारिहों में अच्छे तुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करें वह अच्छा और बुस करें वह तुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविध्या की बात है और इस से यह भी अवा कि जितने ईसाई धनाव्य हैं क्या वे सब न-रक ही में जायंगे ? और दिस सब स्वर्ग में जायंगे ? मला तिनक्सा विचार तो ईसाम-सीह करते कि जितनी सामग्री धनाव्यों के पास होती है उतनी दिरहों के पास नहीं यदि धनाव्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दिस नीच गित में पड़े रहें और धनाव्य जोग ति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७-यीगु ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बा-रह सिंहासनों पर बैठ के इसराइल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरें। वा माइयों वा विहनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा । इं० म०। प० १८। श्रा०। २० | २६ |

समीक्तक---श्रव देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे

सी लोग न निकल जांब और जिस ने ६०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैटेंगे और इस्राइल के कल का पक्त पात से न्याय ही न किया जायगा किन्त उन के सब गुरा माफ श्रीर श्रान्य कलों का स्वाय करेंगे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पत्तपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पद्मपात से निरपराधी कर छोड देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बडा दोष आता है क्योंक एक सृष्टि की त्रादि में मरा त्रीर एक क्यामत की रात के निकट मरा , एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जावता सो - अनन्त काल तक नरक मोगे श्रीर जो म्यर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग मोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये और तल्य पाप वा पुरुष दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से ऋषि क न्यन सख द:ख वाले अनेक खर्ग और नरक हों तभी सख दु:ख भीग सकते हैं सी ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ स्नियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥

अट --- भोर को जब बहन घर को फिर जाता था तब उस को भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का बृक्त देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुल न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुम्म में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त मूख गया। इं० म० प० २१। आ० १८। १८।

समीलक लग पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह वहा शान्त शमान्वित और कोधादि दोषराहित था परन्तु इस वात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा कोधी और ऋतु के ज्ञान रहित था और वह जङ्गली मनुष्यपन के खमाव युक्त वर्चता था भला जो वृक्त जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह मूल गयां इस के शाप से तो न मूला होगा किन्तु कोई ऐसी श्रोषधि डालने से मूल गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७० ॥

७१-उन दिनों क्लैश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जाकगा और चांद आ-पनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जाकगी । इं म ० प० २४। आ० २६।

समित्तक -- बाह जी ईसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना और आकाश की सेना कीन सी है जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पड़ ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सन भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे इस से विदित हो ता है कि ईसा बहुई के कुल में उत्पन्न हुआ आ सदा लकड़े चीरने छीलना काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरक उठी कि मैं भी इस जक़ली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं और ब- हुत सी बुरी वहां के लोग जक़ती थे मान बेठे जैसा आजकल यूरेपदेश उन्नतियुक्त है बैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोज मत की न छोड़ कर सर्वथा सस्य बेदमार्ग की और नहीं मुकत यही इन में न्यूनता है।। ७१।।

८०-आकाश और प्रथिवी टल जांयगे परन्तु मेरी बार्ते कभी न टर्लेगी । इं॰म॰ प० २४। आ॰।। २५॥

समीक्तक—यह भी बात अविद्या और मृत्वेता की है भला आकारा हिल कर कहां जायगा जब आकाश अतिमूक्त होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिलना कीन देख सकता है ! और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ = 0 11

= १-तव वह उन से जो बाई ऋोर हैं कहेगा हे सापित लोगो मेरे पास से उस अनन्त ऋाग में जाओ जो रोतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गइ है ॥इं० म० प०२५ ऋा० ४१॥

समीक्त — भला यह कितनी बड़ी पक्तपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग श्रीर जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ! जो शैतान और उसके दूतों की ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ! और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न उरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत हो कर बागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में न डाल सका न मा

र सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा श्रीर न बायबिल का ईश्वर ईश्वर हो सकता है ॥ ८१॥

= २-तन बारह शिष्यों में से एक यह्दाह इसकरियोती नाम एक शिष्य मधान याजकों के पास गया और कहा जो में यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुम्ने क्या देंगे उन्हों ने उसे तीस रुपये देने ठहराया । इं० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ।

समीक्षक-अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां खुल गई क्यों-कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ! और उस के विश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा । ॥ २॥

टर-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिप्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा खे के धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात् नय नियम का है। इं० म० प० २६। आ० २६। २७। २०।

समीदाक—भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा विना अविद्वान जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस और पीने की चीज़ों को लोह नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात खाने पीने की चीज़ों में ईसा के मांस और लोह की भावना कर खाते पीते हैं यह कि-तनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह को भी खाने पीनेकी भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? 11 = 2 11

= ४ — और वह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहां लों अतिउदास है कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे वढ़ के वह मुँह के बल गिरा और मार्थना की हे मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोर। मेरे पास से टल जाय । इं० म० प० ६६। आ० ६०। ६= | ६६।

समीक्तक-देसो ! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिकाल-

**3** 

दर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी श्रयोग चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने श्रयवा उस के चेलों ने भूठ मृंठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेता और पाप स्मा का कर्ता है इस से समभ्रता चाहिये यह के-बल साधारण सुधा सच्चा श्रविद्वान् था न विद्वान् न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४॥

= ५ -- वह बोलता ही था कि देखी यहूवाह जो बारह शिप्यों में से एक था आ पहुंचा श्रीर लोगों के प्रधान याजकों श्रीर पाचीनों की श्रीर से बहुत लोग खड्ग और लाठियां लिये उस के संग यीशु के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था जिस की मैं चूंमू उस को पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास ऋ। बोला हे गुरु प्रणाम और उस को चूंमा । तब उन्होंने यीश पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भा-गे अन्त में दो भूठे साची आ के बोले इस ने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर दा सकता हुं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तु कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साली देते हैं परन्तु यागु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुभी जीवते ईश्वर की किया देता हूं हम से कह तू ईश्वर का पुत्र ख़ीष्ट है कि नहीं यीशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साद्यियों का और क्या प्रयोजन देखा तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्हों ने उत्तर दिया वह वध के योग्य है तब बन्हों ने उस का मुंह पर धुका और उसे घूंसे मारे औरों ने अपेड़ मार के कहा है खीए हम से भविष्यत् वाणी बोल किस ने तुम्हे मारा गितरस बाहर त्रांगने में बैठा था श्रीर एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उस ने सभी के सामने मुकर के कहा में नहीं जानता नृ क्या कहती जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूमरी दासी ने उसे देख के जो। लोग वहां थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था। उस ने किया ला के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य की नहीं जानता हूं तब यह धिका-र देने श्रीर किया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। इं० म० प० रहा आ० ४७। ४= । ४२। ५०। ६१। ६२। ६२। ६४। ६४। ६४। १८० १६८ १७० १७१ । ७२ १७४ १

समीक्षक — अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने नेले को इद विश्वास करा सके और व नेले चाहें प्रारा भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोम से न पकड़ाते न मुकरते न मिध्याभाषण करते न भूठी किया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तारित में लिखा है, कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्हों ने उन्हों को अन्धा कर दिया यदांपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है भला ऐसी कुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूभ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता नो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि॥ ८५॥

= ६-में अभी श्रपने पिता से बिनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ।। इ० म० प० २६ । श्रा० ७३ ।

समीक् क धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखी आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे नो ईसा नुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा निकिया बर्यों कि जो सच था वह वहां अवश्य कह देना तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने घमगड़ की बार्ते करना उचित न थीं और जिन्हों ने ईसा पर भूठ दोप लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्यों कि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जंगली भे न्याय की बातों को क्या सम भों ? यदि ईसा भूठ मूंठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुगई न वर्तते तो देनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहां से लावें ? ॥ ६६ ॥

- अशि अध्यक्त आगे खड़ा हुआ अध्यक्त ने उस से पूछा क्या तृ यह दियों का राजा है यिशु ने उस से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं मुनता कि वे लोग तरे विरुद्ध कितनी साक्ती देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां लों कि अध्यक्त ने बहुत असंभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो ख़ीष्ट कहावता है क्या करूं सभी ने उस से कहा वह कूश पर बढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के कूश पर बढ़ा जाने को सींप दिया तब

श्राच्यक के योधाओं ने यीश की श्राध्यक्त भवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इकड्डी की और उन्हों ने उस का वस उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटों का मुक्ट गॅंब के उस के शिर पर रक्ता श्रीर उस के दिहने हाथ पर नर्कट दिया श्रीर उस के आगे घटने टेक के यह कह के उसे उझ किया है यहदियों के राजा प्रणाम और उन्हों ने उस पर शंका श्रीर उस नर्कटको ले उसके शिर पर मारा जब वे उस से ठहा करचके तब उस से वह बागा उतार के मसीका वन्त्र पहिरा के उसे कूरा पर बढ़ाने को ले गये जब दे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोप ही का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्हों ने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्त उस ने चील के पीना ने चाः हा तब उन्हों ने उसे कुरा पर चढाया श्रीर उन्हों ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊ पर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी त्रीर श्रीर दूसरा बाई श्रीर उस के संग कूशी पर चढ़ाये गये जो लोग उघर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा की है मन्दिर के ढाहने हारे अपने की बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रुश पर से उतर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और माचीनों के संभियो नें ठड़ा कर कहा उस ने श्रीरीं को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इसा एल का राजा है तो कृश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है ता उस को त्राब बचावे क्यों-कि उस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं जो डाकृ उस के संग चढ़ाये गये उन्हों ने भी इसी शिति से उस की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली" एलीलामा सबक्तनी" अर्थात है भेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुक्ते त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह मुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौ ह के इसपंज ले के सिर्के में भिगोया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीश ने फिर बड़े शब्द से पुकार के पारा त्यागा। इं० म० प० २७। आ० ११। १२। १३ । १४ | २२ | २३ | २४ | २६ | २७ | २८ | २० | ३१ | ३३ | 38 | 30 | 3= | 38 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 80 | 8= 18614011

समीक्तक--सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का मी देाव है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह \*

किसी का बाप होने तो किसी का श्वमुर श्याला सम्बन्धी आदि मी होने और जन अध्यक्ष ने पृद्धा था तन जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठींक है कि जो २ आश्चर्य कर्म्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रूश पर से उतरकर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिकें में पित मिले हुए को चींस के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के पाए क्यों त्यागता ! इस से आनना चाहिये कि चाहों को है कितनी ही चनुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और क्रूंठ केंद्र हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंमली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह हु:स क्यों भोगता ! ॥ ८७ ॥

== और देखों बड़ा भूइंडोल हुआ परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके क़बर के द्वार पर से पत्थर लुड़का के उस पर बैठा वह यहां नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखों यीशु उन से आमिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उस के पांव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील को जावें और वहां वे मुफ्ते जो देखेंगे ग्यारह शिष्य गालील को उस परवत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हों ने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ यीशुने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुक्त को दिया गया है और देखों में जगत् के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं । इं० । म० । प० २ = । आ० २ । ६ । १ । १० । १६ । १७ । १ = । २० ॥

समीक्तक — यह बात भी मानने बोग्य नहीं क्योंकि सृष्टिकम और विद्याविरुद्ध है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या त- हसलदारी कलक्टरी के समान ईड्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन क्षियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिन लों सड़ न गया और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बाते करनी असंभव हैं क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जी

#### सत्यार्थत्रकाशः

उठते ? श्रीर उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते ! यह मत्तीरचित इञ्जील का विषय हो चुका श्रव मार्करचित इञ्जील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

#### मार्करचित इन्जील।

८१-यह क्या बर्इ नहीं। इ० मार्क प० ६। आ० ३॥

समीत्तक — असल में यूसफ बर्व्ह था इसिलये ईसा भी बर्व्ह था कितनें ही वर्ष तक बर्व्ह का काम करता था पश्चात् पैगम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बनालिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है ॥ ८१॥

#### लुकरचित इञ्जील।

र० — यीशु ने उस से कहा तू मुभो उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एको अर्थात् ईश्वर । लू० पं० १८ । आ० १८ ॥

समीत्तक—जब ईसा ही एक ऋद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रातमा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ २० ॥

६१ — तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशुको देख के श्रितिश्रानिदत हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थीं और उस का कुड़ आश्र्य कर्म देखने की उस को आशा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूंझी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया। लूक० प० २६। आ०। ⊏। ६।

समीक्त — यह बात मत्तीरिचन में नहीं है इस लिये ये साक्ती बिगड़ गये क्यों के साक्ती एक से होने चाहियें और जो ईसा चतुर और करामानी होता तो (हेराद को ) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामत कुछ भी न थी। ११॥

#### योहन रचित ससमाचार।

र२—श्रादि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था। वह श्रादि में ईश्वर के संग था। सब कुछ उस के द्वारा एजा गया श्रीर जो एजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं एजा गया। उस में जीवन था और बह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। प०१। श्रा०१।२।३।४॥

Œ

समीक्षक—श्रादि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह श्रादि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा मृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के विना भी चुप चाप रह कर कक्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव श्रनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना कूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥ १२ ॥

र २ --- ऋगैर नारी के समय में जब शैतान शिभान के पुत्र यिहूदा इस्करियोति के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था। यो ∙। प० १३। ऋा० २।

समी० यह बात सच नहीं क्येंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है जो कहा शैतान आप से आप बह-कता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बहकाया भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ! सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्हों ने बनाये वे शतान हों तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ १३ ॥

र ४-तुम्हारा मन ज्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुक्क पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। और जो मैं जा के तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। और जो मैं जा के तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुक्के जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० १४। आ० १।२।३।४।६।७॥

समी • -- अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उस के मत में कौन फंसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्यों कि ई-श्वर किसी की शिफ़ारस नहीं मुनता क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अपने मुख से आण आर्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य क-भी नहीं हो सकता ॥ ८४ ॥

१५-में तुम से सच २ कहता हूं जो मुक्त पर विश्वास कर जो कौम में करता हूं जन्हें वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो०। प० १४। आ० १२।

समी० — अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दें जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य काम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना नहीं ये क्यों कि खयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं वह इस को मुद्रें जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान लेवे ॥ २५॥

र६ -- जो अद्वेत सत्य ईश्वर है। यो । प । १७ । आ । ३। समी -- जब अद्वेत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है।। र६॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं॥

#### योहन के प्रकाशित वाक्य

अब योहन की अद्भुत बात मुनोः--

र७-- और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर की सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पान्ने नेत्रों से भरे हैं। यो० प्र० प० ४। अ० ४। ५। ६।

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का खर्ग है । और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है । और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कीन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ।। ८७ ॥

रू — और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छापदी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उस की छापें तोड़न के योग्य दीन है। और न सर्ग में म इसिया वर न शिवा के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। भीर में बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। यो । प्र । प्र । प्रा १ १ १ । ३ । ४ ।

समीलक अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों श्रीर मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसकी खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और प्रशिवी पर कोई नहीं मिला योहन का रोना और प्रधात एक प्राचीन ने कहा कि वहीं हसा सोखने बाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह उस का गीत देखी ! ईसा ही के अपर सब माहात्म्य भुकाते जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं।। रूट ।।

4.१—श्रीर मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के श्रीर चारों प्राणियों के बीच में श्रीर प्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा है ! जिसके सात सींक श्रीर सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आतमा हैं । यो० ।प०। प० ५ । आ० ६ ।

समी ० — अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मबोव्यापार उस स्वर्ग के बीन में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी वातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ! भत्मा कुछ तो मुद्धि लाते ॥ ११ ॥

१००-श्रीर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों शाणी श्रीर चौबीसों शाबीन मे-में के आगे गिर पड़े श्रीर हर एक के पास वीण भी श्रीर धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनोयें हैं। यो०। प०। प०५। श्रा० ८ ॥

समी०—अला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैबेच आर्ति आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां पाटम्टेंट ईसाई लोग बुलरस्ती ( मूर्चि-पूजा ) को खरडन करते हैं और इनका स्वर्ग बुलरस्ती का घर बन रहा है ॥ १००॥

१०१ — और जब मेक्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने इंडि की चारों प्रा-ि एयों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते मुना कि आ और देखा और मैंने दृष्टि की और देखा एक स्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष् है भौर उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जब करने को निकला। और जब उसने द्सरी छाप खोली। इसरा घोड़ा जो लाल था निकला उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे। और जब उस ने तीसरी छाप खोली देखी एक काला घोड़ा है। और जब उसने चौथी छाप खोली और देखी एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि। यो०। प० प० १। आ० १।२।३।४।५।०। ८।

समी० — अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ! मला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ! यह स्वप्ने का बरड़ाना जिन्हों ने इस को भी सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कहे उतनी ही योड़ी है।। १०१ !।

१०२ — श्रीर वे बड़े राज्य से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र श्रीर सत्य कवलों तू न्याय नहीं करता है श्रीर प्रथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का पलटा नहीं लेता है। श्रीर हर एक को उजला वस्त्र दिया गया श्रीर उन से कहा गया कि जब-लों तुम्हारे सक्ती दाम भी श्रीर तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं सूरे न हों तबलों श्रीर थोड़ी बेर विश्राम करों। यो०। प०६। श्रा०१० १११॥

समी०—जो कोई ईसाई होंगे वे दौरे मुपूर्व होकर एमे न्याय कराने के लिये रोया करेंगे जो वेदमार्ग का म्बीकार करेगा उम के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बेटे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और उन का ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से भाट इन के शतु से पल-टा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पिछे खंबर लिया करते हैं शा-नित कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा॥ १०२॥

१०३-और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृत्त से उस के कड़ने गूलर महते हैं तैसे आकारा के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकारा पत्र की नाई जो लेपटा जाता है अलग हो गया। यो ०। प्र०। प० ६। आ० १३। १४।

समीक्तक — अब देखिये योहन भविष्यत् वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐ-सी अपड बगड कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे निर- सकते हैं ! और मूर्ट्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा: | और क्या आक्षाण को लड़ाई के समान सम्बद्धा है ! यह आकारा साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकहा कर सके इसलिय योहन आदि सब जड़ली मनुष्य थे उन को इन वालों की क्या सकर ! ॥ १०३॥

रै ० ४ - में ने उन की संस्था मुनी इस्ताएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख क्कालीस सहस्र पर ज़ाप दी गई बिहुदा के कुल में से नास्ड सहस्र पर ज़ाप दी गई। यो ० । प्र० । प्र० । प्रा० ४ । ५ ।

समीखा का को कायबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का स्वा-मी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जगलियों का साथ क्यों देता? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईस्वर नहीं और इस्राएल कुलादि के मनुष्या पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योद्दन की निथ्या कल्पना है ॥ १०॥ ॥

१०५-इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मन्दिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं॥ यो०। प०। प००। आ० १५।

समीत्तक — क्या यह महाबुत्परम्ती नहीं है ? श्रथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य तुन्य एक देशी नहीं है ! श्रीर ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सेता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे ? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी श्रीर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा श्रितिरोगी होगा ॥ १०५॥

१०६ — और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास साने की धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया और धूप का धूआ पवित्र लोगों की मा- र्थनाओं के संग दूत के हाथ में से इंश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और राज्द और गर्जन और विजलियां और भूईडोल हुए। यो०। प०। प० = । आ० ३। ४। ४॥

समीत्तक अब देखिये स्वर्ग तक बेदी घूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या बैरागियों के मन्दिर से ईसाइयें। का स्वर्ग कम है ! कुछ घूम धाम अधिक ही है ॥ ॥ १०६॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूंका और लोह से मिले हुए बोले और आग हुँएँ और वे प्रिकेशी पर दाले गए और प्रिवर्श की एक तिहाई जलगई। बो०। म०। प०। । । आ० ७। समी० — बाह रे ईसाइयों के भविष्यद्वका ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का राज्य और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पांचवें दूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देसा जो स्वर्गमें से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुएड के कूप की कुञ्जी उस को दी गई । और उस ने अथाह कुएड का कूप खोला और कूप में से बड़ी मुझे के कुंप की नाई धु-आं उठा ! और उस धुंप में से टिड्डियां पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी के बीलुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन से कहा गया कि उन मनुष्यों को जिन के मांथ पर ईश्वर की छाप नहीं है गांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय यो०। प्र०१ प्राप्त १ । २ । ३ । ४ । ४ ।

समीलक - क्या तुरही का शब्द मुन कर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ! यहां तो नहीं गिरे भला वह कृप वा टिड्डियां भी मलब के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बांच भी लेता होगा कि छाप वालों को मत काटो ! यह केवल भोने मनुष्यों को उरपा के ईसाई बना लेने का घोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी ऐसी वार्ते विद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्यांवर्त में नहीं, क्या वह प्रलय की बात हो सकती हैं ! । १०० ॥

१०१-- और घुड़चरें। की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी । यो०। प्र०।प० १। आ० १६॥

समीत्तक—भला इतने घोड़े म्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे ! और उस का वुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ हे।गा! बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे हर्श्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आय्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अ- च्छा हो ॥ १०८॥

११०-और में ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को भोतेथा और उस के शिर पर मेघ धनुष्, आ और उस का मुँह सूर्य्य की नाई भीर उस के पांव आग के खम्भों के ऐसे थे। और उस ने अपना दहिना पांव समुद्र पर और वायां प्रथिवी पर रक्खा । यो०। प्र७। प०। १०। आ० १। २। ३॥

समीक्षफ-अब देखिये इन दूनों की कथा जो पुराखों वा भाटों की कथाओं से की बढ़ कर हैं।। ११०।।

१११ - और लगी के समान एक नर्कट मुक्ते दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने हारों को नाप । योज

समी - बहां तो क्या परन्त ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मंदिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इस लिये यहां प्रयमोजन में ईसा के रारीराक्यव मांस लोह की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रश आदि का आकार बनाना आदि भी बृत्परस्ती है ॥ १११ ॥

११२-श्रीर स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया श्रीर उस के नियम का उस के मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र० । प० । ११ । त्रा० १६ ॥

समी - स्वर्ग में को मन्दिर है सो हर समय वन्द रहता होगा कभी २ स्रोता जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो बेवोक्त परमास्मा सर्व-व्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईमाइयों का जो परमेश्वर आ-कार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में हो चाहे अभि में हो और जैसी लीला टंटन पू पूं की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । ऋौर नियम संदुक्त भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बार्ते मनुप्यों को लुभाने की हैं।। ११२॥

११३--श्रीर एक वडा आधर्म्य स्वर्ग में दिसाई दिया अर्थात् एक स्नी जो मुर्य पहिने है और चाँद उस के पांत्रों तले हैं और उसके शिर पर बारह तारों का मुक्ट है। श्रीर वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीडा उसे लगी है श्रीर वह जनने को पीडित है। अौर दूसरा आधर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल आजगर है जिस के सात शिर और दश सींग है और उन के शिरों पर सात रा-जमुकुट हैं। और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई की खींच के उन्हें पृथिबी पर डाला । यो० । प० । प० १२ । ऋग० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी - अब देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इन के स्वर्ग में भी विचारी स्वी चिक्काती है उस का दुःख कोई नहीं मुगता न मिटा सकता है और उस अजगर की पुंछ कितनी बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भन्ना पृथिकी सो खोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं सभा सकता किन्तु यहां यही अ-नुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे

होंगे और जिस अजगर की पूछ इतनी नड़ी थी जिससे सन तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ।। ११३॥

२१४-और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीलायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दत लड़े ॥ यो० । प० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी • — जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभंग और उप-द्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४॥ -

११५ - श्रीर वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल और रीतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प० । प० १२ । आ० र ॥

समीक्तक—क्या जब वह शैतान न्यर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? अभैर उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पृथिवी पर क्यों ड ल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के विना भरमने हारे भरमें गे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा ! विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रवल है तो ईश्वर ने उस की अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत में शैतान का जितना राज्य है उस के सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा हम से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीत्र दगड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं पुनः कौन ऐसा निर्वृद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकिएत ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ।। ११५ ।।

११६ — हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियो क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है ॥ यो । प्र० । प्र० १२ । आ ०१२ ।

समीत्तक - क्या वह ईरवर वहीं का रक्षक और म्वामी है ? प्रथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईरवर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस को वर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ पुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ।। ११६ ॥

११७-और बयालीस मास लीं युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने की अपना मुंह खोला कि उस के नाम की और उस के तम्मू की और खर्ग में वास करने हारों की निन्दा करे। और उस को यह दिया गया कि पंवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और माण और देश पर उस की अधिकार दिया गया ॥ यो० । प० १३। आ० ५।६। ७।

समीक्ष क-भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये रोतान और पशु श्रादि की भेजे और पिवत्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं है ऐसा काम ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११०॥

११८—श्रीर मैंने दृष्टि की और देखों मेम्रा सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चयालीस सहस्र थे जिनके माथे पर उसका नाम श्रीर उसके पिता का नाम लिखा है।। यो०। प० प० १४। आ ० १॥

समीलक — अब देन्विये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गण्या क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के बासी हुए रोष करे। इं साइयों के शिरपर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियाने पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना बहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठींक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से बहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप जपर निचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक ज़िले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्मागड़ों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् धूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते॥ ११ = ॥

१११- आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम केरेंगे परन्तु उनके कार्य उन के संग हो लेते हैं।। यो०। प०। प०। १४। आ० १६।

समीक्षक-देखिये ईसाइयों का ईरवर तो कहता है उन के कम उन के संग रहेंगे

अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये आंयगे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जायंगे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सचा वा ईसाइयों का १ एक बात में दोनों तो सखे हो ही नहीं सकते इन में से एक भूठा अवश्य होगा हम को क्या चाहें इसाइयों का ईश्वर भूठा हो बा ईसाई लोग।। ११६।।

१२०- और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुएड में डाला । श्रीर रस के कुएड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुएड में से घोड़ों की लगाम तक लोहू एक सौ कोश तक वह निफला ॥ यो । प्र । प्र १ । श्रा १ ११२ ।

समी ०-- अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बदकर हैं वा नहीं ! ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप के कुगड़ भरे हैं क्या उस का कोप जल है ! वा अग्य द्रवित पदार्थ है कि जिस के कुगड़ भरें हैं ! और सौ कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्यों कर वह सकता है ! इसिलिथ ऐसी बार्ते मिथ्या होती हैं ॥ १२०॥

१२१ - और देखो स्वर्ग में सार्चा के तम्बृका मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र०। प०१५ । आ०५।

समी • जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो सािच्यों का क्या काम ? क्यों-कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों कि मनुष्यवन् ऋलाज है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ! निहं निहं निहं और इसी प्रकरण में दृतों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२ १ ॥

?२२-श्रीर ईश्वर ने उस के कुकमों को स्मरण किया है । जैसा तुन्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देश्रो श्रीर उस के कमों के श्रनुसार दूना उसे दे देश्रो थी। पर । पर १८। श्रार प्र । ६।

समां ॰ - देखो प्रत्यक्त ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी की कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देनां उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे कान्याय कारी क्यों न हों।। १२२ ।।

१२३ - क्योंकि मेम्ने का विवाह आ पहुंचा है और उस की स्त्री ने अपने को तै-यार किया है। यो० प्र०१६। आ० ७॥

समीक्षक — अब मुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सामु शालादि कीन ये ! और लड़के बोल कितने हुए ! और बीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोग्याजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धोस्ता साया और न जाने कब तक धोखें में रहेंगे ॥ १२३॥

१२४ — श्रीर उस ने श्रजगर को अर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल श्रीर री-तान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्ला । श्रीर उस को श्रधाह कुगड़ में डाला श्रीर बन्द करके उसे छाप दी जिस ते वह जब लों सड़्झ वर्ष पूरे न हों तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प० । प० २० ! श्रा० २ । ३ ।

समीक्षक — देखी मरूं मरूं करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिरभी छूटे गा क्या फिर न भरमावेगा ! ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शयतान का होना ईसाइयों का अम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को उरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है जैसे किसी पूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दरीन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बना कर रक्खा भाड़ी में खड़ा कर के कहा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न भीचे वह अन्धा हो जायगा वैसी इन मतबालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानेगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुनः रीच् कहा कि मीच लो जब फिर भाड़ी में छिप गया तब कहा खोलों ! देखा नारायण को सब ने दरीन किया वैसी लीला मज़हाबियों को है इस लिये इन की माया में किसी को न फंसना चाहिये ॥ १२४॥

१२५-जिस के सन्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये ज-गह न मिली। और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा श्रीर पुस्तक खोले गये श्रीर दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया श्रीर पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कमी के अनुसार किया गया। यो । प्र । पर । २०। आ । ११। १२॥

समीचिक- यह देखों लड़कपन की बात मला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भंगे । और उस का सिहासन और वह कहां ठहरा और मुद्दें परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और इकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुनस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमाश्रतों ने ? ऐसी २ वातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२॥ ॥

१२६ — उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दुिल्हन को अर्थान् मेन्ने की खीको तुम्हे दिखाऊंगा।। यो०। प्र०। प०। २१। आ० र ॥ समीचक — भला ईसा ने म्बर्ग में दुिल्हन अर्थान् स्त्री अच्छी पाई मे।ज करता हो गा जो जो ईमाई वहां जाते होंगे उन की भी खियां मिलती होंगी और लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगान्पत्ति हो कर मरते भी होंग। ऐसे म्बर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है।। १२६॥

१९७ — और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साड़े सात सौ कोस का है उम की लम्बाई और चौड़ाई और ऊचाई एक समान है । और उस ने उस की मीत को मनुष्य के अर्थान् हुत के नाप से नापा कि एक सा चवालांस हाथ की है और उस की भीत की मनुष्य के अर्थान् हुत के नाप से नापा कि एक सा चवालांस हाथ की है और उस की भीत की मुद्दाई मृर्थ्यकान्त की थी और नगर निर्मल सान का था जो निर्मल कांच के समान थी। और नगर के भीत की नवें हर एक वहुमृत्य पत्थर में संवारी हुई थीं पहिली नेव मृर्थ्यकान्त की थी हुमरी नीलमिण की तांसरी लाल ही की चौथी मरकत की। पांचवीं गोमदक की छठवीं माणिक्य की सानवीं पीनमिण की आठवीं परेज की नवीं पुष्पाज की दसवी लहसनिये की ग्यारहवीं यूग्रकान्त की बारहवीं मटीप की। और बारह फाटक बाहर मोती थे एक २ मोती में एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क म्बच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी।। यो०। प्र०। प० २१। आ० १६। १७। १८। १८। २०। २१।

समीसक मुना ईमाइशों के म्बर्ग का वर्णन ! यदि ईमाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं नो इतन बड़े शहर में कैस समा सकैंगे ! क्योंकि उस में मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों को बहुका कर फंसाने की लीला है। मला लंबाई चोड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु कंचाई साढ़े सात सी कोस क्योंकर हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्यन की बात है और इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ! इस लेख के लिखने बड़ि के घर के घड़े में से, यह गयाड़ा पुराख का भी बाप है। १२७॥

समी ० — जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापा लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं! यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा हैं तो योहक्त स्वम की मिश्या वातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से शुक्त है वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है । १२ = ॥

१२१ -- श्रीर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का श्रीर मेम्ने का सिंहासने उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे। श्रीर उस का मुंह देखें गे श्रीर उस का नाम उन के माथे पर होगा। श्रीर वहां रात न होगी श्रीर उन्हें दिएक का अथवा सूर्य्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वता राज्य करेंगे। यो०। प०। प० २२। श्रा० २। ४। ५।।

समी० देखिये यही ईसाइयें। का स्वर्गवास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? श्रोर उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? श्रव यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह युरोपियन के सहश गोरा वा श्रफ़रीका वालों के सहश काला श्रयवा श्रन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्भन है क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई है श्रीर उसी एक नगर में रहना श्रवश्य है तो वहां दु:ख क्यों न होता होगा ? जो मुख बाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं होसकता ॥ १२ र ॥

8

१६०-देख में शीव, आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साय है जिसतें हर एक को जैसा उस का कार्क्य ठहरेगा वैसा फल देखंगा ॥ यो०। प्र०। प्र० २२। आ० १२॥

समी० — जब यही बात है कि कमीनुसार फल पाते हैं तो पापों की समा कभी वहीं होती और जो समा होती है तो इंजील की बातें भूठी यदि कोई कहे कि समा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वपरिवरुद अर्थात 'हिलफुदरोगी हुई तो भूठ है इसका मानना छोड़ देश्रो । अब कहां तक लिखें इन की बायबिल में लाखों बातें खंडनीय हैं यह तो थोड़ा सा चिन्हमात्र ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समभ्य लेंगे थोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब भूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है। १३०॥

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकादो सभाषाविश्वापिते कृश्चीनमत्तिषये श्रयोद्द्याः ससुल्लासः सम्पूर्वः १३॥

# त्रवभूमिका॥ (४)

जो यह १४ चौदहवां समुद्धास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिपाय से, अन्य अंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा र विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी राब्द अर्थ आदि विषय में वि-रुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो (कुरान अर्वी भाषा में है उस पर मौल्वियों ने उर्द में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अत्तर और आर्य्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्थी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहवों के तर्जुमाओं का पहिले खगडन करे पश्चात इस विषय पर लिखे अयोंकि यह लेख केवल मन्प्यों की उ-न्नित और सत्य। इसत्य के निर्णय के लिये सब मर्तों के विषयें। का थोड़ा २ ज्ञान होये इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय भिले और एक दसरे के दोषों का संडन कर गूणों का महण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर मुठ चला सके और न सत्य को रोकं सके त्रीर सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता श्रीर यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को प्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियोंका हठ दुरामह न्यून करें करावें क्योंकि पत्तपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चत स्त-गाभक्त जीवन में पराई हानि करके लाभ से खयं रिक्त रहना और अन्य को रखना म-नुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सउजन लोग वि-दित कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुरा-

### अनुभूमिका ॥

मह ईप्यां, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन की बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूमरे की हानि करने से प्रथक् रह परस्पर को लाभ पहुं-चाना हमारा मुख्य कर्म है । अब यह भीदहवें समुद्धास में मुसलमानों का मत विषय सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट को महण अनिष्ट को परित्याग कीजिये अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्थेषु ॥

इत्यनुभृमिका



# त्र्रथ यवनमतविषयं समीत्तिष्यामहे ॥ इस के जागे मुसलमानों के मनविषय में लिखेंगे॥

१-त्रारम्भ साथ नाम श्रव्लाह के द्यमा करने वाला दवालु ।। मंज़िल १ । सि॰ पारा १ । मृरत १ ।।

समीलक मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनानेवाला कोई दूसरा है क्यों कि जो परमेश्वर का बनाया होता तो "मारम्भ साथ नाम प्रल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "शरम्भ वास्ते उपदेश मनुप्यों के" ऐसा कहता ! यदि मनुप्यों को शिल्ला करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्यों कि इस से पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से हो कर उस का नाम भी दृषित हो जायगा जो वह लगा और दया करने हारा है तो उस ने अपनी ख़िष्ट में मनुप्यों के मुखार्थ अन्य प्राधियों को मार, दारुख पीड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ! क्या वे प्राधी अनपरार्थ और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! और यह भी कहना था कि "परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरम्भ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्यामा- परापित अधर्म का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ! इसी से देख लो कमाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "विम्मिल्लाह" इस कथन को पदते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराह्यों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का "ख़ुदा" दसालु भी न रहेगा क्योंकि उस की दया उन पराप्तों पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते

तो इस वचन का पगर होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो मुधा अर्थ क्या है ! इत्यादि ॥ १ ॥

२ — स्ति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरिदगार/ऋथीत् पालन करने हारा है (सब संसार का)। ज्ञमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ । सि० १ । मृरतुल्फ़ा विहा । आयत १ । २ ।

समी० — जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर समा और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसलपानों के हाथ से मरवाने का हुक्न न देता। जो स्ना करने हारा है तो क्या पापियों पर भी समा करेगा ! और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि ''काफिसे को कतल करे।'' अर्थात् जो कुरान और पैगंबर को न मानें वे काफ़िर हैं ऐसा क्यों कहता ! इसलिये कुरान ईश्व-रकृत नहीं दीखता॥ २॥

३- मालिक दिन न्याय का ॥ (तुभा ही को हम भक्ति करते हैं और मुभा ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता । मं० १। सि० १। मू० १। आ० ३।४।५।

समी = नया खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और मूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं प्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विरोप कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्तपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने नित्रामत की श्रीर उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊरर तू ने गृज़ब अर्थात् श्रत्यन्त कोध की दृष्टि की श्रीर न गु-मराहों का मार्ग हम को दिखा । मं० १ । सि० १ । मृ० १ । श्रा० ६ । ७ ।

समी > — जब मुसल्मान लोग पूर्व जन्म और क्रत पाप पुष्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निकामत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से ख़ुदा पद्मपाती हो जायगा, क्योंकि विना पाप पुष्य मुख दु:ख देना केवल अन्याय की बात है और विना कारण किसी पर दया और किसी पर कोधहाँ करना भी स्वभाव से बहि: है। वह दया अथवा कोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित कुष्य पाप ही

नहीं तो किसी पर दबा और किसी पर कोघ करना नहीं हो सकता। और इस म्रस्त की टिप्पन " यह स्र: अफलाह साहब ने मनुष्यों के मुल से कहलाई कि सदा इस अकार से कहा करें" जो यह बात है तो "आलिफ़ बे" आवि अक्षर ख़ुदा ही वे पढ़ाये होंगे जो कही कि बिना अक्षर झान के इस म्रः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाप और बोलते गए! जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होया इस से ऐसा सम्मक्ता चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई आयें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता कि अरबी माक्ष में उतारने से अस्व बालों को इस का पड़ना सुनव अन्य भाषा बोलने वालों को कठिव होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायहिष्ट से सब देश भाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से बिदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५—वह पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परहे ज़गारों को मार्ग दिखलाती है। जो ईमान लाते हैं साथ ग़ैब (परोक्त) के नमाज़ पढ़ते, और उस वस्तु से जो हमने दी ख़र्च करते हैं।। और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी ओर वा तुम्म से पहिले उतारी गई और विश्वास क्यामत पर रखते हैं।। ये लोग अपने मालिक की शिक्ता पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं।। निश्चय, जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा हराना न हराना समान है वे ईमान न लावेंगे।। अल्लाह ने उन के दिलों, कानों पर मोहर कर दी और उन की आंखों पर पर्दा है और उन के वास्ते बड़ा अज़ाब है।। मं०१। सि०१०। सूरः २। आ०१। २। २। ३। ४। ४। ६।

समी • — क्या अपने ही मुल से अपनी कितान की प्रशसा करना ख़ुदा की दंभ की बात नहीं ? जब ( परहे ज़गार ) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो खतः सच्चे मार्ग में हैं और जो मूठ मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ! क्या पाप पुग्य और पुरुषार्थ के निना ख़ुदा अपने ही ख़ज़ाने से ख़र्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसल्मान लोग परिश्रम क्यों करते हैं और जो बाइनिल इञ्झील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसल्मान इञ्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है कैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान ने का होना किस लिये ! जो कहें कि कुरान में काविक वार्ते हैं तो पहिला किताव में लिखना खुदा मूल गया होगा ! और जो निक्ष मूला तो कुरान का बनामा निष्प्रयोजन है और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद हैं क्यों न बानाथा ! क्यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? 11 ३ 11 क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उन में कोई भी पानी नहीं है ! क्या ईसाई और मुसलमान झधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय और अंघेर की बात नहीं है ! 11 ४ 11 और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मोने उन्हीं को काफिर कहना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं है ! 11 जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पान करते हैं तो उन का कुछ भी दोन नहीं यह दोन खुदा ही का है फिर उन पर मुख दुःख वा पान पुगय नहीं हो सकता पुनः उन को सज़ा क्यों करता है ! क्योंकि उन्हों ने पान वा पुगय स्वतन्त्रता से नहीं किया 11 ५ 11 ६ 11

६ — उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया मं० १। सि० १। मृ० २। आ० २॥

समी०--भला विना अपराध खुदा ने उन को रेशा बंग्रया दया न आई उन बि-चारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह रायतान से वड़ कर रायतानपन का काम नहीं हैं ! किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

७-- जिस ने तुम्होर वास्ते पृथिवी बिद्धौना और श्रासमान की छत को बनाया । मं० १। सि० १। सृ० २ आ०। २१॥

समा ॰ भला आसमान इत किसी की हो सकती है ! यह अविद्या की बात है आकारा का छत के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन के घर की बात है ॥ ७ ॥

=-- जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के जपर उतारी ती उस केसी एक सूरत ले आओ और साद्वियों अपने को पुकारो अल्लाह के विना

ग् वास्तव में यह शब्द "कुरश्रान" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान श्राता है इसलिये ऐसा ही लिखा है। तुम सच्चे हो जो तुम ॥ चौर कमीलन करोमे तो उस काग से हरे। कि जिस का इन्धन मनुष्य है चौर काफ़िरों के बास्ते परंधर तैयार किये गये हैं। मं० १। सि००१ के सूक २। आ।० २२। २३॥

समी०——भला यह कोई ब.त है कि उस के सदश कोई स्रत न बने । क्या अ-कबर बादशाह के समय में मौलवी फ़ेनी ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना लिया था! बह कौनसी दोन्न की आगहै ! क्या इस आग से न डरना चाहिये! इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के बारते पत्थर नैयार किये गये हैं तो वैसे पुराकों में निमा है कि नेच्छों के लिये बोर नरक बना है! अब कहिये किस की बात सबी मानी जाय ! अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का अगड़ा अगड़ा है किन्तु जो जो धार्मिक हैं बे मुख और जो पार्या हैं थे सब मतों में दु:स पार्वेगे ॥ = ॥

र- ब्रांर व्यानन्द का सन्देसा दे कि उन लोगों को कि ईमान लाए ब्रींर काम कि-ए अच्छे यह कि उन के बास्ते बहिश्तें हैं जिन के नोचे से चलती हैं नहरें जब उस में से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वे वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे ब्रांर उन के लिये पबित्र कीनियां सदैव वहां रहने वाली हैं। मं० १। सि०१। मू०। आ० २। २४।

समीक्षक — मेला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात बाला है क्यों कि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं! श्रार इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते श्रीर श्रात जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की खियां सदा नहीं रहतीं और बहां बीवियां श्रर्थात उत्तम खियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क्यामत की रात न श्रावेगी तब तक उन विचारियों के दिन कंसे कटते होंगे! हां जो खुदा की उन पर क्या होती होगी! श्रीर मुदा ही के श्राश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग मोकुलिये गुसांइयों के गोलोक और मन्दिर के सहश दीखता है क्योंकि वहां खियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में बियों का मान्य श्रिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं। वे वियों विना खुदा की मर्ज़ी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा खियों में फंस जाय!। हा।

\* १० — आदम को सारे नाम सिखाये फिर कृत्यितों के सामने करके कहा जो तुम सचे हो मुन्ने उन के नाम बताओं। कहा हे आदम उन को उन के नाम बता से तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फ़रिश्तों से) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय में प्रथिवी और आसमान की क्षिपी वस्तुओं को और प्रगट क्षिपे कर्मों को जानता हूं। मं० १। सि० १। मू० २। आ० २६। ३१॥

समीलक - भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम है। सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखगढ़ चला लेवे चल सकता है. सभ्य जनों में नहीं 11 १०॥

११-जब हम ने फिरश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो देखा समों ने दण्डवत् किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया वयों कि वह भी एक काफिर था। मं > १। सि० १। मू० २। आ० ३२॥

समी०-इस से खुदा सर्वज नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमात की पूरी गतें नहीं जानता जो जानता हो तो शबतान के मेदा ही क्यों किया और खुदा में कुझ तेज भी नहीं है क्योंकि शयतान ने खुदा का हुकत ही न माना और खुदा उस का कुझ भी न कर सका ! और दोखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी छका छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां कोडों काफिर है वहां मुसलमानों के खुदा और पुसलमानों की क्या चल सकती है ! कभी २ खुदा भी किसी को रेगा बढा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खु-दा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११॥

१२-हम ने कहा कि क्रो आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में बहां चाहो खाक्रो परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्त के कि पापी हो जाओं गयतान ने उन को डिगाया और उन को बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उत्तरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाम है आदम अपने मालिक की कुत्रु बातें सीख कर पृथिवी पर आगया । मं । १ । सि । १। सु । २ । आ । ३३ । ३४ । ३५ ।।

समी - अब देखिये मुद्दा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्बाद दिया

श्रीर पुनः श्रोड़ी देर में कहा कि निकलो जो मिल्यत् बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ! श्रीर बहकाने बाले श्रयतान को द्रांड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह क्या किस के लिये उत्पन्न किया था ! क्या अपने लिये वा दूसरे के जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ! इस लिये ऐसी बातें न खुदा की श्रीर न उस के बना ये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहब खुदा से कितनी बातें सीख आये ! श्रीर जब प्रियेवी पर आदम साहब आये तब किस प्रकार आये ! क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ! उससे कैसे उतर आये अथवा पत्ती के नुल्य आय अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिरपड़े ! इस में यह बिदित होता है कि जब आदम साहब मट्टी से बनाये ग्रये तो इन के स्वर्ग में भी मट्टी होगी ! श्रीर जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होना है तो वे वहां से कहां जाते हैं ! और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो क्रिंग का भी मृत्यु अवश्य होगा ।। १२ ॥

१३—43स दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा है न उस की सिफ़ारिश खीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पार्वेगे ॥ मं० १ । सि० १ । मृ०२ । आ० ४६ ॥

समी० — क्या वर्षमान दिनों में ने डरे बुराई करने में सब दिन हरना चाहिये जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफ़ारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक है दोज़ब्ब बालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पद्मपाती है ॥ १२ ॥

१४ — हमने मूसा को किताब कीर मोजिज़े दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाक्रो यह एक मय दिया जो उन के सामने और पीं के थे उन को और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० ॥ ६१ ॥

समी -- जो मृसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्शक है चौर उस को आधर्म्य राक्ति दी यह बायबिल भौर कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने वेग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न

था, जैसे खार्थी लोग त्राज कल भी त्राविद्वानों के सामने बिद्वान् बन जाते हैं बैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि जुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आध्यर्थशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किन ताब दी भी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक भा क्योंकि जो भलाई जुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होना है क्या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बार्ते करता है और जिस में ऐसी बार्ते हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४॥

१५-इस तरह मुदा मुदीं को जिलाता है और तुम को ॥ ऋपनी निशानियां दिं खलाता है कि तुम समभो । मंर १ । सि० १ । मू० २ । आ० ६७ ॥

समी०—नया मुद्रों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ! क्या क्यामत की रात तक क्वरों में पड़ें रहेंगे ! आज कल दौरा मुपुर्द हैं ! क्या इतनी, ही ईश्वर की निशानियां हैं ! प्रथिवी, मूर्य्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यन्त दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ! ॥ १ ॥ । १ ॥ । १ ई ने सदैव काल बहिश्त अधीत वैकुठ में वास करने वाले हैं । में १ । सि० १ । मू० । २ आ० ७ ॥ ।

समी ० - कोई भी जीव अनन्त पुगय पाप करने का सामध्ये नहीं रखता इसालिये सदेव म्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो ख़दा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अन्विद्वान हो जावे क्यामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुग्य बराबर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है । अगर ख़िष्ट हुए सात अगठ हज़ार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा वैठा था। और क्यामत के पौछे भी निकम्मा रहेगा; ये वातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्षमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुग्य हैं अ उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह बात सबी नहीं ॥ १६॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही साची हो ॥ फिर तुम वे लोगं हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके 簽

के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं॰ १। सि० १। सू० २ । आरू ७७। ७६॥

समी • — भला प्रतिहा करानी और करनी अल्पशों की बात है वा परमात्मा की श्रे जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान वर्षों करेगा ? भला यह कीन सी मली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थान दूसरे मतआलों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना यह मिथ्या मूर्यता और पत्त्रात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ! इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान खतंत्र नहीं बन सकता क्यों कि इस में से बोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बात बायविल की हैं।।

१ = ये वे लोग हैं कि जिन्हों ने ऋाख़रत के बदले ज़िन्दगी यहां की मोल लेली उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १। सि० १। सू० २। ऋां० ७६।

समी० — भला ऐसी इर्प्या द्वेष की बार्त कभी ईश्वर की त्रोर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कीन हैं?य दि वे पापी हैं त्रौर पापों का दंड दिथे विना हलके किये जावेंगे तो त्रान्याय होगा जो स-ज़ा देकर हलके किये जावेंगे तो जिन का वयान इस त्रायत में है ये भी सज़ा पा के हलके हो सकते हैं। त्रौर दंड देकर भी हलके न किये जांयंगे तो भी त्रान्याय होगा। जो पापों से हल के किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्मात्रों का है तो उन के पाप तो त्राप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान का नहीं। त्रौर वा-स्तव में धर्मात्मात्रों को मुख त्रौर त्रधरिंगयों को दुःख उन के कर्मों के त्रनुसार सदैव देना चाहिये॥ १८।

१८-निश्चय हमने मूसा को कितान दी और उस के पीछे हम पैग्म्बर को लाये और मिरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिने श्रयात देनी शिक्त और सामर्थ्य विये उस के साथ रूहुल्कुइस \* के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सिहत पैग्म्बर आया कि जिस को तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को अठलाया और एक को मार डालते हो । मं० १ । सि १ । मू० २ । श्रा० =० ॥

#रूहुल्कुट्स कहते हैं जबरईल को नो कि हरदम मसीह के साथ रहता था॥

समीक्षक जब कुरान में सान्ती है कि मूसा को किताब दी तो उस को मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और '' मीजिने " अर्थात् देवी शक्ति की वार्ते सब अन्यवा है भोले

(#

भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये भूठ मूंठ बला ली हैं क्यों कि स्विक्ष्य कीर विकास विकास सब बातें काठी की होती हैं जो उस समय "मौजिने" बे तो इस समय मय क्यों नहीं ! जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं । १६॥

२०—भीर इस से पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया भाट काफ़िर हो गए काफ़िरों पर लानत है सहलाह की।।। मं० १। सि० १। सू० २। आ० =२।

समी०-क्या जैसे तुम अन्य मत बालों को काफ़िर कहते हो बैसे वे तुम को का-फ़िर नहीं कहते हैं ! और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिकार देते हैं फिर कहों कौन सच्चा और कौन भूठा ! जो विचार कर देखते हैं तो सब मतवालों में भूठ पा-या जाता है और जो सच है सो सब एकसा है वे सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥२०॥

२१-आनन्द का संदेशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़रिश्तों मैगवरों जिवरईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का रात्रु है। मं० १।सि० १। मू० २। आ० ८०।

समी - जब मुसलमान कहते हैं कि ( खुदा लाशरीक ) है फिर यह फ़ौज की फ़ौज ( शरीक ) कहां से करदी क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्येंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता।। २१॥

२२-श्रीर कहो कि समा मांगते हैं हम समा करेंगे तुम्हार पाप श्रीर श्राधिक भलाई करने वालों के । मं०१। सि० १। सु० २। श्रा० ५४॥

समी० - भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने बाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं इ-रता इसलिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो-सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है।। २२।।

२३-जब मृसा ने अपनी कौम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना अ-

10

सा (दंड ) पत्थर पर मार उस में से बारह चरमें बह निकले । मं० १ । सि० १ । मूं० २ । आ० ५६ ॥

समी - अब देखिये इन असंभव बातों के नुरुष दूसरा कोई कहेगा ? एक प-त्थर की रिशा में डंडा मारने से बारह भरनों का निकलना सर्वथा असम्भव है हां उस पत्थर की मीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अ-न्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४ — श्रीर अल्लाह ख़ास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के ॥
मं० १। सि० १। मृ० २। आ० २७॥

समी • नया जो मुख्य श्रीर दया करने के योग्य न हो उस को मी प्रधान बना ता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंिक फिर श्रच्छा काम कीन करेगा ? श्रीर बुरे कर्म कीन छोड़ेगा ? क्योंिक खुदा की प्रसन्तता पर निर्भर करते हैं कर्मकल पर नहीं इस से सब को श्रनाम्था होकर कर्मों च्छे- दमस होगा ॥ २४ ॥

२५ — ऐसा न हो कि काफ़िर लोग ईर्प्या कर के तुम को ईमान से फेर देवें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। मं० १। सि० १। मू० २। आ० १०१॥

समीक्तक—श्रव देखिये खुदा ही उन को निताता है कि तुम्हारे ईमान को का-फ़िर लीम न डिगा देवें क्या वह सर्वत्र नहीं है ? ऐसी बातें ख़ुदा की नहीं हो सकती हैं॥ २५॥

२६ — तुम जिघर मुंह करो उधर ही मुंह श्ररुलाह का है। मं० १। सि० १। सु० २। श्रा० १०७॥

समी • — जो यह बात सच्ची हैं तो मुसलमान ( क़िबले ) की श्रोर मुंह क्यों करते हैं ! जो कहें कि हम को क़िबले की श्रोर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहें जिधर की श्रोर मुख करो, क्या एक बात सच्ची श्रीर दूसरी मुठी होगी, श्रीर जो श्राल्लाह का मुख है तो वह सब श्रोर हो ही नहीं सकता क्यों कि एक मुख एक श्रोर रहेगा सब श्रोर क्यों कर रह सकेगा ! इसलिये यह संगत नहीं ।। २६ ।।

२७-जो श्रासमान श्रीर भूमि का उत्पन्न करने वाला है नव वो कुछ करना चा हता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो ₹**8** 

जाता है। मं० १। सि॰ १। सू० २। आ० १०८।

समी - भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किस ने सुना ? ऋौर किस को मुनाया ? श्रीर कीन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां से आया ? विना कारण के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के विना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है (पूर्वपत्ती) नहीं २ खुदा की । (उत्तरपत्ती) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया (पूर्व०) खुदा सर्वशक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो कर लेता है।। ( उत्तर० ) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ( पूर्व ० ) जो चाहे सो कर सके। ( उत्तर ० ) क्या खुदा दूसरा कुदा भी बना सकता है ! अपने आप मर सकता है ! मूर्ल रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? ( पूर्व ) ऐसा कभी नहीं बन सकता ( उत्तर॰ ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुगा कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में लीन पदार्थ प्रथम अवस्य होते हैं--एक बनाने बाला, जैसे कुम्हार, दूसरी बढ़ा बनवे बाली मिट्टी श्रीर तीसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उन के गुण, कर्म, म्बभाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान की बात सर्वथा ग्रसंभव है ॥ २०॥

२ --- जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान मुख देने वाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इवराहीम के स्थान को पकड़ो । मं० १। मि० १ । मू० २ । आ० ११७॥

समीक्तक - क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो बि चारे पूर्वीत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान का स्मरण न रहा होगा ॥ २ = ॥

२६ — वे कौन मनुष्य हैं जो इवराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिस ने श्रपनी जान को मूर्न्व बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया

श्रीर निश्चय श्राखरत में वो ही नेक है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । श्रा० १२२ ॥ समीत्तक — यह कैसे सम्मव है कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ! इवराहीम को ही खुदाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ! यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा श्रीर भी बहुत हो सकते हैं ! यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो श्रन्थाय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो धर्मान्मा है बोही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २८ ॥

३०—िनश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुओं उस किवले को फेरेंग कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो । मं० १। सि० २। स्०२। आ० १२५।।

समीक्तक-नया यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । (पूर्वपक्ती) हम मुसलमान लोग बुलरस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात् मृत्तीं को तोड़ने हारे हैं क्योंकि हम क़ि-बले की ख़ुदा नहीं समझते । ( उत्तरपत्ती ) जिन को तुम बुलरस्त समझते हो वे मी उन २ मुत्ती को ईश्वर नहीं सगमते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भाक्त करते हैं यदि बूर्तों के तोडने हारे हो तो उस मिन्जद किनले बड़े बूत् को नयों न तोडा ? ( पूर्व ० ) बाह जी हमारे तो किवले की श्रोर मुख फेरने का कुरान में हुकम है और इन को बेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? श्रीर हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बज़ाना अवश्य है। ( उत्तर० ) जैसे नुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आजा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समम्तते हो बैसे पुरागी पुराणों को खुदा के अवतार ज्यास जी का वचन समम्तते हैं, तुम में श्रीर इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लोग तब तक उस के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहब ने छोटे बुत्को मुसलमानी के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत् ! जो कि पहाड़ सदृश मके की मस्जिद है वह सब मुसलमनों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुलरस्ती है (हां जी हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइओं से बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तब-तक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खरडन से लजित हो के निवृत्त रहना चाहिये और

ध्यपने की बुतपरस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये। ३०॥

३१ — जो लोग श्रक्षाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कही कि से सुतक हैं किन्तु वे जीवित हैं । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १४४ ।।

समीक्षक — भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ देंगे लो लोग खूब लोड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्ण पास होंगा, पश्चात विषयानन्द करें में इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरित व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२ — और यह कि ऋहाह कठोर दुःस्त देने वाला है। शयतान के पीक्षे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्त शत्रु है उस के बिना और कुड़ नहीं कि चुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अहाह पर जो नहीं जानते। मं० १। सि० २। मृ० २। आ० १५१। १५४। १५५।

समीक् के न्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुरवातमाओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो एसा है तो बह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्तपाती नहीं है तो यनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अवर्म करेगा उस पर दगडदाता होता, तो फिर बीच में मुहम्मद साहब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । (ऑग जो मब को बुराई कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्रु रायतान है उत को खुरा ने उत्पत्न ही क्यों किया) क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहां कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बना या तो भी नहीं बन सकता क्यों कि परीक्षा करना अल्पन्न का काम है, सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कमों को सदा से ठीक २ जानता है और शयतान सब को बहका ता है तो शयतान को किस ने बहकाया ? जो कहों कि शयतान आप बहकता है तो अन्य मी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान की भी शयतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है यह कुसंग तथा अविद्या से आत होता है ॥ ३२ ॥

त्र ११ — तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त मूमर का हराम है और आलाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे। मं०। सि० २। सू० २। आ० १५८॥ समी - यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मा-रने से देानों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि सतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूत्रर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ! क्या यह बात श्रच्छी है।सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु श्रादि श्रत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ! इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां ईश्वर निना पूर्व जन्म के श्रपराध के मुसल्मानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयानु नहीं है ! उन को पुत्रवन् नहीं मानता शिक्स बस्तु से श्रविक उपकार होने उन मास आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसा- क्या पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं है। ३३॥

३४—रोने की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनेत्सव करना अपनी बीरियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना कि तुम बोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अर्ल्लाह ने ह्या किया तुम को बस उन से मिलो और दूंडो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् संतान, खाओ पीओ यहां तक कि प्रगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से मुपेद तागा वा रात से जबदिन निकले। मं० १। सि० २। सू० २। आ० १७२।

समी० — यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसल्मानों का मत चला वा उस के पहिले किसी न किसी पौराणिक का पूछा होगा कि चान्द्रायण वत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या ? वह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार आसों को घटाना बढ़ाना और मध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु वत में खीसमागम का त्याग है एक बात खुदा ने बढ़ कर कहदी कि तुम खियों का भी समागम भन्ने ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह वत क्या हुआ। दिन को न खाया रात को खातेरहे यह सृष्टिकम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना।। ६४।

१५—-श्रक्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं । मार डाले! तुम उन को जहां पाओ । कतल से कुफ् बुरा है । यहां तक उन से लड़ो कि कुफ् न रहे और होवे दीन अल्लाह का। उन्हों ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन

## सत्यार्धवकाशः

के साथ करो । मं०। १। सि०२। सू०२। आरा०। १७४। १७५। १७६। १७⊏। १७६॥

समील क — जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अप राध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधिमों को मारना उन पर बड़ा पाप है ! जो मुसलमान के मत का प्रहण न करना है उस को कुफ़ कहते हैं अर्थात् कुफ़ से कृतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दौनको न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही अप्ये मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मत अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ! कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें ! यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली देवें ! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ १ १ ॥

३६-श्रक्लाह भागड़े को मित्र नहीं रग्वता। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो। मं० १। सि० २। मू० २। आ०। १८०। १८३॥

समीत्तक—जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समभता तो वया त्राप ही मुस-लमानों को भगड़ा करने में पेरणा करता ! श्रीर भगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ! क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पत्तपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो मकता है ॥ ३६॥

३७---ख़ुदाजिस को चाहे अनन्त रिज़क देवे। मं० १। सि० २। मूर्व २। आर्थ। ११७॥

समील क — क्या बिना पाप पुगय के खुदा ऐसे ही रिज़क़ देता है ! फिर मलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्यों के मुख दुःख प्राप्त है। ता उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कु-रानोक्त पर विश्वास न करके धर्मारमा भी होते हैं। २७॥

३ --- (प्रश्न)करते हैं तुम्म से रजस्वला की कह वो श्रपिवत्र हैं प्रथक् रहा ऋतु-

समय में उन के समीप मत जाक्रो जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवें उन के पास उस स्थान से जाक्रो खुदा ने काज़ा दी !! तुम्हारी बीविकां तुम्हारे लिके खे- सिकां हैं बस जाक्रो जिस तरह चाहो अपने खेत में । तुम को अल्लाह लग्न (वे- कार, व्यर्थ) रापथ में नहीं पकड़ता। मं० १। सि०२ । सू० २। आ० २०५। २०६। २०८॥

समी - जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु (जो यह स्मियों को स्वेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से वाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारस है जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा भूठ का प्रवर्षक होगा ।। ३ = ।।>

३८-वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण क-रे उस को उस के बास्ते। मं० १। सि०२। मू०२। आ०२२७॥

समी ० — मला ख़ुदा को कुर्ज़ (उधार) १ लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने संसार को बनाया वह मनुष्य से कुर्ज़ लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना समभे कहा ना सकता है । क्या उस का ज़ज़ाना ख़ाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साह्कारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम दिवालियों वा ख़र्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३६ ॥

४० - उन में से कोई ईमान न लाया श्रीर कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह चा-हता न लड़ते जो चाहता है श्रव्लाह करता है। मं०१। सि०२। मू०२। श्रा० २३५।

समी • — क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही की इच्छा से ! क्या वह गृं इसी आयत के माप्य में तफ़सीरहुसेनी में लिखी है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के पास आया उस ने कहा कि ऐ रमूलल्लाह ख़ुदा ख़र्च क्यों मांगता है ! उ-न्होंने उत्तर दिया कि तुम को बहिश्त में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप ज़-मानत लें तो मैं दूं मुहम्मद साहब ने उस की ज़मानत ले ली । ख़ुदा का भरोसा न हुआ उस के दूत का हुआ।

\*

#### सत्यार्थमकाशः ॥

अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? को ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्यों-कि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावें इस से वि-दित्त होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक बिद्धान का रचित है।। ४०।।

४१ — जो कुछ आसमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये हैं । चाहे उस की कुरसी ने आसमान और प्रथिवी को समा लिया है। मं०१। सि०३। सू० २। आ०२३७।

समी०—जो त्राकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं त्रपने लिये नहीं क्योंकि (वह पूर्णकाम है) उस को किसी पदार्थ की अपेद्धा नहीं जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है।। ४१॥

४२ - अव्हलाह मूर्य्य को पूर्व से लाता है) बस तू पश्चिम से ले आ बस जो का फिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। मं० १ । सि०३। सू २। आ० २४०।

समी०—देखिये यह अविद्या की बात ? मूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती भी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुगयारमाओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धम्मीरमा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुप्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तन्य के न करने से कुरान के कर्ता की बड़ी मूल है।। ४२।।

४२ — कहा चार जानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दे। हते तेरे पास चले आर्थिंगे॥ मं० १। सि० ३। सू० २। स्त्रा० २४२।

समी० - बाइ २ देखो जी मुसलमानों का खुदा अ नमती के समान खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से ख़ुदा की ख़ुदाई है ! बुद्धिमान् लोग ऐसे ख़ुदा को तिलाञ्जिली देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फरेंगे इस से ख़ुदा की बहाई के बदले बुराई उस के पहेंगी ॥ ४३॥

४४—(जिस को चाहे नीति देता है) मं०१। सि० २। सू० २५१।
समीक्षक—जब जिस को चाहता है उस को नीति देता है तो जिस को नहीं
चाहता है उस को अनीति देता होगा वह बात ईश्वरता की नहीं। किन्तु जो पक्तपात
छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वहीं ईश्वर और आप हो सकता है अन्य
नहीं।। ४४।।

४५-वह कि जिसको बाहेगा समा करेगा जिस को चाहे दगढ देगा क्योंकि वह सब बस्तु पर बलवान है। मे० १। सि० ३। मू० २। आ० २६६।

समीत्तक-क्या हामा के योग्य पर हामा न करना अयोग्य पर हामा करना गबर-गंड राजा के तुरुष यह कर्म नहीं है ! यदि ईश्वर जिस को चाहता पार्थ वा पुरुषात्मा भनाता है तो जीव को पाप पुरुष न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जीव को दु:ल मुख भी होना न चाहिये जिसे सेनापित की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा तो उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं)।।४५॥

४६ — कह इस से श्रच्छी और क्या परहेजगारों को ख़बर हूं कि (श्रव्लाह की ने नेर से बहिस्ते हैं जिन में बहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने वाली श्रुद्ध बीवियां हैं। श्रक्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के । मं०१। सि०३। मू०३। श्रा०१२।

समी० — मला बह स्वर्ग है किवा वेश्यावन! इस को ईश्वर कहना वा स्त्रेख? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ! यह पत्तपात क्यों करता है ! जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके बहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ! यदि यहां जन्म पा कर वहां गई हैं और जो क्यामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो उन के ख़ा-विन्दों को क्यों न बुला लिया ! और क्यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो क्यामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं ! जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा ! और जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई बैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ! इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, वे समस्त है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय ऋल्लाह की ऋोर से दीन इसलाम है ! मं०१। सि॰ ३ । मू० ३ । ऋा० १६ ॥ समी • निया अल्लाह मुसलमानें। ही का है औरों का नहीं ! क्या तेरह सी वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पद्मपाती का बनाया है ।। ४७ ।।

४८—पत्येक जीव को पूरा दिशा जावेगा जो कुछ उस ने कमाया और म वे अन्याय किये जावेंगे। कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिस को चाहे झीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे झीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे झीनता है प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे झीनता है प्रतिष्ठा देता है। श्रांत को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनन्त अस देता है। मुसलमानों को उचित है कि कालता है और जिस को चाहे अनन्त अस देता है। मुसलमानों को उचित है कि कालिशों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की खोर से नहीं। कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुम को और तुम्हारे पाप चमा करगा निश्चय करुणामय है।। मं० १। सि॰ ३। मृ० ३। आ० २१। २२। २३। २४। २७।।

समी०-जन मत्येक जीव की कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो स्मा नहीं किया जायगा, और जो समा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याब होगा! जन निना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी हो जायगा भला जीनित से मृतक और मृतक से जीनित कभी हो सकता है ! क्योंकि ईश्वर की स्वन्य अलेख अभेख है कभी अदल बदल नहीं हो सकती अब देखिये पल्पात की बातें कि जो मुसल्मान के मज़हन में नहीं हैं उन को काफ़िर उद्गाना उन में अलें से भी मित्रता न रखने और मुसल्मानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करणा ईश्वर को ईश्वरता से नहीं कर देता है। इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसल्मान लोग केवल पल्पात अनिद्या के मरे हुए हैं इसीलिये मुसल्मान लोग अन्येर में हैं और देखिये मुहम्मद साहेन कि लीला कि जो तुम मेरा पक्त करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्त करेगा और जो तुम पल्पातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्त करेगा और जो तुम पल्पातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्त करेगा और जो तुम पल्पातरूप पाप करोगे उस की लामा भी करेगा इस से सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहन का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलन सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहन ने कुरान बनाया ऐसा निदित होता है।

📈 ४१---जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्ग्यम तुभको अल्लाह ने पसन्द कि-

या और पिनत्र किया उत्पर जगत् की कियों के ॥ मं० १ । सि० ६ । सू॰ त्रा॰ ६ ॥ समी स्वक अब आज कल खुदा के फ़रिस्ते और खुदा किसी से बार्ते करने को नहीं साते तो प्रथम कैसे आये होंगे ! जो कही कि पहिले के मनुष्य पुर्यात्मा थे अब नहीं तो यह बात मिथ्वा है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलगानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और निवाहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे निवानिक मत चलामे अब निहान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पेकल मनहन हैं वे भी अस्त होते जाते हैं बुद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४ ६ ॥

५०- उस को कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफ़िरो ने घोखा दिया, ईश्वर ने भोखा दिया(ईश्वर बहुत मकर करने बाला है)। मं०१। सि०६। मू०६। आ०े ३१। ४६॥

समील्यक--जब मुसलभान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो ख़ुदा ने किस से कहा ? श्रीर उस के कहने से कीन होगया ! इस का उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्यांकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जाना अपने मा बाप के बिना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है। जो धाला खाता श्रशीत् छल श्रीर दंम करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५०॥

५१ — क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाइ तुम को तीन इनार फरिश्तों के साथ सहाय देवे॥ मं० १। सि० ४। मू० ३। आ० ११०॥

समी सक — जो मुसलमानों की तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ सहाय देता था तो अन मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई श्रीर होती जाती है क्यों सहाय नहीं दे-ता ? इस लिये यह बात केवल लोभ दे के मूर्खों को फँसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१॥

५२-श्रीर काफ़िरों पर हम को सहाय कर ! श्राह्माह तुम्हारा उत्तम सहायक श्रीर । कारसाज है । जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दवा बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । श्रा ० १३० । १३३ । १४० ॥

समीक्तक — अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के मारने के लिबे खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट

#### सस्यार्थभकाशः ॥

क्यों होते हैं ! श्रीर ख़ुदा भी मुसलमानों के साथ मेाह से फँसा हुआ दील पड़ता है जो ऐसा पक्तपाती ख़ुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कमी नहीं हो सकता। ५२।।

५३ — भीर श्रक्लाह तुम को परोक्तज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगुम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे बस श्रक्लाह श्रीर उस के रसूल के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। श्रा० १५८॥

समीक्षक — जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का मार्भी मानते हैं तो पैगृम्बर साहब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगृम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगृम्बर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समभा जाय कि मुहम्मद साहब के पैगृम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मुहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उनको पैगृम्बर कि-ये बिना अपना अमीए कार्य्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ।। ५३॥

म् ५४- ऐ ईमान वालो संतोष करे। परम्पर थामे रक्सो और लड़ाई में लगे रहीं अप स्नाह से डरो कि तुम छुटकारा पाश्री । मं० १। सि० ४। मृ० ३। आ० १७०॥

समीक्तक - यह कुरान का ख़ुदा श्रीर पेंगम्बर दे।नीं लड़ाईबान थे, जो लड़ाई की आज़ा देता है वह शांतिमंग करने वाला हे।ता है क्या नागमात्र ख़ुदा से डरने से झटकारा पाया जाता है ? वा श्रधम्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्त है तो डरना न डरना बराबर, श्रीर जो द्वितीय पक्त है तो ठीक है ॥ ५४॥

प्र-ये अल्लाह की होई हैं जो अल्लाह और उस के रमूल का कहा मानेगा बह बहिरत में पहुंचेगा जिन में नहेरें चलती हैं और यही बहा प्रयोजन है। जो अल्लाह की और उस के रमूल की आजा मंग करे गा और उस की हहों से बाहर हो जायगा वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उस के लिये ख़राब करने वाला दु:ख है। मं० १। सि० ४। सू० ४। आ० १३। १४॥

समीक्षक - खुदा ही ने मुहम्मद साहब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहब के साथ कैसा फँसा है कि जिस ने बहिरत में रमूल का सामा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना न्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्बरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५॥

## चतुर्दशसपुरसासः

प्र-श्रीर एक त्रसरेगु की बरावर भी श्राह्माह अन्याय नहीं करता श्रीर जो भ-लाई होने उस का दुगुण करेगा उस की । मं॰ १ सि॰ ५ । मू० ४ आ० ३७ ॥

समी • - जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुराय को द्विगुरा क्यों देता ? और मुसल्मानों का पश्चपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुरा वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) सोचते हैं ऋहाह उन की सलाह को लिखता है।। ऋज्ञाह ने उन की कमाई वस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि ऋहाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो बस जिस को ऋज्ञाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा।। मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० ८०। ८७॥

समी • — जो अप्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ! और जो मुसल्मान कहते हैं कि शयतान ही सब को बहकाने से दृष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ! हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान बह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का क़ौल है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस मितिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया।। ५७।।

प्रमान श्रीर श्रपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो श्रीर जहां पाश्री मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार डाले बस एक गईन मुसलमान का छोड़ना है श्रीर जून वहा उन लोग की श्रीर से हुई जो उस क़ीम से होवें तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो दुश्मन की क़ीम से हैं। श्रीर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोज़ल़ में रहेगा उस पर श्रक्राह का कोध और लानत है। मं० १। सि० ५। मू० ४। श्रा० ८०। ८१। ८२॥

समीक्षक अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसल्मान न हो उस को जहां पाओ मार डालो और मुसल्मानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में पायाश्चित और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चा-हिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिकाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य किंचित्

(美)

मात्र भी नहीं है और जो मुसल्मान को मारे उस को दोनल मिले और दूसरे मत बाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किस को मानें किस को छोड़े किन्नु ऐसे मृद प्रकलिश्त मतों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्थ्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दूस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है।। ५ = ॥

प्रश्—भीर शिक्षा मकट होने के पीछे जिस ने रमूल से विरोध किया भीत मुसल्मानों से बिरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोज़ल में भेजेंगे मं० १ । सि० ५ । सु० ४ । आ० ११३ ॥

समीक्त - अब देखिये खुदा और रमूल की पक्तपात की बात मुहम्मद साहेब आहि समभते वे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न बदेगा और पदार्थ न मिलें गे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे वे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इस से वे अनास के इन की बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५१॥

६० — जो अल्लाह फ़रिश्तों किताबों रमूल और क्यामत के साथ कुफ़ करे निश्चय बह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुन: फिर गये कुफ़ में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी स्नमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा। मं० १। सि० ५ सू० ४। आ । १३४। १३५॥

समील्क-क्या अब भी ख़ुदा लारारीक रह सकता है ? क्या लारारीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार लगा के पश्चात ख़ुदा लगा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़ करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही बढ़ जाये 11 ६० 11

६१— निश्चय अलाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करेगा दोज़ल में । निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अलाह को और उन को वह धोखा देता है ऐ ईमान बालो मुसक्मानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ । मं० १। सि० ५ । सू० ४। आ० १३ ८। १४१। १४३॥

समीचक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोनल में जाने का क्या

मगाण ! बाह जी बाह ! जो बुरे लोगों के बोसे में भाता और अन्य को बोसा देत है ऐसा खुदा इम से असग रहे किन्तु जो घोलेबाज़ हैं उन से जा कर मेल करे और वे उस से मेल करें क्योंकि:—

## यादशी शीतला देवी तादशः खरवाहनः

जैसे को तैसा मिन्ने तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा श्रीलेबान है उस के उपासक लोग धोलेबान क्यों नहीं ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान से भिन्न से श्रुन्ता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६ १ ॥

६२ — ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ऋोर से पैगृम्बर आया बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥ मं० १ । सि०-६ । स० । ४ । आ० १६७ । १६ ⊏ ।

समी० — क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का रारीक अर्थात् सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है न्यापक नहीं तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥६२॥

६२ — तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोह, मृत्रर का मांस, जिस पर श्रह्लाह के बिना कुछ कीर पढ़ा जाने, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर सें गिर्र पड़े सींग मारे और दरंद का खाया हुआ।। मं० २। सि० ६। मू० ५। आ० ३। ४

समी • — क्या इतने ही पदार्थ इराम हैं ! श्रन्य बहुत से पशु तथा तिर्ध्यक् जीव की की कादि मुसलमानों की इलाज होंगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४-और सक्काह को अच्छा उधार दो अवस्य में तुन्हारी बुराई दूर करूंगा और तुन्हें बहिश्तों में भेजूंगा ।। मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० । '

समी ॰ - बाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा-होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ! और उन को क्यों बहकाता कि तुम्हा-री बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूंगा ! यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६ ॥

१ ४ - जिस को चाहता है समा करता है जिस को चाहे दुःख देता है। जो कुछ

किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया।। मं ० २। सि० ६। मू० ५ । आ० १६।१८ ।

समी० — जैसे शयतान जिस को चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खु-दा भी शयतान का काम करता है ! जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और वोज़ल में खु-दा जावे क्योंकि वह पाप पुराय करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी सेना सेनापित के आधीन रक्ता करती और किसी को मारती है उस की मलाई बुराई सेनापित को होती है सेना पर नहीं !! ६५ !!

६६---श्राज्ञा मानो श्रह्माह की और श्राज्ञा मानो रसूल की ॥ मं०२। सि० ७ सू०। ४। आ० ८१।

समी०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा को "लाश-रीक" मानना व्यर्थ है ।। ६६ ॥

६७--अञ्चाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा श्रञ्जाह उस से बदला लेगा।। मं०२। सि०७। मृ०५। आ० ६२।

समी ० - किये हुए पापों का क्तमा करना जानो पापों को करने की आजा दे के बढ़ाना है। पाप क्तमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया है किन्तु पापवर्षक है हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ।। ६७ ।।

६ द्र-श्रीर उस मनुष्य से अधिक पार्ग कीन है जो श्रिष्ताह पर भूठ बान्ध लेता है और कहता है कि मेरी श्रीर वहीं की गई परन्तु वहीं उस की श्रीर नहीं की गई श्रीर जो कहता है कि मैं भी उतासंत्रा कि जैसे श्रिष्ताह उतारता है ॥ मं० २ । सि॰ ७ । सु० ६ । आ० २४ ।

समी ०---इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहब कहते थे कि मेरे पास खुदा की श्रोर से श्रायतें श्राती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी श्रायतें उतरती हैं मुक्त को भी पैग़बर मानो इस को हटाने श्रीर श्रपनी प्रतिष्ठा बदाने के लिथे मुहम्मद साहब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६ = ॥

६८ श्रवश्य हम ने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी मृरतें बनाई फ़-रिश्तों ने कहा कि आदम को सिजदा करो बस उन्हों ने सिजदा किया परन्तु रायतान् सिजदा करने वाली में से न हुआ। कहा जब मैंने तुमे आजा दी फिर किस ने रीका कि तू ने सिजदा न किया कहा में उस से अच्छा हूं तू ने मुम्म को आग से और उस की मिट्टी से उत्पंत्र किया। कहा बस उस में से उत्पंत्र वह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करें। कहा उस दिन तक ढील दें कि कबरों में से उठाये जावें। कहा निश्चय तू दील दिये गयों से है। कहा वस इस की कसम है कि तू ने मुम्म को गुमराह किया अवश्य में उन के लिये तेरे सीथे मार्ग पर बैहूँगा। और प्रायः तू उन को घन्यवाद करने वाला न पावेगा। कहा उस से दुईशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्त करेगा तुम सब से दोज्य को महंगा। मं० २।सि००। मु० ७। आ० १०। ११। १२। १२। १४। १४। १६। १७।

समी - - अब ध्यान दे कर मुनो खुदा और शयतान के मगड़े को एक फारिता जैसे कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दबा और खुदा उस के आत्मा को पिन्ति भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बना कर गृदर करने वाला था उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शयतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा रीतान का बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयनान प्रत्यक्त कहता है कि तू ने मुक्ते गुमराह किया इस से खुदा में पिनता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूलकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसल्मानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वार्तालाप करने से देहधारी, अल्पज, न्यायरहित, मुसल्मानों का खुदा है इसी से विद्वान लोग इसलाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते॥ ६ ॥

७० — निश्चय तुम्हारा मालिक श्राल्लाह है जिस ने श्रासमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा श्रशं पर | दीनता से अपने मालिक को पुकारों । मं० २ । सि० ८ । सु० ७ । श्रा० ५३ । ५४ ।

समी०--भला जो छः दिने में नगत् को बनावे ( ऋशे ) ऋशात् उपर के आका-रा में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशिक्तमान् और व्यापक कभी हो सकता है ! इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा बिचर है जो पुकारने से मुनता है ! ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इस से कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन ऋशे पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अब तक सोता है वा जागा है ! यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल सपट्टा और ऐरा करता फिरता है ॥ ७० ॥

०१ — मत किरो पृथिबी पर भगड़ा करते। मं०२। सि० = । सू००। आ००३। समी० — यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अन कहो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है) ! इस से यह विदित होता है जब मुहम्मद साहब निर्वेल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब भरगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२ — बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यस्त्र । मं०२ | सि०१ | मृ०७ | आ०१०५ |

समी०-अब इस के लिखने से बिदित होता है कि ऐसी अूठी बातों को खुरा और मुहम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों बिद्वान् नहीं थे क्योंकि जैसे आंख से देखने और कान से मुनने को श्रन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्र- जाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

०२ - बस हम ने उस पर मेह का तूफान मेजा टीड़ी चिचड़ी और मेड़क और लोहू। बस उन से हमने बदला लिया और उन को डुबो दिया दिखाव में । और हमने बनी इसराईल को दिखाव से पार उतार दिया। निश्चय वह दीन भूंठा है कि जिस में हैं और उनका कार्य्य भी भूठा है। मं० २ । सि०८ । मू०७। आ० १३०। १३०। १३०। १३०। १३०।

समी०—अब देखिये जैसा कोई पायंडी किसी को डरपावे कि हम तुम्ह पर सर्पी को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है भला जो ऐसा पल्लपाती कि एक जाति को डुवा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिस में हज़ारों कोड़ों मनुष्य हों स्कूडा बतलावे और अपने को सच्चा उस से परे स्कूडा ब्रुक्त अपने को सच्चा उस से परे स्कूडा ब्रुक्त अपने को सच्चा उस से परे स्कूडा ब्रुक्त अपने हो सकते यह इकतपी डिगरी करना महा मूखों का मत है क्या तौरेत ज़बूर का दीन जो कि उन का था सूठ है। गया ? वा उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिस को सूठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कीन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४ - मस तुभ को घलवत्ता देल सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने

वहाड़ की क्रोर उस को परमासु २ किया गिर पड़ा मसा ने होशा मं०२ । सि० ८। सृ० ७ । ब्या २ १४२ ।

समी • — जो देखने में भाता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता भा तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ! सर्वभा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५ -श्रीर श्रपने गालिक को दीनता <u>डर से मन में याद कर भीमी श्रावाज से सु</u> बह को श्रीर शाम को । मं० २ । सि० १ । सू० ७ । श्रा॰ २०४ । 🚈

समी > — कहीं २ कुरान में लिखा है कि वृही आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ ईरबर का स्मरण कर अब कहिये कीन सी बात सची? और कीन ि बात मूटी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात अम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता न हीं ॥ ७५ ॥

७६० प्रश्न करते हैं तुभा को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रमूल के और डरो अल्लाह से । मं० २ । सि० र । मू० ८ । आ० १ । ఈ

समी० -- जो लूट मचार्वे, डाकू के कर्म करें करांचे खुदा तथा पैगम्बर श्रीर ईमान दार भी बने यह बन् आरचर्य्य की बात है श्रीर श्रष्ताह का डर बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जांगे श्रीर "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। हठ छो-ड़के सत्य वेदमत का प्रहण न करे इस से अधिक कोई बुराई ट्सरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—कीर काटे जड़ काफिरों की। मैं तुम को सहाय दूंगा साथ सहस्र फरिश्तों के पिक्षे २ क्याने वाले। अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूगा वस मारो उत्पर गर्दनों के मारो उन में से प्रत्येक णेरी (संधि) पर । मं०२। सि० १ | मू००। अव००। ९ | १२ | ४

समील्यक— न्वाह जी वाह ! कैसा ख़दा और कैसे पैगम्बर दयाहीन जो मुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरों की जड़ कटवावे और ख़दा आजा देवे उन की गर्दन मारों भीर हाथ पग के जोडों को काटने का सहाय और सम्मृति देवे ऐसा ख़ुदा लंकेश से क्याकृञ्ज कम है ! यह सब मंपच कुरान के कर्जाका है ख़दा का नहीं, यदि ख़ुदा का हो तो ऐसा ख़ुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७०॥

७=-अल्लाह मुसल्मानों के साथ है। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वी

NO

कार करो बास्ते अल्लाह के और वास्ते रमूल के। ऐ लोगों जो ईमाय लाये हो मत चेही करों अल्लाह की रमूल की और मत चोरी करों अमानत अपनी को। और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं रे। सिं र। मू०=। आ० १६। २४। २७। ३०।

समीक्त-क्या अल्लाह मुसल्मानों का पक्तपाती है ! जो ऐसा है तो अधर्म करता है । नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ! विभि है ! और उस के साथ रमूल को शरीक करना बहुत बुरी वात नहीं है ! अल्लाह का कौन सा ख़ज़ाना भरा है जो चोरी करेगा ! क्या रमूल और अपने अमानत की चो री छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे ! ऐसा उपदेश अविद्वान और अधर्मियों का हो सकता है । भला जो मकर करवा और जो मकर करने वालों का संगी है वह ख़ुदा कियटी छती और अधर्मी क्यों नहीं ! इस लिये यह कुरान ख़ुदा का बबाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा वात लिखित क्यों होती ! । ७० 1।

७१-- श्रीर लड़ो उन से यहां तक कि न रहे फितना अर्थात् बल फाफ़िरों का श्रीर होने दीन तमाम नास्ते अल्लाह के। श्रीर जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय नास्ते अल्लाह के है। पांचनां हिस्सा उस का श्रीर नास्ते रमूल के। मं० २। सि० १। मू० = । श्रा० ३१। ४१।

समील्यक- ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसल्मानों के खुदा से भिन्न शान्ति भंग कर्ती दूसरा कीन होगा! अब देखिये यह मनहब कि अल्लाह और रमून के वास्ते सब जगत् को लूटना लूटवाना लूटरों का काम नहीं हे! और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटरों का पल्लाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है । बड़े आधर्य की बात है कि एसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पेगम्बर संसार में ऐसी उवाधि और शान्ति मंग करके मनुष्यों को दु:ख देने के लिये कहां से आया ! जो ऐसे २ मत जगन् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७१ ॥

८०--श्रीर कभी देख जब काफ़िरों को फ़रिश्ते कड़न करते हैं मारहे हैं मुख उन्न के श्रीर पीठें उन की श्रीर कहते चखो आज़ाब जलने का । हम ने उन के पाप से उन को मारा श्रीर हमने फ़िराओन की क़ौम को डुबादिया । श्रीर तैयारी करो वास्ते

उन के बो कुछ तुम कर सकी। मं २ र । सि २ र । मू ० = । आ ० ५ ० । ५ ४ । ५ र । समीत्वक — क्यों जी आज कल रूस ने रूम आदि और इक्क्लेएड ने मिश्र की दुर्दका कर डाली फ़रिश्ते कहां सो गये ? और अपने सेवकों के रातुओं को खुदा पूर्व मारता डुबाता था यह बात सची हो तो आज कल भी ऐसा करें जिस से ऐसा नहीं होता इसिलये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भित्र मत वालों के लिये दुःख दायक कर्म करें। ऐसी आज्ञा बिहान और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसल्मानों के खुदा से न्याय और दयादि सह्गुण दूर बमते हैं।। = ०।।

्र — ऐ नबी किफायत है तुम्म को अल्लाह और उन को जिन्हों ने मुमल्मानों स तेरा पत्त किया। ऐ नबी रग़वत अर्थात् चाह चस्कादे मुसल्मानों को ऊर लड़ाई के जो हों तुम से २० आदमी सन्तेष करने वाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ उस बस्तु से कि लूटा है तुम ने हवाल पवित्र और डरो अलाह से वह स्तमा करने वाला दयालु हैं। मं० २। सि० १०। मू० ८। आ० ६३। ६४। ६८।

समीच्नक — भला यह कौनमी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पद्ध करे और चाहें अन्याय भी करे उसी का पद्ध और लाभ पहुंचाने ? और जो प्रजा में शान्ति भग करके लड़ाई करे कराने और लूट मार के पदार्थी, को हलाल बतलोंने और फिर उसी का नाम क्षमाबान दयालु लिखें यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कमी नहीं हो

सकता ॥ = १ ॥

=२—सदा रहेंगे बीच उस के अल्लाह समीप है उस के पुष्य बड़ा । ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मन पकड़ों बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रक्षें कुफ़ को ऊपर ईमान के । फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रमूल अपने के और अपर मुसलमानों के और उतारे लश्कर नहीं देला तुम ने उन को और अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरों कों । फिर फिर आबेगा अला ह पीछे उसके ऊपर ।। और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते । मं० २ । सि० १० । मू० १ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २० ।।

समी • — भला जो बहिश्त वालों के समीप अलाह रहता है तो सर्वव्यापक वयों कर हो सकता है ! जो सर्वव्यापक वहीं तो सहिक्यों और न्यायाभीत नहीं को सकता ! और अपने मा, बाप माई और मित्र को लुड़वाना केवल अन्याय की बात है हां जो वे बुरा उपदेश करें, म मानवा परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर संतोषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! और जो प्रथम काफिरों को दशह देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ! क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ! ॥ = २ ॥

= ३ - ऋीर हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम की ऋ क्लाह अनाव अपने पास से वा हमारे हाथों से । मं० २ । सि० १० । मू० र । आ० ५२ ॥

समीस्तक —क्या, मुसल्मान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ का मुसल्मानों के हाथ से अन्य किसी मन वालों को पकड़ देता है ? क्या दूसरे को ड़ो मनु-प्य ईश्वर को अपिय हैं ? मुसल्मानों में पापा भी पिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर न गरी गवरगएड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसल्मान हैं वे भी इस निर्मृत अपुक्त मत को मानते हैं ।। ८३।।

ं ८४-प्रतिज्ञा की है श्रह्माह ने ईमान वालों से श्रीर ईमान वालियों से बहिश्ते चलती है नीचे उन के से नहेंर सदैव रहने वाली बीच उस के श्रीर घर पवित्र बहिश्तों अदन के भीर प्रसन्नता श्रह्माह की श्रीर बड़ी है श्रीर घह कि वह है मुराद पाना बड़ा। बस ठठा करते हैं उन से ठटा किया अल्ताह ने उन से। मं० २। सि० १०। स० १। श्रा० ७२। ८०॥

समी - यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को श्रपने मतलब के लिखे लोभ देना है वयों कि जो ऐसा प्रलोम न देते तो कोई महुम्मद साहब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्य मत वाले मी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठड़ा किया ही कर-ते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठड़ा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है। ८४॥

प्र-परन्तु रमृल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया

उन्हों ने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है। और मोहर रक्सी अवसाह ने ऊपर दिलों उन के के वस ने नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सृ० ६। आ० ८८। ६२।

सभी - अब देखिये मतलबिंस की बात कि वे ही मले हैं जो मुहम्मद साहब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे जुरे हैं! क्या यह बात पद्मपात और अ-बिचा से भरी हुई नहीं है! जब ख़ुदा ने मोहर लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु ख़ुदा ही का अपराध है क्यें कि उन विचारों को भलाई से दि-लों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बडा अन्याय है!!!॥ ८५॥

्६ — ले माल उन के से लेरात कि पवित्र करे तू उन को अर्थात बाहरी और कर तू उब को साथ उस के अर्थात गृह में । निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसल्मानों से जानें उन की और बाल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिस्त है लड़ें- गे बीच मार्न अल्लाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे । मं० २ । सि० ११। सू० र । आ० १०२ । ११० ।

समी०—वाह जी वाह ! मुहम्मद साहब आप ने तो गोकुलिये गुसाईयों की बरा-बरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है। वाह ख़ुदा जी ! आपने अच्छी सीदागरी लगाई कि मुसल्मानों के हाथ से अन्य गरीबों के भाग लेना ही लाम समभा और उन अवाथों को मरबा कर उन निर्देश मनुष्यों को खर्ग देने से दया और न्याय से मुसल्मानों का खुदा हा-थ भो बैठा और अपनी ख़ुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में घृणित हो गया।। ८६।।

= ७ — ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं का-फ़िरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे हड़ता । क्या नहीं देखते यह कि वे बला-भ्रों में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार वा दो बार फिर वे नहीं तोबाः करते भीरंन वे शिद्धा पकड़ते हैं। मं० २ । सि० ११ । सू० १ । आ० १२२ । १२५ । ⊀

समीक्षक—देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसल्मानों को सिख-लाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी का नौकर हो जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसल्मान समस्क के क़ुराबोक्क बुराइमों को छोड़ दें बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ ==-निश्चन परवस्तिमार गुन्हार जरसाह है जिस के वैदा किया कामामाने और पृथिवी को जीव छ: दिन के फ़िर ज़रार यकड़ा उपर अर्थ के सवसिर करता है जान की। मंद ३। सि० ११। सूं० १०। बा० ३।

समीलक आसमान आकार एक और विना बना अनिह है उस का बनाना लि-लने से निश्चय हुआ कि वह कुरान कर्ता पदार्थ विद्या को महीं जानता आ । बना पर-मेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ! तो जो '' हो मेरे हुक्म से और हों गया,, जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन लगना मूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकास के क्यों ठहरता ! और जब काम की तबवार करता है सो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तदवीर करेगा ! इस से विदित होता है कि ईश्वर को न, जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुम्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८-शिद्धा श्रीर दया बास्ते मुसलमानों के । मं॰ ३ । सि॰ ११ मू०। १० । श्रा॰ ५५ ।

समी० — क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? श्रीर पद्मपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे श्रन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिला की श्रावश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा को विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८ ॥

१०-परीक्षा लेवे तुम को कीन तुम में से अच्छा है कमों में जो कहे तू अवस्थ उठाये जाओगे तुम पीळे मृत्यु के । मं० ३। सि० ११। सू० ११। आ० ७।

समी - जब कर्मों की परीत्ता करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं श्रीर जो मृत्यु पीछे उठाता है तो दौरा मुपुर्द रखना है श्रीर अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को वहा लगना है।। ८०॥

र १-- श्रीर कहा गया और ऐ एथिकी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी मूख गया। श्रीर ऐ कीम यह है निसानी ऊंटनी अक्साह की वास्ते तुम्होरें बस खोड़ दो उस को बीच एथिबी अक्साह के खाती फिरे। मं० १। सि० ११। मृ० ११। आ० ४३। ६३।

समी० - क्या लड़कपन की बात है ! पृथिवी श्रीर श्राकाश कभी बात मुन सकते हैं ? वाह जी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होमा ! तो हाथी, बोड़े गधे अ अपदि भी होंगे ? और खुदा का ऊंटनी से लेत खिलाना क्या अच्छी बात है ! क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बार्ते हैं तो नवाबी की सी घसड़ फसड़ ख़ुदा के घर में भी हुई ॥ ३१ ॥

१२-श्रीर सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें श्रासमान श्रीर पृथि-बी । त्रीर जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आ-समान और प्रथिवी। मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५ । १०६ ।

समीलक - जब दोज्यव श्रीर बहिश्त में क्यामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेगी ! श्रीर जब दोन्ख श्रीर बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोज़ख़ में यह बात 🖟 🗓 हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ १२ ॥

१६ — जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा। मै॰ ३ । सि १२ । सू० १२ आर्थ ४ से ५६ तक ॥

समीलक --इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादख्य किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान ईरवर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया

१४--अल्लाह वह है कि जिस ने खडा किया आसमान को बिना खंभे के देखते हैं। तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्श के आज्ञा वर्तने वाला किया मूरज और चांद को । भीर वहीं है जिसने विद्याया प्रथिवी को । उतारा द्यासमान से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के । अल्लाह स्रोलता है भोजन का वास्ते जिस की चाहे श्रीर तंग करता है। म० २ । सी १३ । स० १३ । ऋा० २ । ३ । १७ । २६ ।

समीक्तक मुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुरुख न होने से आसमान की खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशाक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । भौर जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकारा से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि प्रिथिनी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था। और जो विना अच्छे बुरे कामी के मुख दुःल देता है तो पश्चपाती अन्यायकारी निरन्तर भट्ट है।। १४॥

र४.—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्म दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है। मं० ३ | सि० १३ । सू० १३ | आ० २७ ।

समी • — जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या मेद हुआ जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं श्रीर बहकाने के पाप से दोज़ली क्यों नहीं होना चाहिये॥ १५॥

१६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्थी जो पत्त करेगा तू उन की इच्छा का पीछे इस के अर्थ तेरे पास विद्या से। यस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना । मं० १ । सि० १३ । सू०१३ । आ० ३० । ४० ।

समीचक — कुरान किथर की ओर से उतारा ! क्या खुदा ऊपर रहता है ! जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कार की आव-श्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज़ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ।। ८६।।

४ ८७-और किया मूर्य्य चन्द्रको सदैव फिरने वाले । निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है। मं० ६ । सि० १३ । मू० १४ । आ०३३ ३४ ।

समीलक न्या चन्द्र सम्बं सदा पिनते और प्रविती नहीं पिनती? जो प्रविती नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होते। त्रोर जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाष करने वाला है तो कुरान से शिला करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुरायात्मा कमी न होगा और संसार में पुरायात्मा और पापात्मा सदा दीस्तते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ २७॥

र - बस ठीक करूं मैं उस की श्रीर फूंक टूं बीच उस के रूह श्रापनी से बस गिर पड़ो वास्ते उस के सिजदा करते हुए । कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तु ने मुक्त को अवश्य जीनत दूंगा मैं बास्ते उस के बीच पृथिवी के श्रीरं गुमराह करूंगा । म० २ । सि० १४ । सु० १५ । श्रा० २८ से ४६ तक ।

# चतुर्दशसमुरुसासः ॥

समीत्तक — जो खुदा ने अपनी कर आदम सम्बन्ध में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया ! जब शयतान को गुमराह करने वालां खुदा ही है तो भी वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं ! क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शयतान मानते हो तो खुदा ने भी शयतान को बहकाया और प्रत्यक्त शयतान ने कहा कि में वह-काऊंगा फिर भी उस को दगड दे कर कैद क्यों न किया ! और मार क्यों न डाला ! ॥ ८० ॥

दर—श्रीर निश्चय भेजे हम ने बीच हर उप्मत के पैगृम्बर । जब चाहते हैं हम उस को यह कहते हैं हम उस को हो बम हो जानी है । मं० ३ । सि० १४ । सृ० । १ । आ० १५ । ३६ ॥

समीक्त — जो सब कीमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर बलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पेगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पद्मपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आर्ट्यावर्त्त में कीनसा भेजा इस लिये यह बात मानने थाग्य नहीं जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं मुन राकती खुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा और सिवाय खुदा के दूसरी चींग नहीं मानत तो सुना किसने ? और हो कीनसा गया? वे सब अविधा की बातें हैं ऐसी बातों को अनचान लोग मान लेते हैं ॥ २२॥

१०० — श्रीर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां भवित्रता है उस को श्रीर वास्ते उन के हैं जो कुड़ चाहें। कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगम्बर।मंट्रा। सि० १४। मृ० १६। श्रा० ५६। ६२॥

समी • मज़्ताह बेटियों से क्या करेगा ! बेटियां ने। किसी मनुष्य की चाहिये क्यां बेटे नियत नहीं किये जाते ! अप बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण है ! बताइये ! कसम खाना भूठों का काम है खुदा की बात नहीं नयों कि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता हैं वही कसम खाता है सचा सौगः अ क्यों खावे ! ॥ १०० ॥

१०१-ये लोग वे हैं कि मेहर रक्खी अल्ताह ने उपर दिलों उन के और कानों उनके और आसों उन की के भीर ये लोग वेहें वे ख़बर | और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे | | मं० २ | सि० १४ |

**X** 

मृ० १६ । आ० ११५ । ११= ॥

सभी स्वक — जब खुदा ही ने मेहर लगा दी तो वे विचारे विना अपराध मारेगये! क्यों कि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है! और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्हों ने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न निलन। चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो स्वमा किस बात की की जाती है और जो समा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाच्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्नुदि छोकरों का होता है ॥ १०१॥

१०२ — और किया हम ने दे। नख को वास्ते काफ़िरों के घेरने वाला स्थान। और हर भादमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बीच गर्दन उस की के और निकालेंगें हम वास्ते उस के दिन क्यामत के एक किताब कि देखेगा उस को खुला हुआ। और बहुत मारे हमने कुरनृन से पिछे नृह के ।। मं०४। सि० १५। मू० १७। श्रा०। १२। १६॥

समिल्क — यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान पैग्न्यर और कुरान के कहे ख़ुदा सातर्ने आसमान और नमाज आदि को न मान और उन्हों के लिने दाज्य होने तो यह बात केवल पल्लपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने बाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ! यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इस का अ- योजन कर्मी का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर माहर रखना और पापों का समा करना क्या खेल मचाया है क्यापत की रात को किताब निकाल गा तो खुदा तो आज कल वह किताब कहां है ! क्या साहकार की बही समान लिखता रहता है यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकतें फिर कर्म की रेखा क्या लिखी! और जो विना कर्म के तिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कम्मों के उन को दु:ख मुख क्यों दिया! जो कही कि खुदा की मरज़ी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उस को कहते हैं कि बिना और मले कर्म किये दु:खमुखकप फल न्यून। धिक देना और उसी समय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सरिश्तेदार पुनावेगा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी जीवों की हो काले कर्म किये दु:खमुखकप फल न्यून। धिक देना और उसी समय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सरिश्तेदार पुनावेगा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी जीवों की

## चतुर्दशसमुञ्जासः

विना अपराघ मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह गुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२॥

१०३ — और दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण ॥ श्रीर बहका जिस को बह-का सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो कोई दिया गया श्रमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के। मं० ४। सि० १५ मृ० १०। आ० ५:०। ६२। ६२॥

समी० — बाह जी जितनी जुदा की माश्चर्य निशानी हैं उन में से एक ऊटनी भी जुदा के होने में प्रमाण अथक परीक्षा में साधक है यदि जुदा ने शयतान को बह-काने का हुक्म दिया तो जुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने बाला ठ-काने का खुदा कहना केवल कम समभ की बात है। जब कथामत की अर्थात प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पेंगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों को जुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दोगा मुपूर्द रहेंगे और दौरा मुपूर्द सब को दुःख दायक है जब तक न्याय न किया ज.य । इस लिये रिष्ट्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम क म है यह तो प्रोपां बाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साह्कार इकट्टे न हों तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरा मुपूर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुम्मृति देखो जिस में क्यामात्र भी विजन्य नहीं होता और अपने र कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पेंगम्बरों को गवाही के नुत्य रखने से ईश्वरकी सर्वज्ञता की हानि है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कर्मी हो सकता है ? कभी नहीं ।। १०३ ।।

१०४ ये लोग वास्ते उन के हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हैं नींचे उन के से नहरें गिहना पितराये जांचेंगे बीच उस के कंगन सोने के से और पोशाक पिहनें ग वस्त्र हरित लाही की से और ताफते की से तिकये किये हुए बीच उस के उत्पर तस्त्रों के अच्छा है पुग्य और अच्छी है बाहिश्त लाभ उठाने की। मं ४। सि० १५। सु० १८। आ० ३०।

समी • — बाह जी वाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिस में बाग, गहने, कपड़े गदी, ताकेबे आनन्द के लिये हैं भला कोई मुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां \*\* मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मीठा नित्य खाके तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतित होता है बब सद। वे मुख मोगेंगे तो उन की मुख ही दुःस रूप हो जायगा इस तिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति मुख भेग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४॥

१०५ — और यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने उन को जब श्रन्याय किया उन्हों ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की। मं० ४ । सि० १५ । मू० १८ | श्रा० ५७ ॥

समी० — भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ? और पीछे से प्रतिका कर-ने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले, नहीं जानता था इस से दया हीन भी ठहरा ॥ १०५॥

१०६ — और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाल बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकर्सा में और कुरु में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह इबने मृर्य की पाया उस को ह्वता था बीच चरमें की चड़ के । कहा उन ने ऐज़लकर्तनेन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के । मं० ४ । सि० १६ । मृ० १८ । आ० भट । ८४ । ८२ ॥

समी० - भला यह खुदा की कितनी वे समझ है ? शंका से उग कि लड़कों के म वाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें यह कमी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की अबिद्या की बात देखिये कि किताब का बनाने वाला मूर्य्य को एक भील में रात्रि को ह्वा जानता है फिर पातःकाल निकलता हैं भला मूर्य्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैमे डुव सकेगा ? इस से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुम्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसा मिथ्या बातों से युक्त पुम्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिवी में फसाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से बिरुद्ध है इस से ऐसी पुम्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान नहीं ॥ १०६

🗶 १०७ - अभेर याद करो बीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने से

**E** 

मकान पूर्वी में। बस पढ़ा उन से इधर पर्दा बस भेजा हमने रुद्ध अपनी को अर्थात् फ रिश्त। बस स्रतपकड़ी वास्ते उस के आदमी पृष्ट की। कहने लगी निश्चय में शरण पकड़-ती रहमान की जो तुम्ह से है तृ परहे ज़गार । कहने लमा सिवाय इसके नहीं कि में मे-जा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुम्ह को लड़का पवित्र । कहा कैसे होगा बास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुम्ह को आदमी ने नहीं में बुरा काम करने वाली। बस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जक्कल में मं०। ४। सि०१६। सू०१८। आ० १५। १६। १७। १८। १८। २१।

समी० - अब बुद्धिमान विचार लें कि फीरश्ते सब खुदा की कह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्थम कुमारा के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फ्रिश्ते ने उस को गर्भवर्ता किया यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहां अन्य भी असम्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समभा ।। १०७॥

१०८ क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानों को ऊपर काफ़िरों के बहकाते हैं उन को बहकाने कर। मं० ४ सि० १६ । मू० १८ । आ० ८१।

समी०—जब गुदा ही रायतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दगड हो सकता और न शयतानों को क्यों कि यह गुदा के हुकम से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो सचा न्यायकारी है तो उस का फल दोज़ल आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पाषी कहाता है ॥ १००॥

१०६ — ज्ञीर निश्चय समा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की ऋौर ईमान लाया कर्म किये अञ्चे फिर मार्ग पायांं। मं० ४ | सि० १६ | सू० २० | आ० ७ = |

सभी ० - जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाली है क्योंकि पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस को बनाने वाला पापियों को पाप कराने में होंसला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६॥

美

१२० — और किये हमने बीच प्रश्विची के पहाड़ ऐसा न हो कि हिस जाने। मं० ४ । सि०१७ । सू० २१ । आ० २० ।

समी • -यदि कुरान का बनाने वाला प्रथिवी का गृमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पिट हाड़ नहीं धरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यो डिग जाती है। १९०॥

१११- और शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुषा अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उस के रुद्द अपनी को । मं० ४। सि० १७। सू० २१। आ० == ।

समी० ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य म-नुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दृषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसे बेदों की ॥ १११॥

११२ — क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों श्रीर पृथिवी के हैं मूर्य और चन्द्र तारे श्रीर पहाड़ वृक्त श्रीर जानवर । पिट्टीनाये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने मे श्रीर मीती श्रीर पहिनावा उनका बीच उस के रेरिंगी है। श्रीर पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के श्रीर खड़े रहने बालों के। फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने श्रीर प्रा करें भेंटें अपनी श्रीर चारों श्रीर फिर घर कदीम के। तो कि नाम अल्लाह का याद करें। मं० ४। सि०१७। सू० २२ श्रा० १८। २६। २६। २६। २६। १८।

समीचिक— भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस की भिक्त क्यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीख़ता है वाह ! बड़ा अच्छा खर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिले यह बाहेश्त यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो बह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुस्परस्ती क्यों न हुई ! और दूसरे बुस्परस्तों का खगड़न क्यों करते हैं ! जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की जाज्ञा देता है जीर मशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाला और मैरव हुनों के सदश हुआ और महाकुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ करोंकि मुर्तियों से मसजिद बड़ा बुत् है इससे खुदा और मुसल्मान बंडे बुत्परस्त पुराणी (तथा केनी छोटे बुत्परस्त हैं॥ ११२॥

११६-फिर <mark>निश्चय तुम दि</mark>न क्यामत के उठाये जात्रोगे । मं० ४ सि० १८ । मृ०२३। क्रा०१६।

समीक्षक कथामत तक मुद्दें कबर में रेंहगे वा किसी अन्य जगह जो उन्हीं में रहेंगे तो सहे हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुगयात्मा भी दुःख भाग करेंग ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गंध अधिक होकर रोगोत्याचे करने से खुदा और मुसल्मान पा-पमागी होंगे ।। ११३॥

११४—उस दिन की गवाही देवेंगे उपर उन के ज़वाने उन की और हाथ उन के और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृद्ध मुबारिक ज़ैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोशन हो जावे जो न लगे उपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है। मं० ४। सि० १८। मू० २४। आ० २३। २४।

समीलक — हाथ पग त्रादि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात साष्टिकम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या ज़ुदा त्राग विजुली है ! जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है।। ११४॥

११५-और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के । और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रमूल उस के की । कह आजा पालन करे ज़ुदा की रमूल उस के की । कोई आजा पालन करो रमूल की तो कि दया किये जाको । मं० ४ । सि० १ = । सू० २४ । आज ४४ । ५१ । ५२ । ५५ ।

समीलक सह कीनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तन्त्र दी-स्वते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है जन श्रहलाह के साथ पैगंनर की आजा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं ! यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ! । ११५ ।।

११६-श्रीर जिस दिन की फट जावेगा श्रासमान साथ बदली के श्रीर उतारे जावें-ये फरिश्ते बस मत कहा मान काफ़िरों का श्रीर भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बढ़ा। श्रीर बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को भलाइयों से। श्रीर जो कोई तोबा करे श्रीर कर्म करे अच्छे बस निश्चय श्राता है तरफ अल्लाह की। मं० ४! सि० ११। मू० २५ श्रा०२४ | ४८ | ६७ | ६० |

समीक्षक - यह भात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई मूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुससमानों का कुरान शांतिभंग कर गदर अगड़ा मचाने वाला है इसीलिये थांमंक विद्वान लोग इस को नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुगय का अदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तोबाः करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब वाते विद्या से विरुद्ध हैं।। ११६।।

११७—वहीं की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात की मन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओ गे। बस मेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करने वाले। और वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुम्त की बस वही मांग दिखलाता है। भीर वह जो खिलाता है मुम्त को पिलाता है मुम्त को भीर वह पुरुष की आशा रखना हूं मैं यह सामा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन क्यामत के। मे० ५ । सि० १८। मू० २६। आ० ५०। ५१। ७६। ७७। ००।

समीत्तक—जब खुदा ने मूसा की श्रोर वही भेजी पुनः दाऊद ईमा श्रोर मुहम्मद साहब की बोर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी श्रोर बे भूल होती है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को श्र-पूर्ण भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान महुदा होगा चारों का जो कि परस्पर मायः विरोध रखते हैं उन का सर्वश्रा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह श्रश्मात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जांग्यो श्रश्मात् उन का कभी श्रभाव भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि माणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी

की रोग होमा व चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पद्मपात से एक को उन्सम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने बाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आ राम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न सहना चाहिये यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्वों रहते हैं ॥ यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुगय लगता होगा यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस का कुझ भी अपराध नहीं यदि वह पाप चमा और न्याय क्यामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर पाप पुगक होगा यदि ज्ञमा नहीं करता तो यह कुरान की बात सूठी होने से बच नहीं स-कती है।। ११७॥

११८ — नहीं तू आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तूसचों से। कहा यह अंदनी है वास्ते उस के पानी पीता है एक बार। मं० ५। सि० १६। मू० २६। आ० १५०। १५१।

समीचक — भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इम बात को मान लिया और ऊंटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरंकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बात इस में न होती ॥११=॥

१११ — ऐ मृसा बात यह है निश्चय में अलाह हूं गालिब। और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानों कि वह सांप है ऐ मूसा मत हर निश्चय नहीं हरते समीप मेरे पैगम्बर। अल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अर्थ बड़े का। यह कि मत सरकशी करे। ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर। मं० ५। सि० ११। मू० २०। आ० २। १०। २६। २१।

समी० — श्रीर भी देखिये अपने मुख श्राप श्रल्लाह बड़ा जबर्दस्त बनता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, तो ख़ुदा का क्यों कर हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जगली मनुष्यों को वश कर श्राप जगलस्थ ख़ुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्था अर्थात सासर्वे श्रासमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो स-

कता है यदि सरकक्षी करना नुरा है तो ज़ुदा श्रीर मुहस्मद साहब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ! मुहस्मद साहब ने श्रनेकों को मारे इस से सरकरी हुई वा नहीं ! यह कुरान पुनरुक्त श्रीर पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ १११॥

१२०—श्रीर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए श्रीर वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने हत किया हर वस्तु को निरचय वह ख़बरदार है उस वस्तु के कि करते हो। मं० ५। सि० २०। स्व० २७। स्व० २०।

समी०—बद्दलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खबरदारी शयतान बागी को न पकड़नें और न दंड देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२०॥

१२१-वस मुष्ट मारा उस की मूसा ने बस पूरी की आयु उस की। कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी की वस क्तमा कर मुक्त की वस क्तमा कर दिया उस की निश्चय वह क्तमा करने वाला दयाल है और मालिक तरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसंद करता है। मं० ५। सि० २०। मृ० २८। आ० १४। १५। ६६।

समी० — अब अन्य भी देखिथे मुसल्मान और ईसाइयों के पेगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा ज्ञाम किया करे ये दोनों अन्या- यकारी हैं वा नहीं ? । क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वेसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को बिद्वान और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुगन सत्य और न अन्याय कारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१॥

१२२-और आजा दी हमने मनुष्य को साथ मा वाप के भलाई करना जो भत्य-इना करें तुम्म से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वम्नु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है। और श्रवश्य भेजा हम ने नृह को तर्फ कीम उस के कि बस रहा बीच उन के हज़ार वर्ष परन्तु क्यास वर्ष कम । मं० ५। सि० २०। २१। सू० २६। आँ० ७। १३।

समी - माता पिता की सेवा करना तो अच्छा हा है जो खुदा के साथ शरीरक कर ने के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी टीक है परन्तु यदि माता पिता मिध्यासापणादि करने की आजा देवें तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है। क्या नृह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कीन मेजता है ? यदि सब को वही मेजता है तो समी पैगम्बर क्यों नहीं ! और प्रथम क्युप्यों की हजार वर्ष की आप्य होती थी तो अब क्यों नहीं होती ! इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२॥

१२६ — अलाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दुस्। वार करेगा उस को फिर उसी की मोर फेर जाओंगे। श्रीर जिस दिन वर्षा श्रार्थात् खड़ी होगी क्यामत निराग्त होंगे पापी। बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे वस वे बीच बाम के सिगार किये जावेंगे। और जो भेज दें हम एकवाव बस देखें उस खेशी को पीली हुई। इसी प्रकार मोहर रखता है अलाह ऊगर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते। मं० ५। स० २१। स० २०। आ० १०। ११। ५०। ५०।

समीं - यदि ऋचाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं ना उत्पत्ति की ऋादि श्रीर इसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहना होगा ? श्रीर एक तथा दो बार उत्प-त्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दि-न पापी लोग निराश हों तो अच्छी वात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समभ कर निराश किये जांय ! क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से ऋोरों का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे में रखना और प्रक्लार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तृल्य हुआ और वड़ां मानी और मुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और मुनार आदि का काम करता होगा यदि हिसी को कम गहना मिलता होगा तो चारी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करने बालों की दोज़ल में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे यह बात भूठ होजायगी जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या लेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय की खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना ऋपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि: ऋछाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जब पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही कों पाप्त होवें ॥ १२३ ॥

१२४ — ये श्रायतें हैं किताब हिक्मत वाले की । उत्पन्न किया श्रास्मानों को वि-

ना मृतून अर्थात् खंभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच प्रिविश्त के पहाड़ हैं-सा न हो कि हिल जाने । क्या नहीं देखा तू ने यह कि अन्नाह अनेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रनेश कराता है दिन को बीच रात के । क्या नहीं देखा कि किश्तियां चलती हैं बीच दर्यों के साथ निमामतों अलाह के ताकि दिखलाने तुम को निशानियां अपनी । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ । आ० १ । १८ । २० । ३० ।।

समी - नाह जी वाह ! हिवमत वाली किताव ! कि जिस में सर्वथा विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उस में खंमे लगाने की शंका और पृथिवी के स्थिर रख ने के लिये पहाड़ रखना थोड़ीं सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखों कि जहां दिन वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अधिद्वानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती क्या यह विद्या विरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और किया कोशनादि से चलती हैं वा खुदा की कुमा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलांवें तो खुदा की विशानी इच जाय वा नहीं ! इस लिये यह पुस्तक न विद्वान और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४॥

१२५—तदबीर करता है काम को आसमान से तर्फ पृथिनी की फिर चढ़ जाता है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अविधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला ग़ेन का और प्रत्यक्त का ग़ालिन दयानु । फिर पुष्ट किया उस को और फूंका बीच रूइ अपनी से ॥ कह क्वन करेगा तुम का फिरिश्ता मौत का बह जो निथत किया गया है साथ तुम्होरे । और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उस की परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी और से कि अवश्य भरोंगा जो दोन् जिनों और आदिमियों से इकड़े । मं० ५ । सि० २१। मू० २२ । आ० ४ । ५ । ७ । ६ । ११॥

समीन्तक—अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसल्मानों का ख़ुदा मनुष्मवत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेशी से प्रवन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि ख़ुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी हो गया। आप आ-म्मान पर टंगा बैटा है। और फरिश्तों को दौड़ाता है। यदि फरिश्ते रिश्वत लेकरू  $\mathbf{x}$ 

कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुदें को छोड़ जांय तो जुदा को क्या माल्म हो स कता है ! माल्म तो उस को हो कि जो सर्वज तथा सर्वज्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या का य था ! (श्रीह प्रक हज़ार वर्षों में तथा आने जाने प्रवन्ध करने से सर्वग्राक्तमाम् भी महीं ) यदि मीत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कीनसा मृत्यु है ! यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोज़ल भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्जी से दोज़ल भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी यार्ते जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान और ईधर-\ र और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५॥

. १२६ — कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कृतल से। ऐ बीबियो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लड़ जता प्रत्यक्त के दुगुणा कि-बा जावेगा वास्ते उस के अज़ाब और है यह उत्पर अल्लाह के सहल। मं०५। सि०२१। स्० ३३। आ० १६। ३०॥

समीक्तक- यह महुम्मद साहब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होने मरने से भी न डरे एश्वर्थ्य वहे मुज़हब बढ़ा लेवें। भीर यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहब निर्लज्ज होकर आवें ? बीबियों पर अज़ाब हो और पैगम्बर साहब पर अज़ाब न होने यह किस घर का न्याय है।। १२६।।

१२७-और अटकी रही बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करें। अल्लाह और रामुल की सिवाय इस के नहीं। दस जब अदा कर लो ज़ेदन हाजित उसे ज्याह दिया हमने तुम्म से उस को तौकि न होनें उत्पर ईमान बाला के तंगी बीच बीनियों से लेपालकों उन के के जब अदा कर लें उन से हाजित और है आज्ञा खुदा की की गई। नहीं है उपर नबी के कुछ तंगी बीच उस बस्तु के नहीं है महुम्मद बाप किसी मदों का। और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देने बिना मिहर के जान अपनी बास्ते नबी के,। दील देने तृ जिस को चाहे उन में से और जगह देने तर्फ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप कपर तेरे। ऐ लोगो जो ईमान लाये होमत प्रनेश करो घरों में पेगम्बर के। मं० ५ सि०२२। सू० ६६। आ०२३। ६७। ६०। ४०। ४०। ४०। ४०।

समीत्तक- यह बड़े अन्याय की बात है कि सी घर में कैद के समान रहे भीर पुरुष खुल्ले रहें क्या श्लियों का चित्त शुद्ध बायु, शुद्ध देश में अमण करना, स्राप्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसल्मानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रमुल की एक े अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करे। कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सची और दूसरी भूठी ! एक खुदा दूसरा तान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का ख़ुदा और पैगम्बर तथा कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो पे-सी लीला अवस्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि महम्मद साहब बडे विषयी थे यदि न होते तो ( लेपालक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्रकी स्त्री थी अपनी स्त्री बयों कर। लेते ? और फिर ऐसी बार्ते करने वाले का खुदा भी पद्मपाती बना श्रीर श्रन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोडता है यह कितनी बडी अन्याय की बात है कि नवी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जैद ( लेपालक ) बेटा किस का ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ! ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई स्त्री भी नवी से प्रसन्त होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? श्रीर यह महा अधर्म की वात है कि नबी जिस न्त्री को चाहे छोड देवे स्रोर महम्मद साहब की स्त्री लोग यदि पैगुम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड सर्के ! ॥ जैसे पैगुम्बर के धरों में ऋग्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेंब किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर से चाहें निश्शंक प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ई-श्वरकृत श्रीर मुहम्मद साहब को पैगुंवर श्रीर कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके बड़े आधर्य की बात है कि ऐसे युक्ति शृत्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर र्बदेशनिवासी ऋदि मनुष्यों ने मान लिया !॥ १२७ ॥

प । निश्चय जो लोग । के दुःख देते हैं अस्लाह को श्रीर रमूल उस के को लानत की है उन को अल्लाह ने । श्रीर वे लोग कि दुःख देते हैं मुसल्मानों को मुसल्मान श्रीर-तों को बिना इस के बुरा किया है उन्हों ने बस निश्चय उठाया उन्हों ने बोहतान अर्थात अन्ह श्रीर प्रत्यन्त पाप । लानत मारे जहां पाय जावें पकड़ जावें कृतल किये जावें ख़ब मारा जाना । ऐ रब हमारे दे उन को द्विगुणा श्राजाब से श्रीर लान से बड़ी लानत कर । में ० ४ । मि० २२ । मू०३३ । श्रा० ५०।४४ । ४४ । ४८ । ६०।

सर्मः०-वाह क्या खुदा ऋपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखजा रहा है ? जैसे र-मूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्त इसरे को दुःख देने में रमल को भी राकना योग्य था सा क्यों न राका ! क्या किसी के इत्य देने से अल्लाह भी दुः-खी हो जाता है यदि एमा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रमूल को दू:य देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रमूल जिस की चाहें दुःख देवें ! अन्य सब की दूःख देना चाहिये ! जैसा एसलमानों और मुसल्मानों की म्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन में अन्य मनुष्यों को दुःख देना मी अवश्य बुरा है। जो एसा न माने तो उस की यह बात भी पन्त्यान की है बाह गदर मचाने वाले खुदा और नवी जैसे ये निर्देशी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जै-सा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावे जिल्ला है वैसी ही मुस-रुपानों पर कोई श्राज्ञा देवे तो मुसरुमानों को यह बात बुर्ग लगेगी वा नहीं 🗸 बाह क्या हिंसक पैगंबर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना कर के अपने से इसरीं को हु-गुण दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पह्नपात मतलब सिन्ध्यन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुमलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिक्ता के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२= ॥

१२१ — और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजना है हवाओं को बस उठाती हैं बा-दलों को वस हांक लेने हैं तर्फ शहर मुद्दें की बस जीविन किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पिक्षे मृत्यु उस की के इसी प्रकार कबरों में से निकलना है। जिस ने उता-रा बीच घर सदा रहने के दया श्रपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महनत और नहीं लगती बीच उस के मांदगी! मं॰ ४। पि० २२। सू० ३५। आ० ८। ३५। समीचक — बाह फिलासफ़ी खुदा की है भेजता है वायु की वह उठाता फिरता है बहलों को और खुदा उस से मुदी को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी क-मी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दु:खी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक म्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत न्त्रियों से विषय भोग करता है उस की क्या ही दुर्दशा होती होगी ? इस-लिये मुसल्मानों का रहना बहिश्त में भी मुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६॥

१२० — कसम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेज हुओं से है। उस पर मार्ग सीधे के उतारा है गालिब द्याबान ने । मं०५। सि० २३। मृ० ३६। आ० १।२।

समीत्तक - अब देखिये यह कुरान जुदा का बनाया होना तो वह इस की सोगंध क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बटे की म्त्री पर मो-हिन क्यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्यों कि सीधा मार्ग वही होता है जिस में मत्य मानना, सत्य बोलना सत्य करना पद्मपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसल्मानों में और न इन के खुदा में ऐमा म्बभाव है यदि सब पर प्रवल पेगंबर महुम्मद साहब होते तो सब से अधिक विद्यावान और शुभ गुण युक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कृंजई। अपने बेरों को खटा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३०॥

१३१ और फूंका जावेगा बीच मृर के बस नागहां वह कवरों में से मालिक अपने की दैं। ईंगे । और गवाही देंगे पांव उन के साथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय इस के नहीं कि अज्ञाज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि क-हता वास्ते उस के कि हो जा वस हो जाता है । मं० ५ । सि० २३ । मृ० ३६ । अप ४८ । ६१ । ७८ ।

समी : - अब मुनिय ऊटपटांग बार्त पग कभी गवाही दे सकते हैं ! । खुदा के सिवाय उस समय कीन था जिस की आज्ञा दी : किस ने सूनी ! और कीन बन गया यदि न थी तो यह बात भुठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कु- छ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह भूठी ॥ १२१॥

१३२ — (फिराया जावेगा उस के उत्तर पियाला शराव शद्ध का)। मेंग्द मना देने वाली वास्ते पीने वाजों के। समीप उन के बैटी हैं। गी नीचे आंख रखने वालियां मुन्दर आंखों वालियां। मानों कि ये अंडे हैं श्रिपाये हुए। क्या वस हम नहीं मंरेंगे। श्रीर अवश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था। जब कि मृक्ति दी हम ने उस की और लोगों उस के को सब को। परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वारों में है।। फिर मारा हम ने औरो को। मे० ६। सि० २३। मू० ३०। आ० ४२। ४४। ४६। ४०। ४६। १२६। १२६।

समीलक — क्यों जी यहां तो मुसल्मान लोग शगव को बुरा बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो निद्यां की निद्यां बहती हैं ! इतना अच्छा हैं कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदने वहां उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है। मोर खिन यों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्थ मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो मोग विलास ही न कर सकेंगे। फिर उन को स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ (यदि लृत को पेग्स्वर मानते हो तो जो बाइबन में लिखा है कि उसमे उस की लड़कियों न समागम करके दो लड़के पैदा किय इस बात को भी मानते हो वा नहीं) जो मानते हो तो ऐसे को पेग्स्वर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के मिहियों को मुद्दा मुक्ति देता है तो वर खुदाभी बसा ही है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कटने वा वा और पन्त्रात से दूसरों को भारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुगलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२॥

१३३ बहिश्तें हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के बास्ते उन के। तिकिये किये हुए बीच उन के संगावेंगे वी ग्रहम के मेब और पीते की वस्तु। और समीप हो गी ऊन के नीचे रखने वालियां ही और दूसरों से समायु। बस सिजदा किया फरिश्तों ने सब ने। परन्तु शयतान ने न भाना अभिमान किया और था काफिरों मे। ऐ शयतान किस बस्तु ने रोका तुम्ह को यह कि सिजदा कर बास्ते उस पस्तु के कि बनाया भैंने साथ दोनूं हाथ अपने के क्या अभिमान किया तू ने वा था वड़े अधिकार वालों से। कहा कि भैं अच्छा हूं उस बस्तु से उथक किया तूने मुम्ह को आग से उस को मुद्दां से। कहा कि निकल इन आसमानों में से बम निश्चय तू चलाया गया है। निश्चय उपर तेरे लानत है मेरी दिन जना तक। कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उन

ठाये जावेंगे मुर्दे। कहा कि बस निश्चय तृ दील दिये गयों से है। उस दिन समय ज्ञात तक। कहा कि वस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूं गा उन को मैं इक्छे।। मं०६। सि०२३। मू०६ = । आ० । ४३ ! ४४ | ४५ । ६३ | ६४ । ६५ । ६६ । ६० । ६६ । ७० । ७१ | ७२ ।

समी --- यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयाग से पदार्थ होता है वह सं-योग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न र हेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रह सकते हैं : क्योंकि लिखा है कि गादी त-किये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलें गे इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय मु-सल्मानों का मजहब चला उस समय अर्बदेश विशेष धनाव्य न था इसी लिये महुम्मद साहब ने तिकेये त्रादि की कथा मुना कर गरीनों को अपने मत में फसा लिया और जहां स्त्रियां हैं वहां तिरन्तर मुख कहां रे वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं! अथवा बहिश्त की रहने वाली हैं यदि ऋाई हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहने वाली हैं तो क्यामत के पूर्व क्या करती थीं क्या निकम्बी अपनी उगर को वा र**ही थीं ? अब देखिये खुदा** का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सब फरिश्तों ने गता और आदम साहब का नमस्कार किया और शयतान ने न माना खुदा ने शबतान से पृँदा कहा कि मैं ने उस की श्रप-ने दोनों हाथों से बनाया तृ असिगान मत कर इस से सिद्ध होता है कि कुरान का खु-दा दो हाथ वाला मनुष्य या इस लिये वह त्यापक वा सर्व शक्तिमान् कभी नहीं हो से-कता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूं इस पर खुदा ने गुम्सा क्यों किया १ तथा आसमान ही में जुदा का पर है ? पृथिवी में नहीं है तो कावे को जुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ! भला परभेश्वर अपने में से वा स्टिट में से अलग कैसे नि-काल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमश्वर की है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिरत का जिम्मे दार था गुदा न उस की लानत थिकार दिया श्रीर केंद्र कर लिया भौर श्यतान ने कहा कि है मालिक ! मुक्त को क्यामन तक छोड दे खुदा ने खुशामद से क्यामत के दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा से कहता है कि श्रव मैं ख़ुब बहकाऊंगा श्रीर गदर मचाऊंगा तब खुदाने कहा कि जितने को तृ बहकावेगा में उन को दोज़ख़ में डाल द्गा और तुमा को भी। अब सञ्जन लोगी ! विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा- है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान खयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान की जरूरत नहीं और जिस से इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इन से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीर अधम कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पाराबार नहीं ॥ १३३॥

१२४-अल्लाह त्तमा करता है पाप सारे निश्चय वह है त्तमा करने वाला दयालु॥ अगेर प्रथिवी सारी मूंठी में है उस की दिन कथामत के और आसमान लेपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उस के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रक्खे जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पेगम्बरों की और गवाहों की और फैस्सल किया जावेगा। मं ६ । सि० २४ । स्० ३६ । आ० ५४ । ६० । ७० ॥

समी० - यदि समम पापों को खुदा चमा करता है तो जानों सब संसार को पापी बनाता है और दयाई न है क्यों कि एक दृष्ट पर दया और चमा करने से वह अधिक दृष्टना करेगा और अन्य बहुत धम्मीत्माओं को, दुःख पहुंचावेगा यदि ।किन्विन् मी अपराध चमा किया जावे तो अनुराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या परमेश्वर अभिनवत् प्रकःश वाला है ? और कमपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असम्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मां के हो सकते हैं तो फिर चमा करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना,शयतान से बहकवाना,दौरा मृपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४॥

१३५ — उतारना किताब का ऋहाह गालिब जानने वाले की ऋोर से है। स्तमा करने वाला पापों का ऋौर स्वीकार करने वाला तोबाः का। मं० ६। सि० २४। स्०४०। आ०१।२।

समी • — यह बात इसिलये है कि भोले लोग श्रिष्ठाह के नाम से इस पुस्तक को मान लेकें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिल कर बिगड़ासा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का समा

# सत्वार्थमकाशः ॥

करना श्रत्यन्त त्रधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप श्रीरं उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १२५ ॥

१३६ — बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया बीच हम ने उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब जावेंगे उस के पास सा ची देंगे ऊपर उन के कान उन के और आंखें उन की और चमड़े उन के उन के कर्म से ॥ और करेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तू ने ऊगर हमारे कहेंगे कि बु लाया है हम को अलाह ने जिस ने बुलाया हर वम्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुदों को ।। मं० ६ । सि० २४ मू० ४१ आ० १२ । २० ! २१ । ३६ ॥

समित्तक — वाह जी वाह मुसल्मानो ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सर्वशक्तिमान मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ! वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान है वह क्षणमात्र में सब को बना सकता है । भला कान, त्रांख और चम हे को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कैसे दे संकेंगे ! यदि साक्षी दिनावें तो उन ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ! और अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध क्यों किया ! एक इस से भी बड़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साक्षी दी तब वे जीव अपने र चम हे से पूंछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ! चम हा बोलेगा कि खुदा ने दिलायी में क्या करूं भला यह कभी हो सकती है ! जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों! जो बन्ध्या है तो उस के पुत्र हो होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह मुद्दीं को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ! क्या आप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं ! यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समभता है ! और क्यामत की रात तक मृतक जीव किस मुसल्मान के घर में रहेंगे ! और खुदा ने बिना अपराध क्यों तीरा सुपुर्द रक्खा ! शीवू न्याय क्यों न किया ! ऐसी ऐसी बातों से ईश्वरता में बट्टा लगता है ॥ १३६॥

१२७ - वास्ते उस के कृंजियां हैं आसमानों की और पृथिवी की खोलता है भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है। उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता जिस को चाहे वेटे। वा मिला देता है उनको वेटे और वेटियाओं का देता है जिस को चाहे वामा। और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उस से अलाह परन्तु जी में डाल ने कर वा पीछे परदे

# के से वा भेत्रे फरिश्ते पैग़ाम लाने वाला ॥ मं० ६ । सि० २५ मू० ४२ । ऋा० १०। ४७ । ४⊏ । ४२ ।

समी - खुदा के पास कुंजियों का भगडार भरा होगा। क्यों कि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लडकपन की बात है क्या जिसकी चाहता है उसकी बिना पुरम कर्म के ऐश्वर्ध्य देता और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बडा अन्याय-कारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मोहित हो के फर्से यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर श्रटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है पर्नतु मुरंग, मच्छी, मूत्रपर श्रादि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ? श्रीर म्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांभ्य रख के दुःख क्यों देना है ? ! वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने केई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उ सने पहिले कहा है कि परदा डालके बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग ख़ुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मतलव करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डांक के तुल्य खबर मंगा के जानता लिखना न्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१२८ - र्ऋौर जब ऋाया ईसा साथ प्रमास प्रत्यक्त कें∫॥ मं ६ । सि० २५ । सू० ि४३ । ऋा० ६२ ॥

# इस आयत के भाष्य "तफ़सीर हुसेनी" में लिखा है कि महुम्मद साहव दो परदों में थे और ख़दा की आवाज मुनी। एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था! बुद्धिमान् लोग इस बात को बिचारें कि यह ख़ुदा है वा परदे की ओट बात करने वाली स्त्री ! इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुर्दशा कर डाली। कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्मंथों में मित-पादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करने वाला ख़दा। सच तो यह है कि अरब के अविद्वान् लोग थे उत्तम बात लाते किस के घर से !।

समी - यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ! और कुरान से विरुद्ध अजील है इसलिये ये कितोंब ईश्वरकृत नहीं है ॥ १३ = ॥

१३१-पकड़ो उसको बस घसीटो उस को बीचों बीच दोज्य के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और विश्राह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । मं० ६ । सि० २५ । मू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ।

समी - वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकडाता और घसीटवा-ता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ नि-र्वलों को पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के स-् मान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३१ ॥

१४०-बस जब नुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर हुए बस मारो गर्दन उन की यहां तक कि जब चूर करदो उन को बस टट करो कैद करना ॥ और बहुत बिस्तियां हैं कि वे बहुत कि यी शिक्त में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया नुम्को मारा हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बिहरत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहे ज़गार बीच उसके नहरें हैं बिन विगडे पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मज़ा उन का और नहरें हैं शराब की मज़ा देने वाली पीने बालों को शहद साफ किये गये की और बास्ते उनके बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के मे ॥ मं० ६ । सि० २६। मू० ४७। आ० ४। १३ । १५ ॥

समी • — इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गृदा मचाने. सब को द ख देने और अपना मतबल साधने वाले दयाहीन हैं जैसा यहां लिखा है बैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को बैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा पत्तपाती है कि जिन्हों ने महुम्मद साहब को निकाज़ दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शुद्ध पानी. दूध मद्य और शहत की नहें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ! और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि बह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४०॥

爹

पहाड़ उड़ाने जाने कर । यस हो जानेंगे अनुने दुकड़े २ । यस साहन दाहनी कोर वाले क्या हैं साहन दाहनी कोर के भे कीर नाई कोर वाले क्या हैं नाई कोर के । उक्त पर पलेंग सोने के तारों से बुने हुने हैं । तिकनें किये हुने हैं ऊपर उनके आमने सामने । जीर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने वाले । साथ आनवारों के और आ-फ़लां के । और प्यालों के ग्रस्त साफ से । नहीं माथा दुलाये जानेंगे उस से और निवद कोलों। और नेने उस किस्म से कि पसंद करें अपिर गोश्त जानवर पिक्सों के उस किस्म से कि पसंद करें अपिर गोश्त जानवर पिक्सों के उस किस्म से कि पसंद करें । निश्चय हमने उत्पन्न किना है और तो लोग अपिर महार की एक अकार का उत्पन्न करना है । वस किया है हम ने उन को कुमारी । मुहारा किला नरावर अवस्था वालियां । वस भरने वाले हो उस से पेटों को । वस कसम बाला हूं में साथ गिरने तारों के । मं० ७ । सि० २७ । मू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । १ । १६ । १० । १६ । १८ । २० । २१ । २२ । २२ । २४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३६ । ३७ । ३६ । ४४ । ७५ ।

समी हा क निया के सिवा कुसन बनाने बाले की लीला की मला पृथिवी तो हिल ती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने बाला पृथिवी को स्थिर जानता था! भला पहाड़ों को क्या पदीवत उड़ा देगा? यदि भुनेगे हो जावेंगे तो भी सूक्स रासीर भारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नर हों ? बाह जी जो खुदा रारीर भारी न होता तो उस के दाहिनी और और बाई ओर कैसे खड़े हो सकते ! जब वहां पलक सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बरई मुनार भी वहां रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तिकये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ! वा कुछ काम किया करते हैं ! यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर राित्र मर भी जाते होंगे! और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मज़बूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्र न करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या है ! कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सामू श्वगुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी राहर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेवे लावेंगे गिला मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेवे लावेंगे गिला मारी पीवेंगे और प्यालें से मध पीवेंगे न उन का सिर दू लगा और न कोई

विरुद्ध बोलेगा वर्षष्ट मेवा लॉवेंगे और जानवरों तथा पश्चियों के मांस भी लॉवेंगे तो अनेक प्रकार के दु:ख,पन्नी, जानवर वहां होंगे हत्या होयी और हाड़ अहां सहां विसरे रहेंगे और कसाहकों की दुकान भी होंगी । वाह नया कहना इन के बहिश्त की परांसा कि वह अरबदेश से भी बर कर दीखती है !!! और जो मद्य मांस पी खाके उन्मत्त होते हैं इसीलिये अच्छी २ बियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नरीबाजों के शिर में गरमी चढ़ के प्रमत्त हो जावें। अवस्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिच्चीने बढ़े र चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिरत में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लक्कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये है उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्हीं कुमारिकों के साथ विवाह न जिला तो क्या वे भी उन्हीं उच्मेदवारों के साथ कुमारीवत् दे दिवे जा-यंगे इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ! यदि बराबर अवस्था वाली मुहागिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि क्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसल्मानों के बहिश्त की कथा है। श्रीर नरक वाले सिंहोड़ अर्थात् थोर के वृत्तों को खा के पेट भरेंगे तो करटक बृक्त भी दोजल में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे इत्यादि दुःख दोज्ख में पावेंगे। क्सम का खाना प्रायः भूठों का काम है सच्चों का नहीं यदि 'खुदा ही क़सम खाता है तो वह भी भूठ से श्रालग नहीं हो सकता ।। १४१ ॥

? ४२ — निश्चय ऋल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के। मं॰ ७। सि॰ २०। सू॰ ५१। आ॰ ४।

समी • — बाह र्श्विक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अर्बदेश वासियों को सब से लड़ाके राजु बना कर परस्पर दुःल दिलाया और मज़हर्व का भंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान् ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःल दाता होता है।। १४२।।

रि४२-ऐ ननी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तू मसकता नीनियों अपनी की और अल्लाह समा करने वाला वयालु है। जल्दी है मालिक उस का जो वह तुम को छोड़ देते तो वह कि उस को तुम से अच्छी मुसल्मान और ईमान वालियां नीनियां बदल दे सेवा करने वालियां सोनाः कर

में बंतियां असि करने वातियां राजा रखते वालियां पुरुष देती हुई श्रीर विवर्देशी हुई हैं संब्धका सिंग रूट है सुरु ६६ । आ ०१ । ५ ।

समीक्ष - ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहब के घर का भीवरी और बाहरी प्रवंप करने वाला भृत्य ठहरा !! प्रथम आयत पर दो कहानिशां हैं युक्त को नह कि मुहम्मद साहब को शहद का शर्वत मिय था। उन की कई नीनियां बी उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों की असब मतीत हुआ। उनके कहने मुनने के पीड़े मुद्दम्मद साहन सोगंद खागए कि हम न पीनेंगे । दूसरी यह कि उन की कई बीविकों में से एक की बारी भी उस के यहां रात्री को गऐ तो वह न बी क्रापने साप के यहां गई थी। मुहम्मद साहब ने एक लैंडि अर्थात् दासी की बुला कर पवित्र किया । जब बीबी को इस की खबर मिली तो अपसन्न होगई तब मुहम्मद सा हव ने सौगंद खाई कि में एसा न करूंगा ! त्रीर नीत्री से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी। फिर उन्होंने दूसरी बी-बी से जा कहा। इस पर वह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु की हमने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है ?। बुद्धिमान् लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? । श्रीर मुदम्मद साहब के तो त्राचरण इन बातों से प्रयट ही हैं क्यें कि जो अनेक लियों को रक्ले वह ईश्वर का मक्त बा पैगा म्बर फैसे हो सके ! और जो एक स्त्री का पत्तरात से अरमान करे और दूसरी का मा-न्य करे वह पत्ताती हो कर अर्थां क्यों नहीं और जो बहुतसी बियों से भी सन-तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फंसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि:-

# कामानृराखां न भयं न लडजा 🕽

जो कामी मनुष्ये हैं उन को अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदां भी महुन्मद साहब की खिवों और पैगम्बर के भगड़े का फैसला करने में जानो सरपञ्च वना है अब बुद्धिमान लोग विचार लें कि यह कुरान विद्वान वा ईश्वर कर है बा किसी अबिद्धान सत तबिस हु का वनाया ! स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी खाबत से मतित होता है कि महुन्मद साहब से उनकी कोई बीबी अध्यसका होगई होगी उस पर खुदा ने यह आबत उतारकर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और महुन्मद साहब तुमें खोड़ देंगे तो उनका खुदा तुमसे अच्छी बीबियां हेगा

कि जो पुरुष से न मिलीं हों। जिस मनुष्य की तिनक सी मुद्धि है वह विचार सकता है कि ये खुदा बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बार्सों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देखकर अपने अयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्फ से महुम्मद साहब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा जानो महुम्मद साहब के लिये वी वियां लोने वाला नाई ठहरा ॥ १४६॥

१४४ — ऐ नबी भागड़ा कर काफिरों और गुप्त रातुओं ते और सल्ती कर उपर उन के । मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १।

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मन वालों से लंडने के लिये पैगृम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसालिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्ते रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादाष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्ते ॥ १४४॥

१४५-फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा । और फरिश्ते हों गे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तच्न मालिक तेरे का ऊर अपने उस दिन आठ जन । उस दिन सामनें लागे जाओगे तुम न लिपी रहेगी कोई बात श्रिपी हुई । बस जो कोई दियागया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के बस कहे गा लो पड़ों कर्म पत्र मेरा । और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये हाथ अपने के बस कहेगा हाय न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ । मि० २६ । मू० । ६६ । आ० । १६ । १७ । १८ । १८ । २८ ॥

समी० — वाह क्या फ़िलासफ़ी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ! क्या वह वस्त्र के समान है जो फट जावे! यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो बह बात विद्या से विरुद्ध है। अब कुरान का खुदा शरीर भारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तस्त्र पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान के कुछ मी नहीं हो सकता ! और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान ही का हो सकता है जब बह मूर्तिमान है तो एक देशी होने से सर्वस्त, सर्वव्यापक सर्वश्रक्तिमान नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कमों को कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्रम की बात है कि पुरुवातमाओं के बान हने हाथ में पत्र देना, नचवाना, नहिंस्त में भेजना और पापारमाओं के बार्स हाथ में देना कर्मपत्र का नरक में भेजना, कमेपत्र बांच के न्याय करना मला यह व्यवहार सर्वेश का हो सक-ता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लड़केपन की है ॥ १४५ ॥

變

१४६ - चढते हैं फरिश्ते और रूह तर्फ उसकी वह अज़ाब होगा बीच उस दिन के कि है परिवास उसका प्रचास हजार कर्क । जब कि निकलेंगे क्यों में से दौड़ते हुए मानों की वह बुतों के स्थानों की श्रोर दौड़ते हैं । मं० ७ । सि० २१ । मू० ७०। आ० ४ । ४२ ॥

समी० - यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हज़ार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ! यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता क्या पचास हज़ार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्म पत्र वाले खड़े वा बैटे अथवा जा-गते ही रहें गे ! यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जांय गे । क्या क़बरों से निकल कर खुदा की कचहरी कीं ओर दोडेंगे ! उन के पास सम्मन क़बरों में क्यों कर पहुंचें गे ! और उन विचारों को जो कि पुग्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कबरों में दौरे सुपुर्द कैद क्यों रक्खा ! और आज कल खुदा की कचहरी वंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ! अथवा क्या काम करते होंगे ! अपने २ स्थानों में बैठे इघर उघर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ वातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा बीन मानेगा ॥ १४६ ॥

१४४५- निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई मकार से । क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया ऋल्लाह ने सात आसमानों को <u>अपर तंले</u>)। और किया चांद को बीच उस के मकाशक और किया मूर्य्य को दीपक। मं० ७। सि० २१ मू० ७१। आ० १४। १४। १६॥

समीलक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ! फिर बहिश्त सदा क्यों कर रह सकें गे ! जो उत्पन्न होता है ! वह बस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है आसमान को ऊपर तले केंसे बना सकता है क्योंकि वह निराकार और विशु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में बांद सूर्य्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नौचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्यकार रहना चाहिये

港

ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १२७॥

१४ = यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को । मं० ७। सि० २१। सु० ७२। आ० १ = ॥

समीक्षक यादि यह बात सत्य है तो मुसल्मान लोग "लाइलाहा इल्लिल्लाः महुम्मदर्रमूलल्लाः" इस कलमे में खुदा के साथी महुम्मद साहव को क्यों पुकारते हैं ?
यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को
मूट करते हैं । जब मस्तिबंदें खुदा के घर हैं तो मुसल्मान महानुत्परस्त हुए क्योंकि
(जैसे पुरानी बैनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से नुत्परस्त ठहरते हैं थे
लोग क्यों नहीं)? ॥ १४ = ॥

१४८ — इन्द्रा किया जावे गा मूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । मू०

समी सक — भला मूर्य्य चांद कभी इकडे हो सकते हैं ? दोलिये यह कितनी बे-समभ्म की बात है और मूर्य चन्द्र ही के इकडे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकडे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती है ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४१॥

्र १५० — श्रीर फिरें में ऊपर उन के लड़ के सदा रहने वाले जब देखेगा तृ उन को अनुमान करेगा तू उन को मोती विखरे हुए । श्रीर पहनाये जावें में कंगन चांदी के श्रीर पिलावेगा उन को रब उन का शराब पार्वत्र । मं०७। सि० २८। सू० ७६। आ० १८। २१॥

समीक्षक — क्यों जी मोती के वर्श से लडके किस लिये वहां रक्से जाते हैं; क्या जवान लोग सेवा वा स्त्री जन उन को तृप्त नहीं कर सकती! क्या आश्चर्य है कि जो यह माह बुरा कर्म लड़के के साथ दुष्ट जन करते हैं उस का मूल यही कुरान का बचन हो! और बहिश्त में स्वार्भा सेवक भाव होने से स्वार्भा को आनन्द और सेवक को पश्चिम होने से दुख तथा पद्मपात क्यों है! और जब खुदा ही मद्य पि लावे गा तो वह भी उनका सेवकवत् ठहरेगा किर ख़ुदा की बढाई क्यों कर रह सकेगी? और वहां बहिश्त में स्वी पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़के बाले भी होते हैं वा नहीं! यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये! और विना ख़दा की सेवा के बहिश्त में

क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिमा ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं बिचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना घर्म के मुख मिल जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होगा ?॥ १५०॥

१५१ — बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार । और प्याले हैं भरे हुए। जिस दिन खड़े होंगे इद्ध और फरिश्ते सफ बांध कर । मं०७ । सि० ३० । मू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ।

समीक्षक — यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहने वाले हूरें फिरिश्ते और मोती के सहरा लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त मिला ? । जब प्याले भर २ राराब पीयेंगे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहां एक फिरिश्ते का है जो सब फिरिश्तों से बड़ा है क्या ख़ुदा रूह तथा अन्य फिरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? और ख़ुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि क्यामत तक ख़ुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके रायतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कं रक हो जाय इस का नाम ख़ुदाई है ॥ १५१॥

१५२ - जब कि मूर्य्य लपेटा जावे। श्रीर जब कि तारे गदले हो जावें। श्रीर जब कि पहाड़ चलाये जावें। श्रीर जब श्रासमान की खाल उतारी जावे॥ मं० ७। सि० ३०। मू० १८। श्रा० १। २। ३। ११।

समीक्षक—यह बड़ी बेसमम की बात है कि गोल सूर्य्य लोक लपेटा जावेगा ? श्रीर तारे गदले क्यों कर हो सकेंगे ? श्रीर पहाड़ जड होने से कैसे चलेंगे ? श्रीर श्राकार को क्या परा समभा कि उस की खाल निकाली आवे गी ? यह बड़ी ही बे समभ श्रीर जंगलीपन की बात है ।। १५२॥

ूर्य निरं जावें। श्रीर जब क्यों जिला कर उठाई जावें। मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ।

समी ० -- बाह जी कुरान के बनाने वाले फ़िलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़-सकेगा और तारों को कैसे छोड़ सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चीर डालेगा ? और कवरें क्या मुदें हैं जो जिला सकेगा । ये सब बातें लड़कों के स-हरा हैं । १५३॥ १५४-क्सम है आसमान बुजों वाले की । किन्तु वह कुरान है बडा बीच ली इ महफूने के। मं ७। सि० ३०। सू० =५। आ० १। २१।

समी०—इस कुरान के बनाने बाले ने भूगोल खगोल कुन्न भी नहीं पढ़ा था नहीं तो त्राकाश को किले के समान नुर्जी वाला क्यों कहता। यदि मेषादि राशियों को नुर्जी कहता है तो अन्यनुर्ज क्यों नहीं इसलिये ये नुर्ज नहीं है किन्तु सब तारे लोक हैं। क्या वह कुरान खुदा के पास है! यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विधा और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा।। १५४।।

मकर । मं० ७ । सि॰ ३० । मू० ६६। आ० १५ । १६ ।

समी० — मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ! और क्या चारी का जवाब चोरी और मूठ का जवाब भूठ है क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करें तो क्या भले आदमी को चाहिथे कि उस के घर में जाके चोरी करें वाह ! वाह ! ! अी कुरान के बनाने वाले ।। १५५ ।।

१५१ — श्रीर जब श्रावेगा मालिक तेरा श्रीर फरिश्ते पंक्ति बांध के। श्रीर ला-या जावेगा उस दिन दोज़ल को। मं० ७ । सि० २०। सू० ८१। श्रा०२१।२२।

समी • — कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्त ऋपनी सेना को ले कर पंक्ति बां-ध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? क्या दो ज़ल को घड़ासा समभ्रत है जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो श्रसंस्थ्य केंद्री उस में कैसे समा संकेंगे ? !! १५६ !!

\*'१५७ — बस कहा था वास्ते उस के पैगंबर खुदा के ने रक्षा करें। उंटनी खुदा की को और पानी पिलाना उस के को । बस भूठलाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरी डाली ऊपर उन के रब उन के ने । मं० ७ । सि० ३० । सू० ११ । आ।० १३ । १४ ।

समी० — क्या ख़ुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के रोल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रक्सी और विना क्यामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर क्यामत की रात में न्याय और उस रात का होना मूंठ समभा जाय गा ? इस ऊटनी के लेख में यह अनुमान होता है कि अरब

देश में ऊंट ऊंटनी के सिवाय दूसरा सवारी कम होती है इस से सिद्ध होता है कि कि-सी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७॥

१५८ में जो न रुक्तेगा अवश्य घसीटेंगे हम साथ वाला माथ के। यह माथा कि मृह्या है और अपराधी। हम बुलावेंगे फरिश्ते देशनस्व के को। म० ७ । सि०। ३०। मू० ६६। आ०। १५। १६। १८॥

समी • — इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माश्रा भी कभी मूठी और श्रापराश्री हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? १५०॥

? ५ र --- निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कदर के । श्रीर क्या जाने तू क्या है रात कदर की । उतरते हैं फ़रिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ श्राज्ञा मा-लिक अपने के बाम्ते हर काम के । मं० ७ । सि० ३ ० । मू० ६७ । आ० । १।२।४॥

समी - यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धारे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ? और रात्री अंधेरी है इस में क्या पूछना है हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फ़रिरते और पिनतात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रवन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अब तक देखा था कि खुदा फरिरित और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पिनतात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पिनतात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पिनतात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानित ऐसा भी हो परन्तु जब पिनतात्मा पृथक् है तो खुदा फरिरते और पैगम्बर को पिनतात्मा तमा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पिनतात्मा है तो एक ही का नाम पिनतात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कसम खाता है कसमें स्वाना भले लोगों का काम नहीं !! १५६ !!

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करताहूं कि यह पुस्तक कैसा है ? मुक्त से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकता है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोग्वे में पड़ कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदा-दि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुक्त को श्राह्म है वैसे अन्य भी मजहब के

हठ और पत्तपातरहित बुद्धिमानों को माह्य है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्या अम जान और गनुष्य के आत्मा को पशुवत बना कर शांति भंग करा के उप-द्रवं मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुः खोल्लित करने वाला विषय है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जाना भगडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रोति परस्पर मेल और एक दूसरे के मुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हों जैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पत्तपात रहित हो कर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध लूट मेल हे कर आनन्द में एक मत हो के सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समभ लाभ लेवें यदि कहीं अम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेवें।

श्रव एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते श्रीर लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़हब की बात अधवेवेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अधवेवेद में इस बातका नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुम ने सब अधवेवेद देखा है ! यदि देखा है तो अज्ञापनिषद् देखा यह सान्तात उस में लिखी है फिर क्यों कहते हो कि अधवेवेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं ॥

# त्रथाऽ**छोपनिषदं व्याख्यास्यामः** ।

ग्रस्माल्लां इल्ले मित्रावरणा दिव्यानि धत्ते। इल्लल्ले वरु-णो राजा पुनर्ददुः। इया मित्रो इल्लां इल्लल्ले इहां वरुणो मि-त्रस्तेजस्तामः॥ १॥ होवार्रामन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः॥ ग्रक्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्ण ब्रह्माणं ग्रक्लाम्॥ २॥ ग्रक्लारस्त्ल महामद्रक्षवरस्य ग्रक्लां ग्रक्लाम् ॥ ३॥(ग्रादक्लावृत्तमेककम्)। (ग्रक्लावुक्त निम्वातकम्)॥ ४॥ ग्रक्लां यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ ग्रक्ला-सूर्य्य चन्द्र सर्व नच्चत्राः॥ ५॥ ग्रक्लां ग्रज्ञेन हुतहुत्वा ॥ ग्रक्ला-न्द्राय पूर्व माया परममन्तरिचाः ॥ ६॥ ग्रक्लः पृथिव्यां ग्रन्त रिचं विश्वस्प्यम्॥ ७॥ इल्लां कथर इल्लां कथर इत्लां इस्लक्ले ति इन्सन्साः ॥८॥ ग्रांम ग्रन्साइन्सन्सा ग्रनादिस्वरूपाय ग्रथ वंगाश्यामा हुं हीं जनानपशुनसिद्धान जलवरान ग्रद्धं कुरु कुरु फट ॥ ६ ॥(ग्रसुर संहारिगी। हुं हीं ग्रन्सोरम्स महमद्रक्षरस्य ग्रन्सो ग्रन्सम इन्सन्सित इन्सन्साः)॥ १०॥

## इत्यल्लोपनिषत समाना ॥

जो इस में प्रत्यक्त महम्मद साहव रमूल लिखा है इस से शिद्ध होता है कि मुस-दमानों का मत वेदमुलक है।। ( उत्तर ) यदि तुम न अवविवेद न देखा हो तो ह-मारे पास ऋात्रो ऋदि से पूर्ति तक देखो ऋथवा जिस किसी ऋथर्ववेदी के पास बीस कागडयुक्त मन्त्रमंहिता अथर्ववेद का देख लो कहीं तुम्हारे पेगम्बर साहव का नाम वा मत का निशान न देखोंगे और जो यह अन्तोपनिपर है वह न अथर्यदेद में न उस के गोपथजास्मता वा किसी शाखा में है यह ते। यह अकवरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने वर्नाई है इस का बनाने बाला कुड़ अबी और कुड़ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दी-खता है क्योंकि इस में ऋरवी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखे। ( ऋसा-ल्लां इत्ने मित्रा बरुणा दिव्यानी धंत ) इत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा है जैसे इस में ( अम्मान्तां और इन्ते ) अर्था और ( भित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते ) यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसी ही सर्वत्र देखन में आने से किसी संस्कृत और अर्थी के पढ़े हुए ने बर्नाई है यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह छत्रित अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से बिरुद्ध है जैसी यह उपनिपद बनाई है वैसी बहुत सी उपनिषेदं मतमनान्तर बाले पत्तपातियों ने बना ली हैं। (मक्षा) त्र्याज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा त्रब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से ह-मारी बात भूठ नहीं हो सकती है जिस प्रकार से मैंने इस की अयुक्त उहराई है उसी प्रकार से जब तुम अर्थनेवेद गोपथ वा इसकी शालाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा लेख दिखलात्रो त्रीर व्यर्थसंगति से भी शुद्ध करो नव तो मप्रमाग हो सकती है। ( प्रश्न ) देखो हमारा मन कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और अन्त में मुक्ति होती है। ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत बाजे सब कहते हैं कि ह ग्गरा ही मत अञ्चा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो

सकती अब हम तुम्हारी बात को सची माने वा उन की हम तो यही मानते हैं कि सत्यमाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी बाद; ईप्या हेष, मिश्माभाषणादि कर्म सा मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को प्रहण करो।

इस के आगे म्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संत्तृप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सभाषाविभृषिते यवनमतविषये चतुर्दशः

समुल्लासः संपूर्वः ॥ १४ ॥



# स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः॥

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा मानते त्राये मानते हैं त्रीर मानेंगे भी इसीलिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि ऋविद्यायुक्त जन ऋथवा किसी मत वाले के भ्रमाय हुए जन जिस को अन्यथा जाने वा माने उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते किन्तु जिस को त्राप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक, पत्तपातरहित विद्वान मानते हैं वही सब को मन्तव्य श्रीर जिस को नहीं मानते वह अपन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादिसत्यशास्त्र श्रीर ब्रह्मा से लेकर जैमिनिप-र्यन्तों के माने हुए ईश्वररचित पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हं मैं अपना मन्तन्य उस को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र अभिपाय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना श्रीर जो असत्य है उस को छोडना और छोडवाना मुक्त को अभीष्ट है यदि मैं पद्मपात करता तो त्रार्यावर्च में प्रचरित मर्तों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ श्रार्थ्यावर्त्त वा श्रान्यदेशों में धर्मयुक्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार श्रीर जो धर्मयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहि: है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात्मवत् अन्यों के मुख

दुःख और हानि लाम की समभे अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा नि-र्बल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महाअनाथ निर्वल गुरा रहित क्यों न हों उन की रक्ता, उन्नति प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्षी सनाथ, महाबलवान और गुरावान भी हो तथापि उस का नाश, अवन-ति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायका-रियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उन को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्रारा भी भले ही जोवें परन्तु मनुष्यपनस्त्य धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा भर्तृहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समभ्य कर लिखता हूं:—

निन्दन्तु नीतिनिषुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । त्रस्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथःपविचलन्ति पदं न घीराः ॥१॥ भर्त्हरिः न जातु कामान्न भयान्न लांभार् घर्म त्यंजज्जीवितस्यापि हेताः । धर्मो नित्यः सुलदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्यनित्यः ॥२॥ महाभारतं । एक एव सुहृद्धमां निधनेष्यनुयाति यः । श्रिरिण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥३॥ मतः ।

सत्यमेव जयते नान्ततं सत्येन पन्था विततां देवयानः । धेनाक्रमन्त्यृषवो धाप्तकामा यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥ नहि सत्यात्परो धर्मो नान्ततात्पातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ 🖁 उ० नि०

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिपाय के अनुकृत सब को निश्चय रखना योग्य है। अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूं उन २ का वर्शन संदोप से यहां करता हूं कि जिन का विशेष व्याख्यान इस अन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इन में से:---

१--प्रथम "ईश्वर" कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दमंदि-

.

लक्ष्णयुक्त है जिस के गुण, कर्म स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान, दबालु, न्यायकारी, सब मृष्टि का कर्चा, धर्चा, हर्चा, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फत्त दाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं।।

२ चारों "बेदों" (विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाण मानता हूं वे खयं प्रमाणरूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी श्व-त्य प्रमथ की श्रपेत्ता नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिन्यादि के भी प्रकाशक होते हैं बैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के बाह्यण छः श्वन्न, छः उपान्न, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सो सत्ताईस) वेदों की शास्त्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उन को परतः प्रमाण श्वर्यात् वेदों के अनुकृल होने से प्रमाण और जो इन में वेदाविरुद्ध बचन हैं उन कः श्वप्रमाण करता हूं॥

३—जो पत्तपात रहित, न्यायाचारण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से ऋवि-रुद्ध है उस को "धर्म" और जो पत्तपात सहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वरा ज्ञा ंग वेदविरुद्ध है उस को "अधर्म" मानता हूं।

४ — जो, इच्छा द्वेप, सुल, दुःख स्रीर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पन्न नित्य है उसी को "जीव" मानता हूं।

—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और सा धर्म्य से अभिन्न हैं अर्थान् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बंध गुक्त मानता हूं।

े ६ — "अनिवि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुणकर्म ख-भाव भी नित्य हैं।

७—"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुए कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परंतु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि के अपीर उस से पुनरिप संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि

- ... =- "सृष्टि उस को कहते हैं जो प्रथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नाना रूप बनना।
- र "सृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त युग कर्म माब का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पृष्ठा कि नेत्र किस लिये हैं। उस ने कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कमों का यथावत भोग कर्रना आदि भी।
- १०— "सृष्टि सकर्तृक" है इस का कर्ता पूर्वीक्त ईश्वर हैं क्योंकि सृष्टि की र-चना देखने और जह पदार्थ में अपने आप यथायोग्य वीजादिस्यसप बनने का साम-धर्भ न होने से सृष्टि का "कर्ता अवश्य है।
- ११—"बन्ध" सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पाप कर्म ईश्वरिभ-क्रोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह "बंध" है कि जिस की इन्ड्रा नहीं और भोगना पड़ता है।
- ्रि "मुक्ति" श्रर्थात् सब दुःस्तों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईरवर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के दुनः संसार में श्राना ।
- १३—''मुक्ति के साधन'' ईश्वरोपासना अर्थात् योगाम्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मच-र्य्य से विद्यापाप्ति, त्राप्त विद्वानों का सङ्ग, सत्यविद्या मुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं।
- १४--- "अर्थ" वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं।
  - १५- "काम" वह है कि जो धर्म श्रीर ऋषे से प्राप्त किया जाय।
  - १६-"वर्णाश्रम" गुरा कर्नी की योग्यता से मानता हूं !
- १७-"राजा" उसी को कहते हैं जो शुभगुण कम स्वभाव से प्रकाशमान् पक्तपात-रिहत न्यायधर्म का सेवी प्रजाओं में पितृवत् वर्ते और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और मुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे।
- १८..मजा,, उस को कहते हैं कि जो पवित्रमुख कर्म म्बभाव को धारख करके पक्तपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज वि- द्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्ते।
  - १८ जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रहण करे अन्यायका-

## स्त्रमन्त्रस्यामन्त्रस्यमकारा ॥

रियों को हटावे और न्यावकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का मुख बाहे सो "न्यावकारी" है उस को मैं भी ठीक मानता हूं ॥

२०+ "देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "अमुर" पापियों को "राष्ट्रस"म अधारियों को "पिशाव" मानता हूं ।।

२१ — छन्हीं बिद्वानी, माता, पिता, आचार्य अतिथि, न्यायकारी, राजा और बन्मीरमा जन, पतिवता सी, और सीवत पतिका सत्कार करनी "वेंबकूजा" कहाती है इस विपरित अदेव पूजा इन को मूर्तियों को पूज्य और इतर पावासादि जह मूर्तियों को या अपूज्य समझता हूं !!

२२—"रिक्ता" जिस से विद्या सम्यता, धर्मात्मता जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे र अविद्यादि देश छुटें उस को रिक्ता कहते हैं।।

क २३-"पुराख" जी असावि के क्लाके देतरेयादि बासस पुस्तक है उन्हीं की पुराख, इतिहास, करूप, गांथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य भागवतादि की नहीं ॥

२४—"तीर्थ" जिस से दुःखसागर से पार उत्तरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्-संग, यमादि, योगान्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि गुभ कर्म हैं उसी की तीर्थ समझता हूं इतर जलस्थलानि को नहीं !!

२५-"पुरुषार्थ प्रारव्ध से बड़ा" इसलिये है कि जिस से संचित प्रारव्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारव्य की अपेन्सा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६-"मनुष्य" को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् मुख, दुःख, हानि लाभ में वर्तना बेष्ठ श्रान्यथा वर्तना बुरा समस्तता हूं ॥

२७-' संस्कार" उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम हो-वे वह निषेकादि रमशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समक्राता हूं और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न कराना चाहिये ॥

२ द्र-"यञ्च" उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थाविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुर्शों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल आपधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख प- हुंचाना है, उस को उत्तम समक्षता हूं ॥

### सत्यार्थप्रकाशः ॥

२८ - जैसे "त्रार्थ" श्रेष्ठ भीर 'दस्यु" हुष्ट मनुष्यां को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं !!

३०—"आर्थावर्त" दश इस मूमि का नाम इसलिये हैं कि इस में आदि सृष्टि से आर्थ लोग निवास करते हैं परना इस की अविध उत्तर में हिमालय, दिख्या में बिन्ध्यावल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इस वारों के बीच में जितना देश है उस को "आर्थावर्त" कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्थ कहते हैं।

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याश्चीं का ऋध्यापक सत्याचार का अहरा और भिश्की चार का त्याग करावे वह ''आचार्य'' कहाता है।।

३२-"शिप्य" उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्ता श्रीर विद्या को महरण कर्र योग्य धर्मात्मा विद्या महरण की इच्छा श्रीर श्राचार्य्य का प्रिय करने वाला है॥

३३-''गुरु'' माता पिता ऋौर जो सत्य का ब्रह्म करावें और बासत्य को छुड़ांब वह भी ''गुरु'' कहाता है ।।

३४ -- 'पुरोहित'' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५-- "उपाध्याय" जो बेदों का एकदेश वा अक्रों की पढ़ाता हो ॥

३६ — "शिष्टाचार" जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य्य से विद्याब्रहण कर प्रत्यक्तादि प्र-माणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ब्रह्ण श्र्यस्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार श्रीर जो इस को करता है वह शिष्ट कहता है।

३७---प्रत्यचादि "त्राठ प्रमाणीं" को भी मानता हूं।)

् ३८-- "त्राप्त" जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के मुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को "त्राप्त" कहता हूं ॥

३६—"परीत्ता" पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव श्रीर वेद विद्या दूसरी प्रत्यत्वादि श्राठ प्रमाण तीसरी मृष्टिकम चौथी श्राप्तों का व्यवहार श्रीर पांचवीं श्रपने श्रात्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीद्याश्रों से सत्याऽस-त्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण श्रसत्य का परित्याग करना चाहिये !!

४० — " परोपकार " जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख हूटें श्रेष्टाचार और सुख बहें उस के करने की परोपकार कहता हूं॥

४१ 🕂 'स्वतन्त्र'' 'परतन्त्र" जीव ऋपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में

₹

ईश्वर की ज्यबस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२--"स्वर्म" नाम सुख विशेष भोग श्रीर उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।। ४३- "नरक" जो दु:ल निरोप भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४-- 'जन्म' जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर स्त्रीर मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं॥

४५-शरीर के संयोग का नाम "जन्म" और वियोगमात्र को मृत्य कहते हैं ।।

४६-विवाह" जो नियम पूर्वक मिसाद्धि से अपनी इच्छा करके पाशिमहरा कर-क वह "विवाह" कहाता है

१. ४७--"नियोग" विवाह के पश्चात पनि के मर जाने ऋादि वियोग में अथवा नपुं-कत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री. वा श्रापत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा श्रपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा परुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४ - "स्तृति" गुणकीर्तन श्रवण श्रीर ज्ञान होना इसका फल प्रीति श्रादि हो-ते हैं ॥

४१-"पार्थना" अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान श्रादि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निर्शिमान श्रादि होता है।।

५०-"उपासना" जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर <sup>र्</sup>को सर्वव्यापक अपने को ब्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साज्ञात करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति न्नादि है।।

५१-"सगुणनिर्भुणस्तुतिप्रार्थनोपासना" जो २ गुल वरमेश्वर में हैं उन से युक्त श्रीर जो २ गुण नहीं हैं उन से प्रथक मान कर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्तुति राभ गुर्णों के महत्त्व की इच्छा और दोष छुटाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुरानिर्भूण पार्थना और सन गुर्फो से संहित सन दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने आत्मा को उस के और उस की त्राज्ञा के अपर्ण कर देना समुणनिर्ग्रको पासनाः कहाती है ॥

ये संख्य से स्वासिद्धान्त दिसला विवे हैं इन की विशेष व्याख्या इती "सत्यार्थ" प्रकाश के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिमाप्यभूमिका आदि प्रन्थों में भी लिखा है अर्थात जो २ वात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात जैसे सत्य बोल-ना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उनको में प्रसण नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मत्तों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्र बना दिये हैं इस बात को काट सब सत्य का प्रचार कर सब की ऐक्यमत में करा देख छुड़ा परस्पर में इद पीतियुक्त करा के सब से सब को सुख लाम पहुंचाने के विशेष प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आस जिस सहानुभूति से "यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जॉर्वे" जिस से लोग सहज से धर्मार्थ काम मोद्ध की सिद्ध करके सदा उन्नत और आनन्दित हो। रहे यहां मेरा मृख्य प्रयोजन है।।

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्थेषु ॥

श्रोष् शक्षी मिवः शं वर्रषः । शक्षी भवत्वर्ण्यमां ॥ शन्न इन्द्रो वृद्धस्पतिः । शक्षी विष्यंत्रत्रक्रमः ॥ नमो अग्रुको । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्तं अग्रामि । त्वामेव प्रत्यक्तं अग्रावादिषम् । श्वतमंवादिषम् । मृत्यमंवादिषम् । तन्मामावित् । तद्यकारं मावीत् । अश्वीन्माम् । श्रावीद्यकारम् । श्रो ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ । इति श्रीमत्परमहस्यपरित्राजकावाध्यांशां परमीवदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येव श्री म-द्यानन्दसरस्वतीस्वमिना विरचितः स्वम-न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्र-माषयुक्तः सुभाषाविभृषितः

सत्यार्थमकाशोऽयं ग्रम्थः समृषुर्तिमगमत